

खर्गवासी साधुचरित श्रीमान् डालचन्द्जी सिंघी



बाबू श्रीवहादुर सिंहजी सिंघीके पुण्यस्रोक पिता जन्म-ति. सं. १९२१, मार्ग. वदि ६ 🛂 स्वर्गवास-ति. सं. १९८४, पोष सुदि ६

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

#### दानशील-साहित्यरसिक-संकृतिप्रिय स्त. श्रीवावृ वहादुरसिंहजी सिंघी



अजीमगंज-कलकत्ता

जन्म ता. २८-६-१८८५]

मृत्युता. ७-७-१९४१

# सिं घी जै न ग्र न्य मा ला

•••••

महाकवि - भर्तहरि - विरचित

# शतकत्रयादि-सभाषितसंग्रह



#### SINGHI JAIN SERIES

\*\*\*[NUMBER 23]\*\*\*\*

# THE EPIGRAMS ATTRIBUTED

TO

## BHARTRHARI

### SINGHI JAIN SERIES

A COLLECTION OF CRITICAL EDITIONS OF IMPORTANT JAIN CANONICAL, PHILD SOPHICAL, HISTORICAL, LITERARY, NARRATIVE AND OTHER WORKS IN PRÄKRIT, SANSKRIT. APABHRAMSA AND OLD RÄJASTHÄNT-GUJARÄTI LANGUAGES, AND OF NEW STUDIES BY COMPETENT PESSARCH SCHOLARS

**ESTABLISHED** 

TW THE SACRED MEMORY OF THE SAINT-LIKE LATE SETH

#### SRÍ DÁLCHANDJÍ SINGHÍ

OF CALCUTTA

BY

HIS LATE DEVOTED SON

Dānasīla-Sāhityarasika-Sanskritipriya Spīmān BAHĀDIIR SINGHJĪ SINGHJ

DIRECTOR AND GENERAL EDITOR

ACHĀRYA JINA VIJAYA MUNI
(MON. DIRECTOR—BHĀRATĪYA VIDYĀ BHAVAN—BOMBAY)

UNDER THE EXCLUSIVE PATRONAGE OF

ŚRĪ RĀJENDRA SINGH SINGHI

SRI NARENDRA SINGH SINGHI

PUBLISHED BY

SINGHI JAIN S'ASTRA SIKSHAPITHA
BHARATIYA VIDYA BHAVAN
BOMBAY

# THE EPIGRAMS ATTRIBUTED TO BHARTRHARI

Including the Three Centuries

For the first time collected and critically edited, with principal variants and an introduction

עמ

#### D. D. KOSAMBI

Professor at The Tata Institute of Fundamental Research, Bombay, 1

With a Foreword

RΥ

#### ACHARYA JINA VIJAYA MUNI

[Honorary Director of the Bharativa Vidva Bhavan]



#### PUBLISHED BY

SINGHI JAIN S'ASTRA SIKSHAPITHA

#### BHARATIYA VIDYA BHAVAN BOMBAY

\_\_\_\_

V.E. 2005] First Edition: Seven Hundred & fifty Copies [1948 A.D.

#### ॥ सिंशीजैनग्रह्मसामासंस्थापकपनादितः ॥

अप्रित सकाभिन्ने देशे सप्रसिद्धा मनोरमा । मुर्शिदाबाद इत्याख्या परी वैभवशालिनी ॥ बहुनो विकासमान जैना उदेशवंदाजाः । धनात्वा नपसस्मान्या धर्मकर्मपरायणाः ॥ श्रीबालकर बसासीत तेप्बेको बहुभाग्यवान । साधवत संबंधियो यः सिंबीकलप्रयाकरः ॥ काव्य प्रकारती यक कर्त व्यापारविस्तृतिसः । कल्कितातामहापूर्या धत्रधर्मार्थनिक्षयः ॥ क्रवाचीसम्बद्धांन सरस्या च समित्रया । उपाउसे विपलां क्रव्यों क्रोनाधियो क्रिये क्रा तस्य सबक्यारीति स्वारीकञ्चाण्डना । सभत् पतिवृता पश्ची शीलसीभारयभवणा ॥ श्रीकराहरसिंहाक्यो गणवासनयस्तयोः । अभवत सकती टानी धर्मिणियश्र भीकिणि ॥ प्राचा प्रवस्ता नेत्र पत्नी तिलकसन्दरी । यस्याः सीभाग्यसन्देण मासितं तत्कलाज्यस्य ॥ श्रीमान जानेन्द्रसिद्धीऽस्य ज्येष्ट्रपत्रः स्विक्षितः । यः सर्वकार्यटक्षरवात पितर्दक्षिणबाह्नत् ॥ नरेन्डसिंह इत्याख्यस्तेजस्वी मध्यमः सतः । सनवीरेन्डसिंहश्च कनिष्रः सीम्बर्ह्यानः ॥ सकित करो देवि संस्था आवभक्तिपरायणाः । विनीताः सरला भस्याः पितसीर्गानगामितः ॥ अन्बेऽपि बहुबसस्याभवन स्वसादिबान्धवाः । धनैर्जनैः समृदः सन् स गावेव व्यागानन ॥

स्वतस्त्रको स्वतासको अल्वा छक्ष्मीत्रियोऽप्ययम् । तत्राप्यासीत् सदाचारी तश्चित्रं विद्यां खल ॥ नाहंकारो न दर्भावो न विलासो न दर्भ्यः। दृष्टः कदापि तदगेहे सतां तद विस्मयास्पदस ॥ भक्तो गरुजनानां स विनीतः सजनान् प्रति । बन्धुजनेऽनुरक्तोऽभुत् प्रीतः पोष्यगणेष्विष ॥

e

٠.

٠.

99

98

9 12

94

98

9 19

90

9 9

90

55

23

58

२५

3 9

20

26

9 6

80

3 8

3 8

11

38

34

3 6

केस-कालक्रिकोश्यो विद्या-विज्ञानपत्रकः । इतिहासादि-साहित्य-संस्कृति-सन्कलावितः ॥ समाजस्य समाजस्य धर्मस्योक्कवंहेतवे । प्रचाराय च शिक्षाया दर्न नेन धर्म घनम ॥ गुला समा-समित्यादी भरबाऽध्यक्षपदान्वितः । दश्या दानं यथायोग्यं प्रोत्साहिताश्च कर्मताः ॥ एवं धनेन हेरेन जानेन रामनिषया । अकरोत स यथाशकि सरकर्माणि सदाशय: ॥ अधान्यवा प्रसङ्घेन स्वपितः स्मृतिहेतवे । कर्त किञ्चिद विशिष्टं स कार्यं मनस्यचिन्तयत् ॥ पाय: पिता सदैवासीत सम्बग्-जानरुचिः स्वयम् । तस्मात ताजानवद्वश्ययं यतनीयं मयाऽप्याम ॥ २०

विचार्वें स्वयं चित्ते पनः प्राप्य सुसम्मतिम् । श्रद्धास्पदस्वमित्राणां विद्वयां चापि ताहशाम् ॥ जैवलालप्रमागर्थं स्थाने ज्ञा नित नि के त ने । सिंघीपटाकितं जै न जा न पी र मतीबियत ॥ श्री जिल्लिकायः प्राज्ञी सनिनासा च विश्वतः । स्वीकर्तं प्राधितस्तेन तस्याधिवायकं पटम ॥ तस्य सीजन्य-साहार्व-स्थायीदार्यादिसद्वणैः । वशीभूय सुदा येन स्वीकृतं तत्पदं वरम् ॥

क्रमीन्त्रेण स्वीत्र्वेण स्वीयपावनपाणिना । रर्स-र्नागाङ्गे-चन्द्राहे तस्प्रतिष्ठा स्यधीयत ॥ कारकां समिता चापि कार्यं तदययोगिकम् । पाठनं ज्ञानिक्षप्सनां तथेव ग्रन्थगरफनम् ॥ क्रमीत प्रेरणां प्राप्य श्रीसिधीकलकेतना । स्वपितश्रेयसे चैपा प्रारच्या ग्रन्थमालिका ॥ कतारचेत्रया तेन धर्मशीलेन दानिना । व्यथितं पुष्कलं द्रव्यं तत्तत्कार्यससिद्धये ॥ खानाणां वसितानेन नैकेषां विद्यां तथा । ज्ञानाभ्यासाय निष्कामसाहाय्यं स प्रवस्तवान ॥ जलवाताविकानां त प्रातिकत्यादसी मनिः । कार्य त्रिवार्धिकं तत्र समाप्यान्यत्र चास्थितः ॥ क्वापि स्ततं सर्वं साहाय्यं तेन यच्छता । प्रन्थमालाप्रकाशाय महोत्साहः प्रदर्शितः ॥

कार्त-विकोर्क-सम्बोदते जाता पनः सयोजना । ग्रन्थायन्याः स्थिरत्वाय विस्तराय च नतना हतः सहस्वरामकोत् सिंधीवंदानभस्तता । भा वि सा भ व ना येथं प्रन्थमाला समर्पिता ॥ भामीत्तस्य मनोवान्छाऽपूर्वा प्रनथप्रकाशने । तदथं व्ययितं तेन लक्षाविध हि रूप्यकस ॥ दुर्विकासादु विश्वेष्ट्रन्त ! दौर्भाग्याचात्मबन्धुनाम् । खल्पेनेवाथ कालेन खर्गे स सकृती ययौ ॥ इन्द-स°-शुन्य°-नेत्राब्दे मासे आषाढसञ्ज्ञके । किलकातास्यपुर्यां स प्राप्तवान परमां गतिस ॥

3 19 पितृमक्तिम तत्पुत्रैः प्रेयसे पितुरात्मनः । तथैव प्रपितुः स्मृत्यै प्रकाश्यतेऽधना प्रनः ॥ 36 इसं प्रन्थाविक: श्रेष्ठा प्रेष्ठा प्रजावतां प्रथा । स्वाद भत्ये सतां सिंधीकलकीर्तिप्रकाशिका ॥ 38 विद्वज्ञनक्रताहाता सचिदाबन्ददा सदा । चिरं नन्दित्वयं लोके श्रीसंधी प्रन्थपदितः ॥ 80

#### ॥ सिंधीजैनग्रन्थमालासस्पादकप्रशस्तिः ॥

क्रक क्रीवेडपाराख्यो देशो भारतविश्रतः । रूपाहेलीति संसाम्नी प्ररिका तत्र संस्थिता ॥ महाचार-विचाराभ्यां प्राचीननयतेः समः । श्रीमधनरसिंहोऽत्र राठोबान्वयभग्नियः ॥ क्रम भीमानिर्दिको एक्रम राजवनः विक्रियाकः। भागभर्कापनी सम्र वरवारकलायकीः ॥ 3 मध-भोजम्बा भवा जाता सम्मिन महाकते । किं वर्णने क्रतीनन्तं नत्कलजानजस्मनः ॥ वकी राजक्रमानित तथ्याभर गणसंहिता । सातर्ग-क्रप-कावप्य-स्रावक्रसीजस्य भविता ॥ अवियाकीयभाषां शीयोंशीप्रमुखाकतिम् । यां रहेव जलो सेने राजस्यकल्या स्वियम् ॥ पनः कियनभिन्नास्यो जातस्ययोगतिप्रियः । रणस्य रति चान्यतः समास जनसीकतस्य ॥ . श्रीदेवीहंसनामाऽत्र राजपुत्रयो यतीश्वरः । उत्रोतिभैष्यव्यविद्यानां पारगामी जनप्रियः ॥ . बाततो महतेशाव यो समन जनपदान बहुन । जातः श्रीवविधिहस्य प्रीति-श्रदास्पर्ह परम ॥ ٠ नेनाथाप्रतिस्प्रेरणा स तत्सनः स्वस्विधी । रक्षितः, शिक्षितः सम्यक, कतो जैनसतानगः ॥ 40 ही भारतात तरिलक्षीर्वाञ्चे गरु-ताती दिवंगती । विमतः स्वगहात सोऽध यहरूवया विक्रिगैतः ॥ 99 भारता नैकेप देशेप सेवित्वा च बहन नगन । दीक्षितो मण्डितो भत्वा जातो जैनमनिस्ततः ॥ 93 ज्ञातान्यनेकशास्त्राणि नानाधर्ममतानि च । मध्यस्थवतिना तेन तस्त्रातस्वग्रावेषिणा ॥ .. अधीता विविधा भाषा भारतीया यरोपजाः । अनेका लिपयोऽप्येवं प्रवन्ततनकालिकाः ॥ . . येन प्रकाशिता नेके ग्रन्था विद्वत्यशस्त्राः । लिखिता बहवो लेखा ऐतिहातथ्यगस्किताः ॥ .. स बहाभिः सविद्वद्विस्तन्मण्डलेख सरकतः । जिनविजयनासाद्रसी स्थातोऽभवट मनीविष ॥ 3 0 बस्य तां विश्वति जात्व। श्रीमदगान्धीमहात्मना । आहतः सादरं पुण्यपत्तनात स्वयमन्यदा ॥ . पुरे चाहरमदाबादे राष्ट्रीयशिक्षणालयः । विद्यापीठ इति ख्यातः प्रतिष्ठितो यदाऽभवत ॥ 10 आचार्यत्वेन तत्रोक्विनयक्तः स महात्मना । र्र्स-मॅनि-निधीन्द्रेव्दे प्ररातत्त्वाख्यमन्दिरे ॥ 9 6 वर्षाणाम्बद्धं यावत सरभव्य तत परं ततः । गरवा जर्मनगहे स तस्संस्कृतिमधीतवान ॥ 20 तत भागस्य सँख्यो राष्ट्रकार्यं च सकियम् । कारावासोऽपि सम्प्राप्तो येन स्वराज्यपर्वणि ॥ 2 6 कमात ततो विनिर्मकः स्थितः शान्तिनिकेतने । विश्ववन्यकवीन्द्रश्रीरवीन्द्रनाथम्बिते ॥ .. सिंचीपद्रयतं जैनजानपीदं तदाश्चितम् । स्थापितं तत्र सिंचीश्रीहालचन्दस्य सनना ॥ 53 श्रीबहादरसिंदेन दानवीरेण घीमता । स्मृत्यर्थं निजतातस्य जैनजानप्रसारकम् ॥ 89 प्रतिहितश्च तस्यासी पटेऽधिवातसञ्जके । अध्यापयन वरान शिष्यान ग्रन्थयन जैनवास्त्रग्रस ॥ 24 तस्येव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिंधीकलकेतना । स्वपितश्रेयसे होषा प्रारब्धा ग्रन्थमालिका ॥ 3 9 भयैवं विगतं यस्य वर्षाणामष्टकं पुनः । ग्रन्थमालाविकासार्थप्रवृत्तिषु प्रयस्पतः ॥ 2 10 बार्ण-रक्ष-नैबेन्द्रेबदे संवार्ष्टनगरीस्थितः । संशीति बिस्टस्यातः कन्द्रयालाकपीससः॥ 30 मबलो भारतीयानां विशानां पीठनिर्मितो । कर्मनिष्य तस्याभत प्रयक्षः सफलोऽचिरात ॥ 96 बिद्रषां श्रीमतां योगात् संस्था जाता प्रतिष्ठिता । भारतीयपदोपेतविद्याभवन सञ्ज्ञया ॥ 80 भाइतः सहकाराय सहदा स मुनिः कृती । ततः प्रभृति तत्रापि सहयोगं प्रदत्तवान ॥ 11 तज्ञवनेऽन्यदा तस्य सेवाऽधिका हावेशिता । स्वोकता मस्रभावेन साऽध्याचार्यपदाश्रिता ॥ 12 नर्नेद-निर्ध्यक्रं-चर्नेद्र।बंदे चेक्कमे विक्रिता पनः । पतदप्रन्थावस्त्रीस्थेर्यवस्त तेन नव्ययोजना ॥ 11 परामकोत् ततसस्य श्रीसिंघीकुलभास्तता । भाविद्याभवनायेयं ग्रन्थमाला समर्पिता ॥ 38 प्रदत्ता दशसाहस्री प्रनस्तस्योपदेशतः । स्वपितस्मृतिमन्दिरकरणाय सकीर्तिना ॥ 34 वैवादरूपे गते काले सिंघीवयाँ दिवंगतः । यसस्य ज्ञानसेवायां साहास्यमकरोत महत् ॥ 3 £ पितृकार्यभगस्यर्थं यज्ञशिकैसदारमञ्जः । राजेन्द्रसिंहमस्येश्व सरकतं तदवचस्ततः ॥ 10 पुण्यक्कोकपितुर्नाञ्चा ग्रन्थागारकते पुनः । बन्धुज्येष्ठो गुणश्रेष्ठो बार्बलक्षं प्रदत्तवान् ॥

मन्यमाकाप्रसिद्धार्थं पितवत्तस्य कांक्षितम् । श्रीसिषीवन्यभिः सर्वं तदगिराऽनविधीयते ।

बिहुजनकृताहादा सचिदानन्ददा सदा । चिरं नन्दश्चियं छोके जिनविजयभारती ॥

16

19

80

## सिंघी जैन ग्रन्थमाला

#### 🗫 अद्यावधि मदित ग्रन्थनामावलि 🖦

#### ल्ळ संप्रति मुद्यमाण प्रन्थनामावलि ∞

### 🗫 मुद्रणार्थ निर्धारित एवं सज्जीकृत ग्रन्थनामाविल 🖘

१ भावुनद्रगणिकृत विवेक्षणिकासंग्रिकः २ पुरातन राम-गासादिसंग्रहः ३ ग्रकीणं वास्त्रय प्रकाशः

श्रिष्ठिवन्द्रीयान्व्राविद्याने वास्त्रद्दातः रोकः १ देननन्द्रसृष्ठिकः मृत्युद्धिवक्षरप्यकृति ६ स्वप्नम्यान्त्रेकृत प्रवेद्धवान्त्रात्र राजः ५ व्यवस्थान्त्रात्र । १ देनमन्द्रसृष्ठिकः मृत्युद्धिवक्षरप्यकृति प्रमान्त्रकृतः भावस्त्रकृतः प्रमान्त्रकृतः भावस्त्रकृतः प्रमान्त्रकृतः । १ स्वान्त्रकृतः १ र वर्षवान्त्रकृतः १ वर्षवान्त्रकृतः । । वर्षवान्त्रकृतः । वर्षवान्त्रवान्त्रकृतः । वर्षवान्त्रवान्त्रकृतः । वर्षवान्त्रवान्त्रकृतः । वर्षवान्त्रवान्त्रकृतः । वर्षवान्त्रवान्त्रकृतः । वर्षवान्त्रवान्त्रकृतः । वर्षवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्रवान्त्य

#### CONTENTS

| FORE                         | WORD     | BY ĀCĀRYA ŚRĪ JINAVIJAYA MUNI                                         | III-AIII    |
|------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| EDITOR'S PREFACE             |          |                                                                       | 1-11        |
|                              | •        | INTRODUCTION                                                          | 12-81       |
| I.                           | 1. 1.    | Scope of the present edition                                          | 12          |
|                              |          | Abbreviations used for sources of MSS                                 | 13          |
|                              |          | Abbreviations used for citing anthologies                             | 17          |
|                              |          | The manuscript apparatus                                              | 20          |
|                              | 1. 5.    | Synoptic chart of major versions                                      | 39          |
| II.                          |          |                                                                       |             |
|                              | 2. 1.    | Methods of gathering the MSS                                          | 56          |
|                              | 2. 2.    | Śāradā- Kaśmīrī                                                       | 57          |
|                              | 2, 3,    | Nepal, Mithilä, Bengal                                                | 57          |
| III,                         |          |                                                                       |             |
|                              |          | The chart                                                             | 60          |
|                              |          | Uses of the chart                                                     | 61          |
|                              |          | Evidence for the grouping                                             | 62          |
|                              |          | Omissions and inclusions                                              | 63          |
|                              |          | The groups                                                            | 65          |
|                              |          | Discussion of the groups                                              | 68          |
|                              |          | Testimonia                                                            | 70          |
| IV.                          |          | ination Of The Text                                                   |             |
|                              |          | The problem                                                           | 71          |
|                              |          | Nature of the commonest variants  Methods of determining the readings | 72          |
|                              |          | Applications of the method                                            | 73<br>74    |
|                              |          | Starred readings and histus                                           | 76          |
| 37                           |          |                                                                       | 10          |
| v.                           |          | as Bhartrhari? The problem of identification                          | 78          |
|                              |          | The traditions                                                        | 79          |
|                              |          | The stanzas                                                           | 80          |
|                              | 0. 0.    | THE SANSKRIT TEXT                                                     | १-२४०       |
|                              | Four I   |                                                                       | 1-10-       |
|                              | 1        | Unplaced [1-7]                                                        |             |
|                              |          | Niti [8-76]                                                           | , ,         |
|                              |          | Śrngāra [77-147]                                                      | 38          |
|                              |          | Vairāgya [148-200]                                                    | 46          |
|                              | Group II | stanzas there is reason to suspect; 201-352]                          | <b>د</b> ا  |
|                              | Group II |                                                                       | ११८         |
|                              | Group I  |                                                                       | •••         |
|                              | 1        |                                                                       | २०६         |
|                              | 2        |                                                                       | २१२         |
| ALPHABETICAL INDEX OF SLOKAS |          |                                                                       | <b>२</b> २६ |
| ADDENDA AND CORRIGENDA       |          |                                                                       | र३९         |

नृतनमानवसमाजस्य पुरश्चराणां

मार्क्स एन्गेल्स छेनिन

नामधेयानां तेजस्विनां महामानवानां पुनीतस्वरणार्थम्

#### FORFWORD

TWO YEARS AGO, the Triad of Bhartphari's Centuries edited by Prof. Kosambi with an anonymous southern commentary was published as No. 9 of the Bharatiya Vidya Series. In my General Editor's Preface, I had announced that a comprehensive and critical editio princeps of the same work prepared by Prof. Kosambi would soon reach the hands of learned readers. This is the work, the twenty-third of the present series which now hecomes available to scholars.

How the idea of editing the present work in this form originated in Prof. Kosamb's mind, how he prepared the definitive critical text after procuring hundreds of manuscripts and all available printed editions, has been set forth concisely but attractively in his preface and introduction in words that suffice to acquaint the reader fully with all essential particulars.

As I have related in my introductory remarks referred to above, Prof. Kosambi's main and preferred branch of knowledge is the study and teaching of mathematics. As the senior professor in so outstanding an institution devoted to the profound study of the sciences as the Tata Institute of Fundamental Research, he ranks among the handful of leading Indian specialists in mathematics. His principal research has been in mathematics. In that subject his valuable contributions have attracted the attention of leading European and American mathematicians, securing him invitations from UNESCO and to visiting professorships abroad.

Prof. Kosambi is the worthy son of my dearly beloved friend and respected contemporary, the late Dharmānandji; and hence, he has belonged from his childhood to the group closest to me; the proof he gave of integrity, concentration, and unflagging love of knowledge drew my heart ever closer to him. It was natural that my heart and soul should feel still deeper and broader a sentiment of "mineness" when I saw him develop as close an acquaintance with the pursuit of Sanskrit studies as with mathematics. Consequently, my mind experiences considerable embarrassment in giving further introductory details about him.

It is painful to record that my dear friend Dharmanandji, who himself first pointed out to me four years ago the preoccupation of his "Baba" with the collection and edition of Bharthani's epigrams and suggested to Baba the possibility of publishing in this Series, is no longer in this world to see with his living eyes the success of his son's researches in Sanskrit Lett-erticism.

In making this reference to Dharmānandji, the sacred memory of our long, friendly connection overflows my heart and fills my vision. I first learned of the principles of Buddhism and its monastic order through Dharmānandji's writings. My curiosity was excited by two of his Marathi books, "Buddha, Dharma, aui Samgha", and "Buddha-lilā-sāra-samgraha". By chance, I came to read his Marāthi autobiography "Nivedana", and was astounded at the varied events and stages of his stormy life. I saw some particular similarities to my own in his life and character, and my mind was attracted to him in admiration. But the situation in which I read his books and that in which he then found himself were so greatly at variance that I could not imagine any possibility of making his personal accusaintance during the course of our lives.

By a trick of fate I became a follower in 1920 of the non-cooperation movement begun by Mahatma Gandhi and decided to serve in the Gujarat Vidyāpith to be established at Ahmedabad according to Mahatmāji's plans. The Vidyāpith founded an institute, the Purātattva Mandir, under my direction for the study of ancient Indian history, literature, philosophy, and philology, as well as instruction, research, and publication. Here, arrangements were made for the study and teaching of Sanskrit, Prākrit, the Vernaculars, and other subjects of the kind. By chance, Dharmánandji had just returned to this country from America after finishing his work at Harvard University. At the instance of Kakasaheb Kāleikar, then one of the secretaries of that institution, he accepted the chair of Pāli literature and studies at the Purātattva Mandir. From that day we became collaborators and friends of similar tastes and temperament. Thereafter he moved several times, and so did I, but our friendship became increasingly closer.

In 1929, he called on me in Berlin, on his way to the U.S.S.R. During my stay in Berlin, my mind became more and more steeped in socialist ideas: Kosamblii's mind was also more strongly attracted toward socialism during his Russian sojourn. During my residence at S'antiniketan-Viévabhāratī, 1030-34, he too came there one day and expressed the wish to stay with me for some time; but again he went off to dwell at Banaras, Saranath, and such localities. Then the "Bahuiana Vihār" was started at Parel in Bombav and he served by his teaching the depressed portion of the social classes regarded as the lower. In those very days this Bharatiya Vidya Bhavan was established and some of the burden of managing its literary and educational activities fell upon me. It was my desire that he too should become my colleague and I made some overtures to that effect; but his mind was already becoming more and more inclined not to be tied down to any place or task but finish the remnant of his life in detachment. Nevertheless, he said to me that the principal philosophic book in Pali literature was the Visuddhimagga of Buddhaghosa, for the editing

of which Harvard University had invited him four times; and that he would be highly gratified if I could arrange for the publication of a Dovanagari edition. Agreeing immediately to his wish, I made provision for its publication as the first volume of the Bhāratiya Vidya Series.\*

In recent years, when his body became progressively feebler and he was convinced that not much now remained of the span of his life, he began to meditate seriously upon methods by which life could be made to part quietly from the body. He discussed several times with me the traditional Jain practices of sambakhanā and anašana. As a result of such thoughts he began in September 1946 to fast to death in a solitary āsrama at Doharīghāt, in U. P. But when an urgent message was sent to him by Mahātmāji that it was not proper to fast to death in this manner, he gave it up and decided, in accordance with Mahātmāji's suggestion, to go to the āśrama at Sevāgrām and to terminate his life there.

In his last letter to me from Doharighat, he said "I have written a Marathi book called Pārs'eanchācā Cāturyāma-charma of which some friends want to print the Hindi translation; but since there is no determining the possibility of printing the original in Marāthi, I am sending the original manuscript to you by registered post to be kept in your Institute. Perhaps some one may be found to publish it." In the rame letter he also wrote "I have finished writing, just a few days ago, a drama called Bodhisattva; it has been agreed by the Kāši Vidyāpīh to print its Hindi translation. If it be not printed there, then again the manuscript will be sent to you........"

After recovering a little at Doharighāț he came to Bombay with a view of going to Wardha. At that time I had my last meeting with him. He said, it is Mahātmāji's express desire that I live the rest of my life in Mahātmāji's āśrama, and not wander about; therefore, I shall now go there to live out the rest of my allotted time." At the same time he inquired about the printing of Bābā's present Bhartrhari collection and asked when it would be published. From Bombay he went to Sevagram-Wardha and there on June 4, 1947, he peacefully cast off this earthly body to reach freedom from the cycle of existence in the manner of a great Bodhisattva.

Although Dharmanandji had never undergone formal training at any University, nor studied the routine of research work in a scientific

<sup>\*</sup> Many years earlier, Kosambiji had translated the essence of many Jätaka teles into Marāthr, but was unable to arrange for publication. When my attention was drawn to this, I published the first part as the initial number of my Jaina-sikana-grantha-mala. The second part lies with me still unrublished.

manner under any scholar, he had nevertheless, because of his con stant efforts his wide travels and the broad study resulting from these, gained an international fame and status in scholarship. At a stage when our students receive their baccalaureate under modern education, he had hardly begun his study of Sanskrit. When there was not a single person in the whole of India even acquainted with the Pali language he developed an unquenchable desire for the study of Pali literature went to the then almost unknown countries like Ceylon and Burms, to be initiated into the Buddhist monastic order. and under the greatest hardships of accommodation as well as diet secured an advanced mastery over the Pali language. Thus, he became a devoted follower of the Lord Buddha and a finished scholar of the Pali Tripitaka which contains his teaching. As a result of his own study and scientific point of view, he became completely familiar with the critical method and from that point of view he approached and penetrated into all works whether the Buddhist scriptures. Vedas. Vedantic writings, or those of the Jains.

Just as Prof. Dharmānandji was a spiritual personality of the highest type, so also was he a brilliant scholar and sincere lover of his country. He finished his ascetic training in an inspiring fashion, and spread Pali literature as well as Buddhist principles in India with the utmost devotion. His natural ability gained him the enviable position of the first Indian orientalist to be invited by so well known a foreign institution as Harvard University.

Dharmanandji was thus a happy, contented, and middle-class family man. By reason of his having an excellent wife. an able and brilliant son, charming and bright daughters, he was a gentleman member of the class regarded as fortunate in society; nevertheless, his inner personality was impartial, detached, and highly ascetic. He had not the slightest desire for money nor was he excessively partial to his relations. He saw to it that his children had the highest possible type of education, but beyond that he did not show on their behalf the least social cupidity. For the last 15 years he had renounced all sense of personal desire and went wherever he could render the best service in a detached fashion by his mental and physical powers. Although an unceasing worshipper of knowledge, as well as a profound thinker, he was still an absolute patriot. He participated in the country's struggle for freedom with great enthusiasm and trod the path to jail with a light heart. Even after becoming an elder in age, knowledge, and self-control his idea were still youthfully revolutionary. His inner mind always suffered at the sight of the stupidity in thought and ritual by means of which the Brahmin caste has, in the name of the Hindu religion, made India for these

FOREWORD VIE

many centuries so backward, and by means of which the common people of India have become dull, heavy, and uninspired. Whenever the opportunity presented itself, he expressed this opinion of his without fear or hesitation. Because of this, his revolutionary thought and progressive activity were not appreciated by the selfish and conservative class of Brahmins, in particular the Brahmins of Mahārātva. He was an ardent disciple of the Mahātma, all of whose efforts towards the regeneration of the country he praised as well as preached and spread. He lived out his life in the manner of a true Bodhistativa and ended it in the same fashion.

Thus, Dharmānandji was a matchless and extraordinary personification of scholarship in our age.

\*

I see the marked influence of a father bearing so striking a character upon his worthy son Baba Kosambi. It is a fruit of this influence that I interpret his entrance into the deep study of Sanskrit literature and his meticulous work of editing the present book with an effort which would have been regarded as of excessive duration for such a result. As I have said before, Baba's principal subject is the science of Mathematics. It is his chief purpose in life to study, to teach, and to do research in that subject. Sanskrit was neither his principal study nor his field of teaching. Nevertheless, the concentration, perseverance, absorption and cultusiasm which he has displayed in the critical study of his present work has astounded even me and has ofter made me wish to ask him "Babā, why are you losing your mind and spending your precious time as well as energy in this line?"

Three or four years ago when Dharmanandii, first of all, came to me to bring news of the Bhartrhari edition being taken in hand in this manner and said that Baba has nearly lost his mind in the work. I laughed heartily and replied that some of the father's traits must certainly have come to the son. But even his narrative did not give me a proper idea of how truly Bābā was losing himself. However, when I saw his preparations for the editorial work on this volume and acquainted myself with the extent to which he had, for the sake of this work, borne with joy and enthusiasm every kind of financial, bodily, and mental hardship, only then did I realise the magnitude both of the task before him and of his labours. Before seeing this work of Bābā I too had no idea that the three Centuries of Bhartrhari would necessitate this type of research and editorial work. Although I had memorised hundreds of Bhartrhari's epigrams at the beginning of my own studies and then several hundreds of Bhartrhari manuscripts had passed through my hands in the inspection of well-kept Jain manuscript Bhandars, nevertheless I had no idea that in the determination of a clear and definitive text there was involved the same tangled problem as in the text-criticism of the Mahabhārata and the Pañcatantra. The importance of this problem was made clear to me only when I saw the more than 400 large collation sheets

prepared by Baba for the determination of variants, his thousands of index cards and slips, and the rest. I then thought to myself that there are in our country hundreds of thousands of Sanskritist and pandits, thousands of professors teaching Sanskrit literature in colleges, whose means of livelihood are the study, teaching, and the spread of the Sanskrit language. Yet, how many among these learned people are there to be seen serving their own subject with devotion? I don't write all this with a view of praising my dear friend Baba but in order that the pandits and professors of Sanskrit in this country might keep the example of a non-sanskritist\* like Prof. Kosambi before their eyes and might then develop some little desire to carry out their own duty.

PORTWORD

As a result of Prof. Kosambi's researches on this book, it has been proved that these writings of Bhartrhari have been regarded since the earliest times with love and respect by Jain tradition. Hundreds of beautifully written manuscript copies still exist in Jain Bhandars. The oldest of the old manuscripts that Prof. Kosambi could procure is also copied by a Jain scholar, being shown in our lilustration. This copy is by the hand of the famous Pratisthāsomagani whose Soma-Saubhāgya Kavya and other works are still extant. Similarly, of all Sanskrit commentaries written on this work, the oldest known is again by a Jain scholar. This commentary was prepared by the learned Dhanasāra Gaṇi, a yati of the Upakesagaccha. Besides this, there are available many brief Sanskrit glosses and interpretations in mixed Rajasthani-Gujarāti by other Jain scholars. Imitations of this work are known among Jain books, as for oxampie the Somasataka, Padmānandasataka, Srūgāravairāgva-stataka, Dhanadatrisati, and so on.

Certainly, for hundreds of years, these epigrammatic verses of Bhartrhari have guided, and will continue to guide, every educated Indian in the path of peace, goodwill, and propriety. This edition by Prof. Kosambi will prove to scholars how the poet's work has penetrated into every corner of India.

KĀRTIKĪ PŪRŅIMĀ Vikram Samvat 2005,

In writing these words I remember the name of the great German scholar Grassmann who is known principally as a great mathematician but who, in his old age, made a deep study of the Sanskrit language and as a result made the first German translation of a fundamental Sanskrit book like the Rayeda.

# The oldest known Bhartihari Codex, samvat 1500.

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF the enterestable of the contract of the contra The waster of the state of the THE PROPERTY OF THE PROPERTY O ON THE PROPERTY OF THE PROPERT ELLOWER THE THE PROPERTY OF TH Protein was spilled and property and the second of the sec HINDER STATE AND SERVICE STATES OF THE SERVICE Building and the second of the second 29 49 647 例出出面的: 巴西斯/出售等位是比较出现形式的证式。 SHARREN OF A SAME STORY OF THE STORY OF STREET STORY OF THE SAME STATE S THE HERMANNERS OF THE WARRENCE ... 11.452 11 これの しない ことしてはないない 間かり こんでない こうこう こうないないのはないのと CW. . . . . ... "Sign" As About as . . . . . . . . . . 24.21 1. SEC. 24.

# A. Spirara Colophon, Unturthusomaganis autograph.

# 

A service of the property o TO THE THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY CANDIDATES AND THE PROPERTY OF THE PROPERT PUTTER PROGRAMMENT STREET BUILD ARTHOO BOND WERE THE LEGING THE BUILD BUILDING AND THE STREET 李月光 化原子物 计分数 医克里耳氏管 医克里氏氏征 化阿里里基因克莱耳斯 医加克氏虫虫 医克里氏虫虫虫虫 अगिरममिति स्त्रिम् स्थाप्त्रम् विषय स्थाप्ति स्थाप्ति । काम्म निर्देश । तंबर (तासर याद्वर (युक्त तामारी राजका का कि रिकत्त प्रक य त. व झाह मागा मद्रश्याण म्मामवाम् च व्यक्ताः इमान्त्राच्याकाकाम् नाश्वीत प्रवेश प्रवेश प्रवेश प्रविक्ता महामामा या. तरण माना तर माना विवाद विद्यात विवास माना माना है। THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF CLEGRED REPRESENTATION OF SECURITION OF SECURITICS OF SECURITION OF SECU PSY GESTAMIN, WASHBANKEN PORTERING ा. ५, म्याति वसुरम्भ कण्या कडा (अलवा) । धराणा अलवा



Colophon of the oldest known Dhanasara Codex, Ham 1074.

#### EDITOR'S PREFACE.

٨

The present edition of epigrams ascribed to Bhartrhari owes its inception partly to the late Dr. Vishny S. Sukthankar, famed for the critical edition of the Mahabharata begun under his general editorship at the Bhandarkar O. R. Institute. In discussing a literary criticism of mine on Bhartrhari's poetry, which had upset him greatly without his being able to give a definite contradiction in any essential, we agreed that a critical adition of the gnomic and lyric stanzas transmitted to us in that noet's name was hadly needed. He suggested that I should undertake it while it seemed to me that such work lay beyond my own capacities and the radimentary knowledges of Sanskrit that had forced me to rely like Barnard Shaw in his celebrated translation from the Greek of Cleonatra's eure for baldness, upon pure divination. Sukthankar said in effect. that his analysis3 of the Mahabharata MS evidence had been confirmed by Ruban's sampling survey4 of passages from the Ramavana, so that we now knew what happened in India to a large popular work in the process of transmission and inflation. But nothing whatsoever was known about the transmission of a small popular work in Sanskrit. A knowledge of classical Sanskrit could be nicked up from the stanzas themselves as I went along: the work was small enough to be handled completely by one man, unaided; in any case, his own knowledge was at my disposal whenever any difficulty presented itself,

Flattered though I was by this estimate of my ability in a totally new field, I hesitated for a long time. As planned originally, this work should have begun as soon as I could round off certain mathematical and statistical investigations which had till then formed my main field of research. These occupied me till August 9, 1042. Then, as I had not

 <sup>&</sup>quot;The Quality of Renunciation in Bhartrhari's Poetry"; Fergusson College Magazine, 1941; Reprinted in Bharatiya Vidyā, vol. VII, 1946, pp. 49-62.

<sup>2 &</sup>quot;On observe qu'en France, le plus souvent, les critiques musicaux sont sourds et les critiques d'art aveugles. Cela leur permet le receuillement nécessaire aux idées esthétiques". Anatole France, Ile de l'ingouisse (Préface). Not mine "the critic's well-flogged car"; no one over applied to me the singular epithet of Caligraphes!

<sup>3</sup> This is best seen in Sukthankar's Adiparvan Prologomena (Sukthankar Memorial Edition, vol. I, pp. 1-137). A knowledge of this landmark in Indian textual criticism is assumed in all that follows.

<sup>4</sup> Walter Ruben: Studien zur Textgeschichte des Rämäyana (Stuttgart 1936).

<sup>1</sup> ਮ. ਚੂ.

the datachment of Anatole France's Johannes Talna (He des Pingouins III-iv) a new distraction presented itself in the sudden eruption of India's long-repressed struggle for the transfer of power from the British to the Indian bourgeoisie. Months passed in unorthodox activities such as aid to the wounded: helping an occasional "underground" worker no matter how silly his plans and how meagre my dwindling resources: trying to persuade some groups of students that wrecking the college, where I then lectured on sufference while they were supposed to be receiving an education would be ineffective as a method of forcing the British to quit India Sukthankar's unexpected death on January 21, 1943 destroyed one of the major premises mon which my work was to be based, namely the availability of his profound experience and brilliant quidance. In the event, the other two assumptions which he had made also turned out to be unjustified. Instead of being a good way of learning classical Sanskrit. it is actually necessary to forget Paninian rules in order to edit Bhartrhari properly. Finally, the chronic ill health and financial ruin which I had to face for three long years force the rneful admission that a critical edition of this particular text cannot be recommended as a pastime for the indigent amateur, especially in a period of war shortages and inflation. The editorial work was not actually taken in hand till July 1943.

Sukthankar often called his Mahahharata text "fluid" without defining the adjective more closely; if that be admitted, then mine can only be qualified as nebulous, so great is the difficulty of pinning down the Bhartrhari tradition from the enormously variable MS evidence. After being trained to the rivid logical discipline of a science that specializes in exactitude of statement and numerical accuracy. I find it peculiarly vexing that a precise answer cannot be given even to the simplest of questions about our present text. For example, how many MSS have I studied? My count is 377, whether in original, photostat, microfilm. direct copy, or in some cases a matika index. But some were mere fragments, down to a single folio - nevertheless of great importance as for example ISM Gore 144. Some, like BU 41/4 and Mysore 223, contain many Bhartrhari stanzas, but are certainly not Bhartrhari MSS, being mislabelled collections. Occasionally, as in my W2 or VSP, three separately tied and numbered pieces are clearly by the same hand and portions of one MS. whereas BORI 331 shows two entirely different MSS belonging to different versions and scribes catalogued as one. Thus, my total of 377 gives an exaggerated notion of precision. Similarly for the total number of stanzas. where we have all possible degrees of variation from the trifling scribe's error to a complete paraphrase, so that stanzas like bhogs rogabhayam rob an exact count of meaning,

Apart from this lack of a sharp focus, there are other difficulties peculiar to Bharthari. There is no guiding thread of a narrative as in the Mahābhārata, or the frame story of the Pañcatantra. Though the southern recension does make a feeble attempt at logical grouping of verses

on similar tonics the absence of a connecting link from one stanza to the next makes it impossible to prove by any sort of inner criticism that the lines upon which doubt has been cast by the MS evidence are actually later additions: Sukthankar, whose unit was a whole passage, could invariably manage this when stripping off some striking and generally accepted episode from the Vulgate text of the Mahabharata. The desperate efforts made by our scribes to include every stanza they believed to be Rhartrhari's forces us to attach far more weight here to omission than to inclusion but there is ample evidence for an earlier long period of complete neglect in which omissions must presumably have occurred. In the Pancatantra. Hertel's long series of studies had established versions which F. Edgerton (A. O. Series, vols. 2, 3: 1924) later combined to form a consolidated text, though we need not stop to discuss whether the critical method is identical with Sukthankar's. For me, there was no available determination of Bhartrhari versions\*, perhaps because a false appearance of uniformity had been thrust upon editions in widely separated parts of the country by the accident of their having been based on what I call version W. Bhartrhari's popularity is of a different sort than that of the Mahabharata, as it lacks the religious appeal and replaces the interminable doggered of the opic by crisp, polished stanzas in far more elegant metres which necessarily imply a more cultured if rostricted audience. On the other hand, the entire collection of three Centuries is short enough to be memorized in toto, while its use as a school text has generally fixed many of the verses in the memory of any Indian who makes the least pretence to classical knowledge. This adds to the editor's worries. in that many stanzas have undoubtedly been contaminated by such mnemonic transmission, and many have been attracted by similitude to others which were probably original. Further, the poetry shows a formative influence on classical Sanskrit, in that our lexicographers generally quote a line of Bhartrhari to illustrate the meaning of a word or a phrase, though an examination of the MS apparatus leads to the suspicion that a solecism or at least a neologism may originally have existed at the point in question. In spite of the smoothing effect of this type of popularity, solecisms do occur in any given version of Bhartrhari which the remarkable flexibility of the Sanskrit language and assignity of our commentators cannot remove. Worst of all are the ghost readings that appear because of the convist or reader (vāthaka) having learned from another version, I can affirm from my own experience in collation that even the most carefully trained worker finds his tongue or his pen slip into the reading first learned in his student days, so that far more careful checking is necessary for Bhartrhari collations than for a work not generally

D. D. Kosambi: Some Extant Versions of Bhartrhari's śatakas: J.B.B. R.A.S., vol. 21, 1945, pp. 17-33. I hope to publish all major versions and their commentaries in due course. My abbreviations N, Ś, V denote the niti, śrijāra, and cairāgus śataka respectively.

memorized. In fact, almost every commentator comments, without noticing it, upon readings which do not exist in his text, and which, because they generally occur in some other version, cannot be dismissed as more sline on his nart or on that of some later convist.

#### R

The need for a new edition. The India Office Catalogue part II-1, pp. 411-420 reports well over a hundred printed editions, translations, and interpretations of Bhartphari, to which the British Museum Catalogue adds several others up to the year 1928. I myself have over a dozen such old editions, lithographed and printed, most of which cannot be identified because the fipleares have been lost. A natural question, therefore, would be: why is another printed edition necessary at all, and if one had to be prepared, why should the oldest editions not be taken as a basis, choosing the best and reporting only the major variants?

The answer is simple enough. Most of the older editions are out of print, and the very fact that some new edition is issued, be it only for school text purposes, almost every year in some part of India, shows that there is a demand. Moreover, none of these editions, new or old, are critical, nor do they survey the wast field of available MS evidence in any comprehensive manner. These two factors alone would justify the present edition if any such fustification were needed. In any case the editions now readily available in this part of the country are in no way satisfactory. The NSP still sells Kranasastri Mahahala's eclectic version, defective as it is seen to be, though the commentary is not bad. Far more popular and full of misprints is the NSP 7th edition of the satakairana with commentary of Ramacandra Budhendra. This I hope to reissue in their 8th edition with at least the N+S properly corrected from the old Telugu palm-leaf MS ASP 1035. But it says nothing for the N tradition, and even represents an out-of-the-way type of its own version. The Guierati Printing Press edition quite frankly copies whatever is handy, thus taking a W Niti from Telang's edition, and making supplementary additions such as the Vijnanasataka, as well as extras from version A. The Venkatesvara Press of Bombay goes one step further in taking a decidedly hybrid text, and tacking thereto the commentary of Ramcandra Budhendra wherever the sloka is so commented, with one of their own making where the stanza did not occur in the southern version.

Writing to the presses which published the oldest editions produced no results. One third seem to be totally defunct; the rest may be divided equally between those who regret that the edition is exhausted, and those who dray that they ever published any Bhart; hari edition at all. However, a study of the works borrowed from the IO Library showed that nothing has been lost by my making no use of these editions except to eite extra stanzas in group III.

European editions. The oldest known printed edition of Bhart-shari's verses is by William Carey, who published it with the Hitopadesa at Serampere in 1803-4. However, the N and V were known in Europe long before this, from the translation made by Abraham Roger at Palghat with the help of a Brahmin Padmankbha, and published about forty years later in a French translation by Thomas de la Grue under the title La porte ouesers pour percenir d la commaissance du pagantisms cache [Amsterdam, 1870]. Though Careyi college still functions at Chandernagore, not a single copy of his edition seems to be available in any known Indian collection. One possible reason for this may be the fact that the press was struck by lightning in 1812, being destroyed with its stores of books. I had to read this work from a microfilm of the IO copy, which shows the N to be Northern, while the S and V are from W codices, the latter being supplemented to make an approximate hundred. The prefaces shows that the edition was prepared from three different MSS, and that it was meant quite frankly to be a school text for the college at Fort William.

The next, decidedly more pretentions, edition was by P. von Bohlen, "Bhartriharis Sententias/et/ Carmen quod Chauri nomine circumfertur erotioum/ad codicem MSTT fidem edidit La'ine vertit et commentario instrusit
Potrus À Bohlen" [Berlin, Ferdinand Duemmler, 1833]. Bohlen follows
Carey for the #rápára (missing in the Amsterdam translation of 1870) and takes
Roger as a guide in constituting the Niti, probably because of the similar
paddhati division. His work could have passed without much notice but for
the large stones he cast at Indian pandits who, in Carey's edition, "...metra
protentosis lectionibus violarunt; glossemata in textum, genuina lectione
neglects, receperant; versum ordinem turbarunt; scholian librum Vairagyam
vittis plena imprimenda curarunt textum denique typis expressum a sphalmatis
tvoographicis non ubinue unvarant."

This deserves some comment, if only because of the long tradition set up by a certain type of European scholar who generously gave the credit for his mistakes to the Indian pandits who had done the actual work, Let it be admitted at the start that, even today, the best of presses in India leave a good deal to be desired, while the worst are probably the worst in the world. Still, if Bohlen imagined that his own edition was free from these defects, it could only be because of an unparallelled smugness and complacency. The Indian pandit would have, at the very least, known that there were difficulties of syntax in such readings as hotaramani juhvantam [p. 44, N 47°], -gunāh samsargato jayate [p 46, N 51d]; and that kodravanam [p. 52-3, N 98°] or tvaktva [p. 54 V 46] leave something to be desired on the part of the editor. What puzzles me is the splendid phrase "genuina lectione neglecta" and "versuum ordinem turbarunt". How did Bohlen know the true reading or the correct order from Carev's edition, a couple of scrappy W MSS, and our Fa supplemented by conceited ignorance of Sanskrit (for which criticism sits ill upon mel), when I find the text in some doubt and the order quite uncertain after consulting several hundred codices? That the W commentary differs systematically from the W text did not strike him at all, so that the pandits he belaboured were in reality more faithful to the manuscripts than Bohlen himself. Finally, his procedure would have led to a very crude approximation to the S prototype for the N and V, had he been able to identify some of Roger's originals; for example, kim kürmasya is confused with jätah kürmah. His synoptic chart is in error not only because of such confusion, but because he forgot that the Vacctor was V-N-S against his and Carey's S-N-V. Of course, not all the Vastansa have been charted, and haps we have seen kicked into his supplement, though found in all his MS sources, simply because the exact hundred had to be preserved: "a nobis quidem expulsa ne numerum centenarium transgrederetur liber". The notes are ostentatious enough, usually missiog all difficult points; even there, the parallel between blavanti names and Sa'adi's "schold kilk vur means are bar zamin" in so the cur reconsited.

Two at least of Bohlen's successors refused to be outdone. The Bhartrhari version in Benfey's Chrestomathie is a simple copy of his predecessors, hence adds nothing to the textual information. The learned editor maintains in his preface that though duskha is the correct form, he would not insist upon it in his text, seeing that duhkha had been sanctified by usage: nevertheless, he has been unable to resist the temptation of enriching the Sanskrit language, and the form does appear in parts of the Chrestomathie, which thus takes a step further away from common sense as well as the MS evidence. Decidedly worse is Haeberlin's edition in the Kavyasamaraha anthology (Calcutta, 1847), The editor has not condescended to explain his method, if indeed he had one. As nearly as can be ascertained by comparison, the Bhartrhari portion is an exegrable reprint of Carey's edition, with some verses broken in two, each half being numbered separately, some missing altoyether; there are gaps in the numbering, and quarters end in the wrong place. It might be possible to accuse the editor of placiarism, but never of any such taint as knowledge of proof-reading, or of the Sanskrit language. The Karyasamgraha has been improved in successiv editions by competent scholars like Jivananda Vidvasagara, so that the later Calcutta editions are at least readable, though there is no evidence of any new MS basis.

Indian editions. Our earliest printed editions, like the Telugu of 1840. or 1848 [no title page | IO 2, L. 33] could have been used as local versions, being extensions of the MS tradition. Unfortunately, they are singularly rare, for it was found more profitable to copy with emendations from other printed editions rather than go back to any codex. Among the earliest is a lithographed edition published at Benares in 1860 | Divakara Press: 10 H 12a and 13 and re-issued immediately. This was by Harilal of Gava, resident in Benares, and seems. according to the colophon, to have been completed in 1842. The solitary Bhartrhari MS at Alwar [probably the same as no. 940, p. 39, Peterson's 1892 Catalogue | is a defective copy of this text and commentary, dated samuat 1900. The edition takes its text for N entirely from version W, as well as most of the commentary which he calls the Subodhini; the S is generally northern, but Sambhusvayambhu- has been omitted because of displacement in W, from which again the commentary is borrowed with additions; the V is definitely of the N reconsion, with arbitrary changes. Harilal's edition was copied without acknowledgement in some of the Bombay lithographs, unless Harilal had himself copied some such earlier edition which I have missed. Naturally, there is no question of acknowledgement on the part of those who have continued the borrowing. Among these, the Venkatesvar Steam Press edition at Bombay in 1884 aids a Hindi translation. While the Bombay lithographed editions such as IO 279. 3. B. 10 [1868] and 10. C. 5 [ Jagadiévara Press, 1882] generally favour W

for N and S, the Harilal type of wairūgya seems to have established itself, Northern editions such as that of Durgsdatta Pagitia at the Benares Light Press in 1874 [10 Verne tracts 1471; and 1601 of year 1878] modify the commentary, without quoting sources, though always borrowing heavily from previous editions, but are naturally pirated by others; in this particular case, perhaps by Pt. Gadgaprasad's edition at the Laksmintarayana Press, Moradabad 1911, with slight changes [10 5, L 4]. This effortless type of edition is by far the commonset to the present day.

Modern times Serious attempts on the Bhartrhari problem may be said to begin with K. T. Telang's edition of 1893 at Bombay. This followed the lithographed editions which succeed Harilal, but Telany confines himself unfortunately to N + V. Telang first made a good synoptic chart, and noticed two major groups corresponding roughly to our recensions. He had no way however, of estimating the sources behind Bohlen and Haeberlin, and the MS evidence was thus nullified, no version being really established. Moreover, there seemed so great a measure of uniformity, particularly for V, among editions published in widely separated places like Bombay and Calcutta that further investigation of the critical problem did not seem necessary to many later scholars. Naturally, the unplaced slokes could not be located as the si was not taken into account. Moreover, some of the MSS used by the editor were lacunary; in any case, the descriptions are so poor, it is difficult to identify the sources with any certainty. The Telugu edition he used could certainly not have represented what was fondly imagined to be "the recension universally current in the south", particularly as it includes sakyo varayitum. The most that can be said for the edition is that it represents an honest pioneer effort. The introduction is of considerable interest for the comparatively sober type of argument used, though generally unconvincing for lack of a critical basis. While Telang's scholarship, proved in several studies and translations. was of a higher order than Bohlen's, he could still take exception to Ramarsi's gloss on 151d unmattabhūtam = unmattatulyam as "quite unnecssary and without authority": yet this sense of the word is given by our lexica.

To mention only one other edition, that of Purohit Gopi Nath is still available [in the second edition of 1914; Bombay, Veňkatešvar Press]. This is confessedly eelectic; emphasis is laid upon interpretation and appreciation of Bhatri-hari - unfortunately in a most risiblo idiom. The Hindi translation is less objectionable than the English, though suffering as usual from diregard of the actual text in favour of preconceptions of what the post intended to convey. The text itself, though a mere copy of its predecessors, is distinguished by its curious orthography. The preface, parallel stanzas, and raports of Bhatrihari legends relieve the performance, which may be regarded as a modern development of the old pandis' tradition.

Hertel attempted [Vienns Or. Journal XVI, 1902, pp; 202-205; 298-304] to draw conclusions about the relative age of the Pawatamtra and the Nitistaka from such editions as these. His estimate of the relative ages of the printed versions may be ignored, as the verse order on which he based his conclusions means nothing. That the Nitistaka was an anthology may be true, though not proved on Hertel's arguments; but I shall try to show that she whole nacleus of our MS tradition is probably a later collection by others of slokas they believed to belong to Bhartrhari. That the compiler borrowed stanzas from the Pañoatantra seems to me a fantastic conclusion; for the matter, Herel's studies of the Pañoatantra itself have a much less secure foundation of MS study than would be necessary for such a popular work. Finally, it is known that the Pañoatantra did not remain unchanged through the ages so that comparing it with a steadily growing Bhartphari text would need far more detailed chronological data than is available to-day to the most fortunate scholar.

C

It is not claimed that the present edition overcomes all these obstacles. Just as the older mathematics demanded as well as supplied an exact prediction for any physical theory, older text-criticism under happier conditions could claim to have restored the original text. Problems like ours arise very rarely in Europe. If Homer is represented only by MSS centuries later than the time of composition, the number of codices and hence their variation is small, while we have careful notes by the Alexandrians. In the case of Virgil, we know that the author did not live to complete the work according to his own plan. There is ample historical and archaeological evidence to supplement the text of Tacitus's manuscript, so that the problem is one of minor emendation. The Latin Vulgate Bible does exist in a large number of medieval copies, but here the work is known to be a translation, with fairly accurate specimens of the original, and the sole difficulty might be in restoring usages of St. Jerome's day, for which there is a great deal of external evidence. With Dante, every detail of the author's life has been studied, and the stanzas themselves are not in doubt, the major problem being of contemporary Tuscan orthography for the volgare, which was in any case not crystallized and which can be studied from innumerable documents that still exist. Stripping off Berni's additions from Boiardo's unfinished epic, or showing that Torquato Tasso's own improvements were on occasion rejected-quite properly-by public taste, or applying inner criticism to Shakespeare's plays are almost trivial when compared to the task of determining the text of a loosely strung collection of verses, with violently conflicting order as well as contents in different versions. and where nothing is reliably known of the author's life or date. these circumstances, the most I can claim is to have prepared the first critical edition. This is all that Sukthankar claimed for his own masterly edition of parts of the great epic, though the formidable bulk of the Mahabharata makes it doubtful that even the first critical edition thereof will be finished in a manner as satisfactory to scholars as to weight lifters; to expect with Sukthankar a succession of critical editions which would later be forthcoming appears today rather a poor sarcasm. With Bhartrhari, a succession of critical editions can certainly be expected provided the editors realize, in the absence of the accidental discovery of some very ancient text of unquestionable authenticity, the parallel between this sort of an editorial method and modern physics or statistical theory which obtain quite reliable conclusions from strongly varying observations, though without the clockwork (and fictitious) certainty of

Lapiscian mechanics. Here, not only is the "true" value a meaningless concept, but the actual variation observed is often of far greater importance than the value determined; much the same position may be taken for a modern critical text and its apparatus of variants. For the rest, this edition might help in the recognition of some ancient Bhartchari version incorporated bodily into the text of another work, asy an anthology. The possibility is rather fixin that a major work of Bhartchari may one day be found as far superior to the satakas as is the Arthaddistra to the trivial collections known as Yrddhacanakya and Laphadaqakya.

I have presented the evidence as fairly as I could without having the space in which to set forth the ideal critical apparatus - one which would allow every MS utilized to be reconstructed with the minimum effort. The reader is welcome to choose from the variants any other reading that pleases him better than mine, or to select any other set of stanzas as the most authentic, in any order that he prefers. In a word, he can prepare his own edition from the material placed before him; but, as I have had the advantage of studying the evidence more closely, with the aid of many more MSS than those actually collated. I trust that he will not deny me the same privilege which I offer him. If the problem hereafter has been set upon a new footing, I shall be satisfied. With much less aplomb than Valiant, I give my edition to him that shall succeed me, and my collation sheets to him that can get them. Let it be admitted that my own work falls far short of that tight construction, mastery of technique, accuracy of touch, and time-defying surface that characterize a painting by the brothers van Eyck, a statue by Michelangelo, a symphony by Brahms, or a mathematical proof by Weierstrass: but it is all that my resources, other duties, and limited energy permitted me to finish. Even Leonardo is reported to have said. "Peregi quod potni, veniam da mihi posteritas".

The debt to Sukthankar has been acknowledged. To him is also due a more rigid use and strictly alphabetic ordering of the anusedes, as well as the training given to two assistants whose services I was so fortunate as to be able to sugage on a part-time basis. Of these, Mr. D. V. Naravane died before writing more than a part of the critical apparatus of the first 105 stanzes. The other, Pt. K. V. Krishnamoorthi Sharma [Visharad] gave effective help till he found other less exacting but more loorative employment for his spare time. His knowledge of southern scripts was sesential for the collations which we made together; his beautiful handwriting was of great service in making the press copy; in addition, I have relied heavily upon his knowledge of Sanskrit and mastery of versification. For many of the emendations in group III. These emendations were further improved by Pt. N. R. Acharya of the Nirnay Sagar Press.

On the other hand, he expressed as follows the impression made upon him by my method, appearance, and the neighbour's dog who invariably followed me to cast a superdiffuse sye upon our work as the BORI Genet House:

स्तामर्वत्वेश्वमन्द्रकोष्ठलिष्ठः जनम् विदेशानराक्ष्यां द्वारिदं शिष्टां देश्याः उदमानवानिकियाम् गर्वेदायुक्त विदेशानिक्याः । ३ श्व उदमानवानिकियाम् गरिवायुक्त । वेदायुक्त विद्यानिकदं स्वरितनेष दार्मोष्ट्रः । ३ श्व क्षाया गरिवासक्ष्येक्यपुरुषाः वि वो वेशुगी श्वासनिक्तानीवद्वस्य निविधिक्यास्य । ३ ॥ गर्दावर्षः क्षाक्रमे समितवीषक्रीक्यास्त्रदेशः स्वत्त्रेवरिविधिक्यविद्यास्य स्वास्त्रीक्षितिविध्यविद्यास्य । ३ ॥ २ अ. इ.

The part of my task for which the help of others was most necessary was the collection of MS evidence, which kent dribbling in at all stages of the work and indeed continues to do so even now. At a very conservative estimate, there exist today some 3000 MSS of Bhartrhari. Most of these, being hidden away in private collections, will be destroyed unused by the action of time, air, rain, mice, white ants and all other vermin exeant scholars. The greatest factor that prevents this material from becoming useful is the sloth and neeligence of their owners, who rarely know what they possess but are even more rarely willing to have their collections examined. In one case, this was due to the fear of losing alchemical formulae which might have been hidden away in the mass of soran paper by some ancestor; in several other cases, it was due to the fear of titles to property being proved defeative by examination of the old bundles. Our public collections, spart from regarding red tape as ample preservative for the MSS, also leave a great deal to be desired. There are no microfilm facilities: copyists are inaccurate catalogues mislanding: correct information is rarely supplied. It has too often been my unfortunate experience to have to pay from two to ten times as much as the original estimate for scribes' work, at distant centres in India, which did not follow the very simple instructions given nor yielded the information sought. It is a general rule (Kosambi's law!) that the actual use-value of a MS is inversely proportional to the fuss made in lending it.

Under these circumstances. I have to express my special gratitude to those curators, librarians, and private individuals who have helped so generously in this work; and to the following in particular, P. K. Gode. curator of the Bombay Government MS collection at the Bhandarkar O. R. Institute not only put all his material at my disposal and gave special facilities for work at the BORI, but used his wide acquaintanceship among Sanskritists to get MSS from every possible source. His powerful influence produced MSS out of the cumbersome mechanism of our public collections, where I myself could produce nothing more than a faint creak. Dr. H. N. Randle, former Librarian of the India [now Commonwealth Relations] Office Library at London, also went far out of his way to make accessible all his material as well as whatever could be tapped in other British and European collections. by rotograph or direct comparison. To Acarva Jinavijava Muni is due more such material, special advice about palaeography, the invitation to publish in this Series, and our simplified orthography. From my friend and former colleague Prof. Dr. V. V. Gokhale [of the Fergusson College, Poonal I have derived the maximum of critical, active, unflagging encouragement. The preparatory expenses - the very sinews of scholarship,

परीस्त सन्धः स्वयं निविषयेश्यसंपारिताः करोहिःसितामातृकाश्चिरतरं विना जानिताम् । विभिन्नतराग्रहसंप्रविजीवस्त्रीययो जानकारतारात्त्री तनिननीकामप्रवादाः॥ १ ॥ कृति उत्तरकारीतनिक्षरणान्तरात्त्रात्त्रेत्वः गानकारिकाः व्यत्तरंषः वैषां निदः। यतः प्रवित्तरत्तृत्रवैतिषयान्यतंत्रस्यतं विनावं परिशिक्तां निरागवितः सुष्पप्रमानिः॥ ५॥ अधासस्त्रात्त्रात्त्रीयत्त्रवानिक्षयंत्रस्यत्तात्रात्त्रात्त्रस्यान्यतंत्रस्यत्तिः सुष्पप्रमानिः॥ ५॥ व्यान्यकतिनिर्मितान् एत्यतः स्त्राम्योकत्त्रस्य स्वतः ।। ५॥ स्वत्रस्यतं स्वतः गानिकार्यस्त्रस्य स्वतः ।। ५॥ ॥ प्रमेण प्रित्यतान्त्रस्यस्त्रस्यस्त्रस्यान्यस्ताः। स्वतिस्तिकस्त्रस्यस्त्रस्य निवस्त्रस्यस्वत्रस्यान्त्रस्यान

would have exceeded my own resources by far, had they not been met for the greater part by a generous subvention made by Mr. J. R. D. Tata and the other directors of his Trust. Finally, the management and workmen of the Niraay Sagar Press did their very best to give excellent printing at a time of growing inflation, acute shortages, through days when transport strikes and riots in the streets made it difficult or hazardous even to reach the press. There must be many who could have prepared a satisfactory edition of Bhartqhari, while the text itself is very simple when compared, for example, with the rare and difficult works discovered by Muni Jinavijayaji; but without the oc-operation of the press workers, nothing could have reached the general public.

To the reputation enjoyed among orientalists by my father, the late Frof. Dharmanand Kosambi, I owe the cheerful cooperation received. It is a matter for sorrow that he did not choose to live till this work appeared, to judge with what success and results the critical methods which he himself taught me in my boyhood had been applied here. It seems to me that no major social problem of our times is solved by fasting to death, or by the parallel though more effective philosophy of the Mahatma. The dedication, therefore, is to the men from whose writings I first learned that society can and must be changed before we attain the stage at which human history will begin. The sanseless bloodshed and increasing distress of our times are inevitable only because of the present class-structure of society; Bhartphari's poetry of frustration provides at most an escape, but no solution.

Tata Institute of Fundamental Research,

Bombay 26: June 4, 1948

D. D. KOSAMBI

#### INTRODUCTION

#### I. Scope of the Present Edition.

T t It is here attempted to collect in a single critical edition all stanges ascribed to Bhartrhari, the poet generally credited with having written three Centuries of Sanskrit epigrams: the nitikataka [N] bengamakataka [\$] and vairāgvakatuka [V] A study of hatakatrana MSS shows division into two major recensions, the porthern N and the southern S, which may be subdivided into two archetypes each, and still further into versions; this convenient division should not be taken to imply absence of mutual influence. Moreover even the accessible N-S-V MSS contain a total of over twice the 200 traditional stanzas while the common portion of all supposed satakatrava MSS falls well below the 300. Therefore, the stanzas have been divided here into broad groups, arranged in their likeliest order of authenticity Group I contains the 200 slokes generally found in all sources and is further subdivided into into four portions; the first seven being unplaced. i a not definitely belonging to some fixed sataka; the other three sections are in order what survives of the N. S. and V. The actual position of any stanza in any major version will be found in the synoptic chart I. 5: my group I N-S-V follow the order of version A as far as possible. groups II and III being in alphabetical order.

An asteriak on the number (below the line) a. g. 38\*, 75\*, etc. of group I means that it is omitted in some of the codices, hence might have been assigned to the second group. Group II contains stanzas whose authenticity there is reason to doubt; but again those with starred numbers (below the line) a. g. 229 might perhaps be placed in group I. Group III gives all the stray verses found in single versions, isolated MSS, or ascribed to Bhartrhari by our anthologists. Group IV is made up of two palpable forgeries, the Vitavrita and Vijitanastatako. Later settions explain the method of arrangement into groups, as well as for determination of the the text of each stanza.

A wavy line below any part of the stanza in groups I-II indicates that some other readings might have been accepted as original, while starred readings are those which occur in no source at all, but have been selected in order to explain the readings actually found. Below the line is given relevant supplementary information about the stanza. First comes extra data as to location, omission, or duplication in the sources examined; it then, any changes of order. MSS cited in the apparatus are all of Bhartyhari statas. The variants for each of the four quarters a, b, c, d, of the stanza are then given separately, it being assumed that, whenever nothing is reported, all sources in section I. 4 that contain the sloka have the text readings given above the line. In group H, a few sources remained uncollated, or extra sources were utilized evan for variants; all such information is also given there before the variants. Group III stanzs are mostly emended and only a few variants reported. Section 1. 2 gives abbreviations for describing the MSS while 1. 4 explains code letters and gives details of the selected basic codices.

#### Abbreviations used in recording the critical apparatus are:

om. = omitted or omits; t = reading in MS text when separate from the commentary; o = reading in commentary when different from that of the MS text; com. = a gloss or quotation from the commentary; o. v. = variant recorded in the commentary as a pathāmsara; t. v. = variant in the line, or above, or below the line of the MS text; m. v. = variant indicated on the margin; hapl. = haplography, i. o. omission due to the copyist's eye having jumped to the same letter or word further on in the text; f. or closely one marg. = margin; orig. = original reading still visible under erasure or correction; by corr. = a reading as corrected by the scribe. The word "text" in the critical apparatus indicates my own text above the line. Semicolons separate different variants for the same portions of the text, periods separating variants for different portions. A totally variant ovariers is given after individual variants.

After the critical apparatus comes a paragraph of citations (if any) which are meant to give some idea of the other works, mainly anthologies, where the stanzs may be found. The abbreviations are as in section 1.3. BIS numbers come first [list ed. in parentheses], followed by Bohtlingk's own citations; the remaining anthologies and sources, generally abbreviated in capital letters, are cited thereafter. Any author cited by the work is given in brackets, Bhart; havi being abbreviated as Bh.; citations in group III follow a hyphen.

#### 1. 2 Abbreviations Used For Sources of MSS

Ady(ar): Library of the Theosophical Society, Adyar, Madras; 22 palm-leaf MSS in Grantha and Telugu script, 6 complete. None used for collation.

Ans(ndáframa): M8 collection at the Anandáframa Foundation, 22 Budhwar Peth, Foona. Fourteen M88, plus two in the private collection of the former acting manager, Mr. B. D. Apte, by whose kindness all were made available. Of special interest is 624, a rather defective and corrupt exempler of the Kavi Bala Marathi samerytte translation, but older than the N83 our.

ASP: Andhra Sähitya Parishat, Coconada. Fourteen palm-leaf Teluga MSS, made available by courtesy of the Parishat authorities and Prof. E. S. V. Righavācērya. Of special importance for varying types of the Rāmacandra Budhendra [our T1] commented varsion.

Bar(oda): The Gaekwad's Oriental Institute, Baroda; 12 MSS reported.

BBRAS: Bombay Branch of The Royal Asiatic Society, Town Hall, Bombay. 3 MSS from the Bhaŭ Daji collection.

- Ben(ares): Govt. Or. College, Benares. Ten MSS, by courtesy of the
- Bik (aner): Anup Sanakrit Library, Bikaner By courtesy of the Curator Mr. K. M. K. Sharma; 14 MSS in the Sanakrit collection, one in the Raisathani.
- BM: British Museum, Bendall's Catalogue, [ 1902 ], nos. 254-256.
- BOBI: Bhandarkar O. R. Institute, Poona 4. Numbers cited are 325-350 of the MS Catalogue XIII-i. Six more MSS in the Bombay Govt. collection had escaped cataloguing, namely: Ao = 796/1868-92; Eo = 795/1868-92; 381/1834-87, a statkstraya with an associar modelled very closely on the Dhanasara commentary of E; 383/1848-87, a comparatively modern and disordered copy of version E with commentary; 736/1886-92 is a complete MS of Rapa Pratapasinha's Hindi verse translation of the triats while 1447/1886-91 gives the same for NIti and Vairigays only. Besides all these, there are two fragments in the Raddi collection and one in the Limave collection at the same Institute.
- BU: Library of the University of Bombay, Fort, Bombay I. The one MS cited without number is 72 [complete] of the Nirantar collection; those cited with numbers are from the Bhadkamkar collection, BU 73/39 gives the Vairagya with a "Vamani" metrical Marshit translation, but in the order of our X or Y version, puls some extra atnanas as from other copies. BU 1147 is virtually complete; BU 84/2 contains Niti+88 di, of Srgara, approximately of version B. The BU Library also kindly acquired my copies of F: 1. 2. 8 G, collations of M, and photostats of F: Hs, as well as a microfilm of Carcy's 1804 edition of Bhartphari. By courtesy of the former Libraria Dr. P. M. Joshi, and his successors.
- BVB: Bhāratiya Vidyā Bhavan, Harvey Road, Bombay 7. Twelve MSS in a steadily increasing collection; by kindness of Muni Jinayijayaji.
- DC: Collection of the Madras Government; numbers from the Descriptive
  Catalogue. The descriptions are of little use to the editor.
- Goa: Three MSS obtained by courtesy of Mr. A. K. Priolkar. The code-word by itself indicates the copy in his private collection; the other two are:

  1) a copy of the Y1 version and commentary for Nti and Srigâra;

  2) a complete copy of all three Satakas with the same commentary. These two MSS belong to descendants of the commentator Maheśvara Bhaṭṭa Sukhṭhaṇkar, having been preserved in the family collection at Maéla [-mahāṭala], near Kumbhārjus, Goa, Portuguese India. To Mr. Priolkar is also due the chance to examine two codices from the Sri Mauninātha Rāmamandir, Rombay; these were a Tuka Brahmānanda [X] MS in order Ś-N-V, and an incomplete as well as defestive Satakatraya with "Vamanas" Marāṭhī verse translation, paralleling Ujjain 711.
- Gondal: 3 MSS in the Rājasālā Ausadhāsrama, Gondal, Kathiawar.
- GVS: Gujarāt Vernacular Society, Ahmadahad. Five MSS, one complete [no. 2887]. By kindness of the curator, Śri Rasiklal Parekh.
- Ham: Munirāja Šrī Hamsavijayaji Jain Bhāpdār, Baroda. Six MSS by special kindness of Šrī Puņyavijaya Muni. No. 2621 is an A version Š

- the rest of the complete Śatakatraya. No. 1836 constitutes a minor Y version with Bik 3377; no. 1074 is the oldest known codex of version E and commentary, copied within 50 years of the date of composition, given here as samvat 1535, when Dhansakra completed the gioss at Jodhpar. The remaining three are of archetype beta, one being the closest known Bhartphari MS, written by the great Jain scholar Fratis-thasomagani, dated Magha-phaiguna samvat 1500, i. e. Feb. 1444 A. D. The information derived from these has had to be inserted hastily during the final stages of printing this edition.
- HU: Widener Library of the Harvard University, Cambridge Mass, U. S. A. MSS studied by microfilm; ordered from descriptions in H. I. Poleman's "Census of Indie MSS in the USA and Canada" (Am. Or. Soo, New Haven, Conn. 1938; to Dr. Poleman's kindness are due the first microfilms, sent during wartime; the relevant nos. in Poleman's survey are 2167-2184, 5745]. Harvard nos. 165, 271, 468, 652, 1376, 2133, 2135, 2144, 2145, 2131, 1397, 196, 1387; 1346 is a translation, the Rapa Pratap version. Poleman's brief descriptions have to be corrected in that HU 2133, 2144, 2145, 1387 are of the complete three satakas, HU 2135 being a präkrit Jain Vairägya having nothing to do with Bharthari.
- IO: India Office Library; catalogues by Eggeling [E] and Keith (K.). ISM: Bharata Itihasa Samfodhaka Mandala, Poona 2. Numbers cited come after the name of the individual collection. Twenty eight MSS, made available by special courtesy of Mr. G. H. Khare, who was mainly responsible for collecting and cataloguing them.
- Jod(hpur): Archalological Dept., Jodhpur State; 3 complete and 3 to 5 [variously reported] incomplete MSS. By Courtesy of the Superintendent Pt. B. Reu.
- Lim(bdi): Eight MSS at the Jäänamandir [Jain Bhandar] at Limbdi, Kathiawar. Oatalogue published Bombay 1928. Bhandar nos. 885/1, 830/9, 1485, 1103 seem to be complete, the third being a example of the best Jain Nägari calligraphy. Others in the collection are 1739, 1571, 1359, and 1756. By special intervention of Trikamlal M. Shah, and courtesy of the Bhandar authorities.
- Mad(ras): Dept. of Oriental Studies, University of Madras; 4 MSS=1 paper devaningari+3 palm-leaf grantha. By kindness of Dr. V. Rāghavan, editor of the projected "Oatalogus Catalogorum", from whom much valuable information was received about other Bhartchari MSS in India.
- Meh(idpur): One MS of the complete three status, with fi. 1-8, 12-13 missing. Originally from Mehidpur, Indore State, C. L., by courtesy of fire Balaewani Maharaja [Nigudkar] of the Sri Rama Vistama Dhama and Vedätrama, Dombivli, Copied in 1778 A. D. for Raje Sri Vasudews Bhān at Incohayara Grama, perhaps in Bhopal state.
- Mys(ore): Govt Or. Library, Mysore. By special courtesy of Dr. O. H. Koenigsberges, architect to the Mysore Government. This does not include a more plum-leaf MSS at the Maharisis's Str. College, Mysore

- Nag(pan): Four MSS in the newly started University collection, by kindness of the covator Mr. Karambalkar.
- Nepal: One M88 of the Y [southernmest] version, in the poisession of the Department of Pablis Instruction, Govt. of Nepal. Copied for me by kindness of the Director General, His Honour Major General 8ir Mrigendra Shum Shere Jung Bahadur Rana, and Dr. Gokal Chand of the Katmaqid College, from an original dated skaz 1273—A. D. 1805. This is presumably Aufrecht's Katmandu 7 [CC. I. p. 96], from a list "of Sanskrit works supposed by the Nepalese pundits to be rare in Nepalese libraries at Khatmandoo", signed by the Resident R. Lawrence on August 2, 1868. From the saka date, presumably of Maharatstrian provegance, though indirated with N readings. The copy came to hand much too late for collation. This forms a minor version of with Jodhuru 6, of which only the N and V survive (dated A. D. 1828).
- NS: Collection at the Nirnaysagar Press, Bombay 2. Three complete MSS, of which the first two are of N type, and the third a modern copy of the Kayi Rala text + samayrtta.
- Par(is): Bibliothèque Nationale, Sanskrit MS no. 708. A misch-codex copied in 1844 at Roons by one Moropaqüits; fine calligraphy. Microfilm by courtery of H. N. Randle of the Commonwealth Relations Office Library. The S is of type W influenced by X; N is also of W type, but the V comes from some N version. A Grantha pain-loaf codex reported at the same collection was reluctantly abandoned because of the difficulty of reading such aiml-leaf microfilms.
- PU: University of Pennsylvania collection; Poleman's Census Nos. 2168, 2169, 2183, 2184 and PU 496, complete but for the first 14 slokas of nti; of N.
- Pun(jab): University of Punjab Library, at Lahore before the partition; 8 MSS, none of local provenance.
- Rāj(āpūr): Skt, Pāthašālā, Rājāpūr, Dt. Ratnāgiri. Five MSS, by kindness of Pt. Raghunāth Śāstrī Pātankar.
- RASB: Royal Asiatic Society of Bengal, 1 Park St., Calcutta. Nos. 5100-5111 of the Catalogue pt. vii [Kāvya]. In addition, No. 6, embodied in an anthology called the Padyasamgraha and fearfully misrepresented in R-Mitra's Notices IL 706, is our Yr.
- Sph(geri): Library of the Matha, Srügeri, Mysore State. By courtesy of the Matha authorities through Brahmasir V. S. Ramacandra Sastrigal and R. B. V. Doraiswany Iver. both of Bangelore. One W and a Y MS.
- SVP; 5 MSS from private collections at Benares, obtained by courtesy of Prof. S. V. Puntambekar, then Principal of the Arts College, Benares Hindu University.
- Tan(jore): The Tanjore Mahārājā Sarafoji's Saraswathi Mahāl Library. As their rules do not permit loans, the 37 MSS had to be studied in hand-copies and by pratike index or collations against printed editions. The information was not always consistent.

Stacipar): State collection at the Savasvati Mandir; 7 MSS described as M. L. Mesparis's Catalogue, pp. 70 and 96. No. 1833 is a Niti fragment, 713 a 38 with Dhanastr's commentary, and 717 a modern copy of the V. The remaining four are complete. No. 1486, dated samyat 1885, gives Raga Frataj's translation with a Samkrit text which does not fit. No. 1650 has some queer omissions in Niti with an odd arrangement of the S. No. 1743, copied by 712, is part of a palsoc anthology (in uniform writing with perhamatris) of which the Spigaratiska and the Pañcatantra were copied in anywat 1621, the Anasgaraga immediately preceding Bharthari being copied in samyat 1623. Old horoscopes of the Udsipur house on blank sheets at the end show that A. D. 1866 is about the date of the S-N-V text, which is then the third oldest dated Bharthari text known in India, and the second oldest complete one.

Uji(sin): The Scindia O. R. Institute, Ujiain, C. I.; 19 MSS numberd as 18. VSP: Vangtya Sähitya Parişad, 243/1 Upper Circular Road, Calcutta. One MS of each of the three satakas, in Bengali script on yellowed unglased paper, but comparatively modern calligraphy, and certainly forming just one satakaraya collection. Nos. 734 [122] 735 [65] and 737 [140] of the eatalogue. V colophon: Sri Mahstoendre Devetarma Bandopá-dhydguegya; isf gurencarpan manadad bhatárnasts; on tatata. The version is very close to HU 2144 and Limbdi 885/1 for Niti, and Bikhaner 3378 for S.V., so that it may be taken as copy of a Rajasthan MS of archatype alpha. It may be mentioned in passing that the Parişad has listed its nine MSS of the Bhatțikaya under the authorship of Bhatţirah; though the identification of the author Bhatţir of Bhatṛrayhmin with our poet cannot possibly be sustained. By special courtesy of Mr. Riisiendu Gunta and the Parisad council.

Wai; Prajna Pathasala, Wai; 3 MSS, two of version W, the third similar to our version B but corrupt and inflated.

# 1.3 Abbreviations Used For Citing Anthologies

AMD. = the Alamkāramahodadhi of Narendraprabhasūri; ed. L. B. Gandhi Gaekwar's O. Series XOV, Baroda 1942.

BIS. — Indische Sprüche, Sanskrit und Deutsch herausgegeben von Otio Böhtlingk, sweite verarbeitete u. verbesserte Auflage, St. Petersburg vol. I. 1870, II. 1872, III. 1873. The references here are followed by Böhtlingk's own citations, abbreviated as follows:

Bohl. – The Bhart, edition by P von Bohlen; Berlin 1833. Haeb. = the anthology Kayrasangraha by Haeberlin, Calcutta 1847. lith. ed. I = M+V only, ed. M. B. Bhart, Bombay, Sadnktiratna Press, 1844. lith. ed. II = by V. V. Godbole, Bombay, Vidyasagar Press, 1862. Galam. = The Greek translation of N+V by Galamos; Galam Varr. = Gild. Bibl. 385. Kayrakal(apa). Kayras. Hit. = the Hitopadess, ed. Schlegel and C. Lassen; ed. Francis Johnson, London 1847; ed. Lakymi Nirayan Nyayamkar, Calcutta 1830 (Gild. Bibl. 355.) Satakav(ali) = N-S-V+sven other Satakas, ed. Girifacandra Vidyaratna, Calcutta 1860. Subhash-(itärnava) = a Bengali MS in the Röer collection of the Imperial 3 N, St.

Academy, dated saks 1721, 234 fol. written on one side. Skdr. — Šabdashardam, of Gild. Bibl. 540. Prasangābh (arapa.). Kavitāngtak. Paño. — Pañostantra, ed. Kocegarten; ed. Grn. Bentep Gött, gelshetre Anseigen, 1863, pp. 1381-1384; ed. Bombay 1868-9 by F. Keihorn and G. Bühler. Nitisamk. — Gild. Bibl. 98. Sanskrtapākhop. Šantis takak.), in Hacb. Vikramacaritra — MS copy by Roth from the Tübingen MS generales by him from a Talung mirinde edition

- HPB ... Bhoisprabandha of Ballala, 10th ed. Bombay NSP 1932.
- BPS. Bhojaprabandhaślokāh: BORI Viśrāmbās I. 248.
- JS. = BORT 1424/1887-91. An anonymous Jain "Subhāṣitāvali", dated samvat 1673 = A. D. 1616.
- JSV. = BORI 1425/1887-91, fol. numbered 241-347, but complete, much older than the other Jain anthologies cited here, and not of their common prototype.
- KM. Books published in the Kavyamala series by the Nirnayagar Press [NSP] at Bombay. Both old and new numbers are cited without further distinction.
- PMT. Padyāmṛtatarangini of Haribhāskara (June 12, 1673); cf. P. K. Gode; Calo. Or. Journal 1935, III, pp. 33-35; cd. S. B. Chaudhari, Calcutta 1941. Six stanzas, namely PMT 287-292 are ascribed to Bhatṛthari.
- PT. = Padyatarangini of Vrajanatha. Pratikas from the paper by N. A. Gore, Poona Orientalist XI, 1946, pp. 45-56.
- RKB. = Subhistitarstnakośa of Bhimarjunasoma. About a third of this is the fragment published by F. W. Thomas as the Kavindravacanasamacoaya. The identification is mine, from the description of the original palm leaf MS at the Ngor monastery in Tibet, as supplied by Rahula Sakhrytysnas JBORS XXI pt. 1, p. 42. Confirmation from the extremely poor photographs made by that scholar was supplied by V. V. Gokhale who dates the script as early 11th century. Better photographs are expected from Prof. G. Tucci. The copy reported as being in the possession of Rajaguru Pt. Hemaraja of Katmandu could not be duplicated.
- SA. = Subhäşitarnava, sometimes ascribed to Subhacandra. A Jain anthology subdivided into 38 sections. Numbers cited from BORI 1489/1886-92, dated samvat 1609. Also available are BORI 1156/1884-8 of samvat 1601; BORI 1695/1875-76, dated samvat 1773, ascribed to Subhacandra, and inflated. This may be the prototype of the Subhäsh cited in BIS.
- Sabhyālankarana of Govindajit BORT 417/1884-87.
- SBH. = Subhāṣitāvali of Vailabhadeva (15th century!) ed. Peter Peterson and Durgāprasāda. Bombay 1886. This is identical with the Subhāṣitāvali of Srivara, BORI 203 and 204/1875-76.
- SDK. = Saduktikarņāmrta of Śridharadāsa (circa 1905 A. D.). ed. MM. Pt. Rāmāvatāra Śarmā. Lahore [Motilāl Banāraai Dass] 1933. The unique ascriptions to Bhartyhari as well as of quite gonuine Bhartyhari ślokas to others are notable.
- SG. Subhāṣitārṇava of Gopinātha. BORI 820/1886-92.

- SEEV. Subhāşitaharīvali of Harikavi [circa 1685]. BORI 92/1883-84. An anthology with two appondices separately paged. Authors are often cited; seem Bharthari fokas repeated fol. 182-89. The anthologist was a court-poet of the Maratha king Sambhaji; ct. P. K. Gode Annala BORI XVI, 1935, pp. 262-291; Ind. Hist, Quart. XVI, 1940, pp. 40-47; New Ind. Antiquary III. 1949, np. 81-100.
- SK. = Subhaşitaratnakośa of Bhaştaşrikrana = BORI 93/1883-84. Incomplete, as the final portion of an unknown number of folios is missing; only 155 fol. survive. About 2000 stanzas, no authors cited. Divided into seven sections.
- SKG. = Subhāgitakhanda of Gane[áa]bhatta. Rājāpūr 105. Jain nāgari, lst 3 folios missing, rest in poor condition; fol. 17 twice in numbering, by mistake; last fol. numbered 23. No authors cited.
- SKM. = Süktimuktävali of Bhagadatta Jalhana [middle of the 13th century] ed. Embar Kṛṣṇamācārya, Gaekwar's Or. Series LXXII, Baroda 1938.
- SIL = Subhāṣitaślokāi, BORT 324/1881-82. Fol, 22+38. The anonymous anthologist had the X version of Bhartrhari before him. Calligraphy Mahārāṣtrian; authors rarely oited, and then before the stanza.
- SLP. = Śṛṅgāralāpa, surviving portion of a "Subhāṣiṭamuktāvali", BORI 93/1883-84. No authors cited except cocasionally before the stansa. Northern writing, with pṛṣṭhmaārtān. Besides some stray Bhaṭṭḥari flokas, this contains the whole of an N type Ṣṛṇgāraśataka incorporated bodily in sections 4-5, cited as "Bhaṛṭḥarāt". For further description, cf. P. K. Gode, J. Uni. Bombay XV; 1946, pp. 31-88.
- SM. BORI 1396 of 1884-87; first 20 fol. with about 800 slokas gone. A Jain anthology that does not cite authors, except Bharkrhari before three slokas.
- SMV. Subhāşitamuktāvali, BORI 819/1886-93 [dated samvat 1680] Confirmed by BORI 75/1871-72 [samvat 1780]. No authors cited. P. K. Gode proves the collection to be before 1600, in Ind. Hist. Quarterly 1946, pp. 55-59.
- SN. = BORI 1423/1887-91. No name or title, lst 2 fol. lost, rest numbered to 37. Jain collection.
- Śp. = The Paddhati of Śārngadhara, a Sanakrit anthology vol. I. ed. Peter Peterson, Bombay Sanakrit Series XXXVII, Bombay 1868. Made in 1363, this is one of the best known and most imposing collections.
- SRB. = Subhāşitaratnabhāŋdāgāra, ed. K. P. Parab, 7th. ed. revised by V. L. Paŋsikar. Nirnaysāgar Press, Bombay 1935. The largest of Sanskrit verse collections, borrowing from published as well as MS sources.
- SBH. Süktiratnahara of Sürya, ed. K. Sambasiva Śastri. Trivandrum Skt. Series OXLI, Śri Citrodayamasijari XXX, Trivandrum 1938. Author citations seem to be by the editor. The anthologist was not the king seconding to V. Raghavan.
- SRK. Subhāşitaranākara, a collection of witty and epigrammatic sayings in Sanskrit, compiled, edited, with explanatory notes by Kṛṣṇa Sastri

- Bhātayadskar; Bombay [Gappat Kṛṣṇājī], 1872; second edition used for groups I and IL
- Sub. Subhaniteagara BORI 424/1899-1916. First 2 fol. missing, rest numbered to 48; prethamäiräs throughout, title doubtful. A Jain anthology divided into 77 "adultkaras."
- SSD. Subhaşitasuradruma of Keladi Basavappa Nāyaka. BORI 228 of the later additions. Confirmed by a later MS in BU. Another is reported at Sringeri by Lewis Rice, Cat. Stt. MSS in Mysore and Coorg (Bangalore 1884), nos. 2271-2 (Palm-leaf, Nandinagaer). For the compiler of this largest known unpublished anthology. cf. P. K. Gode, Bharatya Vidya III, 1944, pp. 40-45. The third section is missing in the two paper MSS cited above. Folios separately numbered for each section. I hope to edit the whole work some day from Nandinagari codioes at Sringeri. A rapid examination of these shows not only the existence of the rather spicy third section, hitherto missing, but also proves the author's intention to complete the work in five sections. The two noner MSS contain sections I. II. IV.
- SSV. Sarsauktávali, BORI 1492/1886-92, dated samvat 1650. Compiled by Sri Municandragadi, written by Pt. Sivahanna. This may be taken as the prototype of most Jain anthologies, including the published poth form edition from unknown sources: Srimatpürväckrysasankalitä Süktimukāvalih pub, Jyvancand Sakarcand Javeri, Bombay NSP 1922.
- ST. = Sabhātarangah of Jagannātha Miéra (cf. P. K. Gode, New Ind Antiquary I, 1939 pp. 681-685). Basis BORI 14/6/1884-87; other (somewhat variant) MSS, BORI 594/1891-95 dated sanvat 1800; BORI 107/1919-24; BORI 553/1895-1902. The work is divided into 47 or more sections.
- SU. BORI 527/1887-91, indexed as "Subhāṣṭta", but actually the Slokasamgrahā of Manirāma Dikṣita, court poet of Rajā Ṭoḍarmai. First three folios lost, ends at fol. 98s, with stanza numbered 1600 Authors systematically cited.
- VS. Vidyakarasahasrakam; a 19th century anthology of Sanskrit verses from Mithila, by Vidyakara Miśra; ed. Umesh Miśra; Allahabad [University Publications. Stt. Series II 11942.

# 1. 4 The Manuscript Apparatus.

Brief descriptions are given here of those MSS collated for groups I and II. Abbreviations used for sources of MSS are given at the beginning of this Introduction. Further details of the MSS will be found in the descriptive catalogues, reports, or lists of the various institutions where they are housed. All MSS, unless otherwise specified, are of the complete three centuries in order N-S-V, on paper in devanagart script. For sloka order see the synoptic chart.

A version is taken as located in the region where its codices occur in greatest concentration. If, in addition, geographically neighbouring versions show parallel sloke order and readings, the locality may be taken as the most likely place of origin.

# N=The Northern Recension

Vertion A: The northernmost of our established versions, conservative and well-determined both as to the sotual stansas and their readings. Hence, this coupies a place analogous to that of Kaśmir-iśkrada sources in the Mahābhārsta ortifola apparatus, and like them agrees at times with the Mahabhārsta ortifola apparatus, and like them agrees at times with the Mahabhārsta ortifola apparatus, and like them agrees at times with the Mahabhārsta ortifola apparatus, and like them agrees at times with the Mahabārsta ortifola apparatus, and like the extra stansas in the current leafarst Printing Press edition of Bhartphari; also by Leipsig 419; by the fragmentary Bikaner 65; and Limbdi 1103. The stansa labhets sikedārss [519] is omitted, while caverada samsayāmām cours wire as No 51 and 6 29. The commentary [in Ao.1] is by Rupscanda, a Jain of the Kharataragacoha; simple but socurate, it agrees far better with its own text than is the cash with commentators of other versions; its language, with verb-forms like chai and nominal terminations ro-ri-rā is a mixture of Jaipuri and Mārwārī, in the classification of J. Griensoid, Lincuistic Surveys of India.

Ao = BORI 796/1886-92; size 10° x 4-3/8°; fol. 3-93, 1-2 missing; 1. In-13, let. 38-42. Dated 1770 December 16. Commentary continuous with the text in the same clear and bold hand. Tends to add an extra matra, particularly at the end of a quarter, probably from miscopying from original punctuation dayless. Colophon:

तरिण तेव बरारी गण्ड किण भागि सीर युष्ट । विश्वयानं ववकारा चेमसाण अरिसहर । नागारतः प्राप्तं तुष्य बरभन अति सुक्ता । नागारतिबरा और शावानिस रिष्ण तार । तमु वरणरेपुरीया ती अक प्रसार मन भागिया । स्व एक प्रत्ये प्रत्ये अर्था ता ती स्व स्वाधिया ॥ रे ॥ कुवारि क्ष्यांक्ष्वात त्यक्त राज प्रतिसर । नामिया हा स्व क्ष्यांक्ष्वात त्यक्त राज प्रतिसर । नामिया हा स्व क्ष्यांक्ष्वात त्यक्त राज प्रतिसर । नामिया हा स्व क्ष्यांक्ष्वात स्व क्ष्यां क्ष्यां स्व क्ष्यां क्ष्

Al - BBRAS 205/3 [Bhan Dajī]; size 9-1/2\*x4\*; fol. 86, 1. 3 in text (t. 45-50) + about 10 in commentary, in much smaller characters, grouped above corresponding portions of text. Generally very carefully written and on the whole the best MS of our entire critical apparatus. Dated 1731 September 27 at Sojitanger, probably Sojat near Marwar junction. Copyist Candravallabha, pupil ôf the commentator Rapacanda. Colophon:

संबद्धजाडशैर्डेंड्रवर्षे चाश्चिनमासके। शुक्रवश्चनबन्धाम्ब सोमवादे तिस्तित प्रति ॥ १.॥ वाजका रूपचंद्रास्थाः स्विष्णभादेशसम्बद्धाः शुद्धदरीतुरे रत्ये प्रवासं सफ्कण्याव ॥ १॥ ओभंवतु श्री साद-०००. स्वत् १७८८ स्तर्सः विश्वभादेशस्य विश्व विश्वभावस्य विश्वभी विश्वभी संग्ववतारि दिन्न वा परिति विश्वनी दुर्गे। वाजका सीक्पचंद्यची तिमारी शिष्ण चंद्रवङ्गम विग्तरी सोवितनगरमञ्जे प्रवास सफक करती हुन्ने। ॥ दृष्टी ॥ सतरे से अद्यावीदे शोवित सहर द्वारां । कृती वहि तेरित क्षीवी पूरण ग्रंथ प्रधान ॥ १॥ कविच्छा ॥ followed by two more shanzas, sai no de.

As = RASB G7779; size 10-3/4"×5"; fol. 28, 1. 12, let. 33-35. No commentary; rather carelessly copied. Colophon: अर्गुश्नकं सुनावेस्पूर्ण.

As = Jodhpur 2; size 8-3/4" x 4-5/8", fol. 38, 1. 10, let. 30. Though quite fresh in sapearance, dated 1761 January 7. Sanskrit text only, no commentary. An excellent codex, but contaminated by E readings. Srināhha

on the left margin of each folio with a dedication to Jalandhar show this to be a Nathapanthiya MS. The repetition of deertah samsayandm is corrected, and V 84 [= 1944] wengly omitted. Colombon.

सप्तनभेमद्वीमितवर्षे योगसितेऽकेतियो बुभवारे । अर्जुहरेः शतकत्रवमेतत् सादरं लिखितवान्द्रिकार्यः ॥ १॥ स्वरुक्तमागमणिकानितनाथःश्रीनिवासचरणे नपमानः । अपनीनिमणिप क्रिनयकार्यः कवीदः वृति वक्ति करातः॥शोशीः

Version B. Basically a shorter collection, later expanded from A and E. The chart is constituted from B1 and the corrupt but complete though uncommented Baroda 11725 [dated sanyat 1889 = A. D. 1832]. The readings of B1 should be taken as characteristic, as B2 is contaminated by the E-H complex. On the whole version, however, B influences are manifest, as for example in Sacquescis, 267°. The Gujarati prose commentary is anonymous, but other different commentaries of the same type exist, such as GVS 734 [NR1]. The S is supported by Oxford Bodleian 247 and GVS 1049; the V be BORT 349 and Limbdi 1589, all with the Guiratti commentary.

B1=Oxford Bodleian 246[Aufrecht]=Walker 152c. Collated from a rotograph copy. Fol. 50=190-239. Dated 1743, copied at Anjunpur.

B<sub>3</sub>=BVB 1; size 10"×4-1/2", fol. 41, 1. 15-17, let. 45-48. Differs slightly in order from B1 and has the text of an occasional stanza wrongly omitted by the scribe's carelessness. Colophon:

क्ति श्रीमहाराज भर्त्हरकृतं बैरान्यशतं संपूर्ण । श्रीरस्तु । मुनिभक्तिचंद्रस्त्रिवितं मया ॥ दै० ॥ श्रीगणेशाय-नमः ॥ मुनि श्री भक्तिचंद्रेण क्वं मंथं पठितं ॥ स्व आत्मार्थे परोपकारार्थे लिखीत भर्तृशतं मंथं ॥ अयौ

A later acquisition in the BVB collection is mostly of this version with commentatory but from N 101 to  $\pm$  18 gives A text and gloss.

Version C: Not well-determined, being represented by just one complete MS: C=Rajapūr 3; size 8-7/8" x 4-1/2"; fol. 44, 1. 7, let. 30. Undated but old in appearance. Calligraphy northern, with an occasional letter turned in Maharastrian style; letter ja always written double; gaps in original exemplar indicated by the copyist with --. Order V-S-N. The characteristic portion, a short érggāra, ja confirmed by ISM Candracada 603, a more recent Mahārastrian copy of the S alone. This, though containing 5 more stanzas [charted in square brackets] has only 96 flokas in all; not used for the 5 insertions, it is there indicated by Co. The C Vairāgya is paralleled but not fully confirmed by a Bengali MS, 10 11516 j. E 3996; 1.

Version D: Characterized by a long Vairagya, but not well-determined. The only complete MS is D=Ujjain 1838; size 5-1/4" x9-1/2" [written crosswise]; fol. 44, 12-24, let 13. Fol. 21 blank without gap in text, but lacunae in original indicated by ... Copied unintelligently from a much older source in Poons, 1814 A. D. Colophon: औरासकुष्णापंत्रसद्धा गुरू रेश्वर असा सामा संदस्तर पंचाना है क्ष्यपदे मंत्रियाल हिल्ला ।

The long V of 151 stanzas is supported by the Anandaírama [B. D. Aptel fragment which contains the last 100 slokas thereof, but with two extras just before the final sa köpis manyudám. This version is also parallelled by the Mehidpur MS and Bikaner 3279, which are intermediate between D and other versions with a long V, as for example BORI. 320 whose V stanzas are numbered to 153 in the MS, 178 by actual oount, and

which has many stanzas that are found nowhere else except in D. BORI 328 was the oldest dated Bharthari MS known in India, of sanyat 1617—A. D. 1660-1, prythamatirās being used throughout. Only the last two slokas of the S (which ended at 102 or 103) are preserved. To calculate from the remaining folios, the lost N and the S were of normal length, as in D. On the other hand the last few of the 124-stanza V of our Fs parallel the corresponding stanzas of BORI 328 exactly. Finally, the single folio preserved of SBM Gore 144 [from an anthology that contained at least a V, of 194 stanzas, followed by the Carpatapanijari] gives some stanzas that appear only in the V of GNS 3387.

version E: The Dhanaskra version. Commonest among N MSS, with a popularity which results in wide variation and generally corrupt copies. The Jain commentator Dhanaskra cannot be dated from the pontifical rolls of the Upakedagaoohs [R. Hoernle: Indian Antiquary XIX, 1890, pp. 233-242] where the name of his gurus Siddhaskri recurs in a triadic eyele. Muni Jinavijayaji finds from the colophon of a MS of the Santinathaccrites in the Singhi collection at Calcutta that Dhanaskra's pupil's pupil wrote in santinathaccrites in the 1828-saka 1493-a. D. 1571. From the presisest in MS 1074 of this tika in Sri Hamasariyayaji Maharaja Jain Bhānḍdra at Baroda, it would appear that Dhanaskra wrote it at Jaipur in Sanyart 1535, making him the oldest known Bhartrhari commentator. Though the comment is perfunctory, its influence can easily be traced. Because of its interest as a specimen of colloquial Jain Sanakrit, I have edited the version and commentary separately, and hope to publish the work elsewhere. In the first five of the following MSS, the commentary runs consecutively with the text.

 $E_1$  = BORI 332 [ =277/1883-84]. N and Ś only. Size  $10^m \times 4-1/2^m$ ; fol. 41 = 20+21; 1. 15, let. 50-52. Corrected, old enough to belong to the 16th centary. N. 36 [ = 32] = mygamīna thrust by mistake into the commentary. The readings form a subgroup of E with BORI 382/1884-87.

E= Barods. 1370; size 10-1/3"x5-3/4"; fol. 48, 1. 18-20, let. 42-55. Dated 1793 April 28. Contaminated with H readings. At least one folio in the middle of the 8 must have been missing in original before copyist, to judge from the disturbed text. Extra stansas at the end of 8 agree precisely with BM 564, with which this must be taken to form another E subgroup. Colophon: वैश्व श्रीवर्दारीयतं ते पूर्व विश्वरिक्ष का प्रकार के स्वाप्त का स्वप्त का स्वप्त

Ea = BORI 333 [ = 391/1892-95 ].  $\pm V$  only, Niti portion lest. Size  $0'' \times 4''$ ; i.e. 34 = 19 - 59; 1. 17, i.e. 52. Small but be satiful calligraphy, with a few popularities such as durate to dulthe etc. One extra sloke after  $\pm 8$  and many more after the end of the commentary in V.

Es = Rājāpūr 5; size 12"×4-1/6"; fol. 82 = 28 + 24 + 30; l. 10-11, lpt. 55.

Dated A. D. 1843. Probably K. T. Telang's M. Text in center, with commentary above and below. Contaminated with B readings. Interpolations in text
and additions to the commentary are frequent, particularly in the VairägyaColophon: शक्ते २०६५ शाकिवाहन शोधनसंस्तरो माथ शुद्ध २० दशम्यां स्ट्रायदे स्द्रं प्रसक्तं नीतिश्वतकश्रमारशक्तिरायदालः औ मंगोरमहाक्त्राध्यक्ष औ भवानीशंक्तरणकामवाराधकेत कैक्तरोपनासक मिकाजी
कार्यक्षातं शकिकोण विकास । श्री सावस्ताशिक्षवरणकामवाराधका श्रीवालाल समा शिक्षाणी

Pseudo-Version F. Not on the chart. Under this I have gathered five collated MSS that have many common features without sufficiently close floka agreement to form a version. Their basic unity derives from N [perhaps Central Indian] origin, with B influence through Mahārāstrian transmission.

F1=Tanjore 4905, dated 1659 August 13. Colophon: जुनगतिषिदितिते (१५८१) वक इराव्यकारिक नमस्स सिताससी शनिदिन मस्तारके। श्रियाद्वयशासा प्रकिमितिकण्डामित्री किस्तारक स्वार्यकार्यकार अस्तारक स्वार्यकार्यकार अस्तार ।

Fs = Tanjore 4907, intermediate between F1 and Fs.

Fs-Tanjore 4902. No descriptions of Fs-s were supplied, but they were copied meticulously at Tanjore by Pt. Balasubrahmaniam Sastei, with a socuracy that reproduces every feature of the originals. To the subgroup Fs-s is to be assigned the old Śngāra with Hindi prose commentary written in Jan. 1627 and published by R. P. Dewhurst in J. U. P. Hist. Soc. vol. I, 1917, pp. 59-151. The original of Fs belonged to archetype beta.

F\*= IO 2539e [= Bohlen's MS B]. Once the oldest known dated Bhatriari MS, A. D. 1547; but the calligraphy shows Maharaştican influence, so that a confusion of saka and sagnet might be possible in dating. No prythamstriaused. The gaps in text indicated by...prove copying from a much older codex, while repeated folks and variants in the same line as well as marginal variants and emendations show that from two to four distinct sources were utilized. Order V-N-S, which has given rise te mistakes in Bohlen's synoptic chart, where the standard order is S-N-V. Collated from a rotograph copy.

Fs=ISM Gorhe 305; size 9-7/8" x 4-1/2"; fol. 26, 1. 10-12, let. 32, Dated 1653 March 17. Old and worn in appearance, but gaps indicated by copyist, coassional running together of folkas, a blank lett for about five stanzas at 8 90 show that the copyist had a much older specimen before him. Though the beginning is situr-approved are: sling-appropriate and standard speciment and strategic and standard speciment and standard speciment is situated by the standard speciment of the standard specimen of the standard specimen before him. Though which the beginning is situated and interest and specimen before him and standard specimen before him. Though which the specimen of the standard specimen before him and specimen of the standard specimen of the standard specimen of the standard specimen of the standard specimen of the s

Version Q: This was determined only after the first 700 stanzas of this edition had been printed off. The basic MSS are:

Q1=Udaipūr 1748; ff. 13, size 8-3/4"×7", 1.31-22, let. 33. Marginal comments in a fine hand, with a dozen extra sianusa in different writing.
The original document is the most worn part of a palace collection, an excellent codex in old Jain nagari with pṛṣṭhamātrās, dated about 1566
A. D. Udaipur 712 is an unintelligent copy of this or of a common source.
Order Ś.N.Y.

Q:=Limbdi 930/39, size about  $10-1/2"\times 5"$ , in minute handwriting; the whole satakatraya is complete in less than five folios [42-47a], and sandwiched between präkrit works. Not collated, but basic readings are the same as in Qi, with local contamination. Order 8-N-V.

The importance of this version lies not only in its age and its furnishing a background for the earlier F MSS as well as, at times, for C D I, but more in its welcome support for some text-readings. These include the difficult cases in 61°, 70°, 148°, 280°, and the starred reading in 16°. The major variants for the first two groups are therefore given from Q; allowance has to be made for its individual mislections (apart from these common to Rajasthánis curces) among which may be noted straying of the visarges, of the short i sign, an occasional substitution of nya for jña, kag for was 4 m for visar for the short is sign, an occasional substitution of nya for jña,

1ª 'भासरोः 2º बळानः (for जीर्णः). ब) तमपि मदयस्थेव मदनः 3º 'ओतो-विभागो. ") सामान्यं: 5" दिप. ") स्वभवंसदा. 6" नारीनरमयमधेषं जगदिवं. ") विवे-कांजनिवता. व) मनुते. 7° छिन्नेऽस्मिन्. व) झटति; अश्यहिशो दिश्यताम् (?). 11 interchanges portions after caesura in be with supayion in b; d) a fami: 12' स पश्चन्संपूर्णो. 13° सुधियोऽप्यर्थ. व) वैरर्थतः. 14° चाभिरुचिद्. 15° संपुष्णाति. 10° शहस्थलीतां. ") विश्वतंतुर. 17<sup>d</sup> केशरी. 18° अधुं. ") स्वसंतो. 21° हिस्ता. ") कंधासांकी (t.v. as in text). 22° विश्वारा. ") कंधासांके. 23 trp. portions before свозита in cd. °) स्त्रीमद्याद. 24° जडे विरमतिता. 25° वातिर्यात; गच्छताच. ७) शीलं शीलतटात्. 26° तसस्ते. ") स्वस्थासिष्ठय. 28" सकला दत्ता निजा वे गुणा. ") ह्यास्मा. ") त्र-29" मुखान. ") बांछिस (for बांछितं). ") ब्यसनाव गुणेषु सकलेषु". 30" शंक्यते. 32" निः कारण. 33" नामापि नो लक्ष्यते. ") मक्ताकारभया: नलिनीपत्रे. ") "गण:, 34" विद्यार्थित बनेSथ बा. 35, order achd. 36 om. संत: स्वाश्चर्य 37 वची (for मनो). ) निज: वनाउव था। <sup>50</sup> विदारप (?) <sup>50</sup> विजायदो भाजनं. <sup>43°</sup> बुधजने (for सर्गुणे), <sup>5</sup>) oug. चाहित. <sup>5</sup>) नरम्यो. <sup>45°</sup> कार्यमादो <sup>47°</sup> खुजनतं. <sup>5</sup>) संनिधः, <sup>48°</sup> सिक्सरे, <sup>5</sup>) समन्यत्वतु. <sup>5</sup>) नामस्य. <sup>48°</sup> विकारे, <sup>5</sup>) समन्यत्वतु. <sup>5</sup>) नामस्य. <sup>49°</sup> विकारे, <sup>5</sup>) समन्यत्वतु. <sup>5</sup>) नामस्य. <sup>49°</sup> विकारे, <sup>50°</sup> सहस्येस. <sup>5</sup>) जातुविषेण. d) न निश्चितार्थोः <sup>536</sup> प्रत्येकः <sup>4</sup>) <sup>\*</sup>शेषाकृतिः <sup>548</sup> न च. <sup>556</sup> जयंतुः <sup>4</sup>) जन्म च.  $^{56}$  त्वं चीरो.  $^{58}$  एता.  $^{\prime}$ ) परिपोक्ष्य.  $^{\prime\prime}$ ) नानाफळा .  $^{59^4}$  वेश्वपानेव.  $^{60^{\circ}}$ होतारं खुह्यतम्पि.  $^{62^4}$  खलु.  $^{64^{\circ}}$  परकृतेषु.  $^{65^{\circ}}$  बदि.  $^{\prime\prime}$ ) स्वितुरतिकांतः.  $^{66^{\circ}}$  कोथलेषां जीविते पार्थिवाणां. 69 सुखमाप्यते. 70 प्रच्छक्कमंतर्धनं. 71 विद्वजनेष्वार्जवं. ") कियासु कुसकास. 72° प्रगयिता. 73° रोष: कुठाचलकस्थिता. °) प्रयोधिमीरहे. 76° पडाते. 70° मिया. °) बोक्षते. °) बचोमिरीक्षो. 81° पक्षपता. °े खुपपताले. °) सहिमा. 85° किमित्र. °) धुवमित्र. 86° को वापर्ये. °) छुरुरो °85° जुक्कित. °) नो चेरमुद्धांगनानां. ") छोछोग्रमानाम्. 89" सञ्चर्भगैः; छजापरिगते. ") स्क्रुरश्रीछास्त्रानां. 92° अचातुर्यात. ) सिन्धा मावालुजि°. 93° किंचिन्मुर्थः °) गतानुसर् किश्चयति. 94° विभो; 'करंड: ") स्त्रीयंत्र: केन सष्टा; 'स्त्रतिमं: 95" प्रकृषस. ") \*) प्रतिमुखो. 97° वा विदृष्यु:. ") प्रेयत. 98° मधुरसः. 99° मधुरविरतो"; विकास 4 भ. स.

100° неване. d) мый (for май). 102° общей м. 103° даже. 108° мин. 107<sup>4</sup> सहर्यः 108<sup>4</sup> स्वनदशामांची 109<sup>4</sup> जाक्कंचार 111<sup>6</sup> विरहिणां प्रणहेति. 113<sup>6</sup> सकरथजस्य जयिनीं, 114<sup>6</sup> विश्वितसम्ब 118<sup>4</sup> 'तास्त्वक्टा. 119<sup>6</sup> उद्दुस्तः भक्तरवजस्य जापनाः विश्वज्ञसम्त्रः 10 तास्त्ववज्ञाः २० वर्षः । १) रानाभिष्ठितमोष्ठपञ्जमस्यः 1 मध्यस्यापि । 122° कोजाः 123° वपरिः श्रस्तः 1) स्वेदः स्विकः 124° अध्येषमस्य °) ग्रेमार्वः "त्रःकीजाः 125° गोचरः 126° अमार्वेत्र्यार्वनेः 127° द्वाञ्चरो. °) यतस्तक्षेत्रः 128° मान्याया विकाराः. 129° ज्यातीर्घेण. ") क्षणविक्षतस्य 130° सस्स नानामहत्स्वपि. °) "झावाङ्यास. 134" झिझधर: °) "स्सझ. °) अजो. <sup>4</sup>) नव-विषय: 138 क्रोनेक्त, ') शतांशी: ") श्रतांशी: ") श्रतांशी: ") श्रतांशी: विषय: 139 श्रमाव—and samdhi across be! 141 विकक्षितः 143 विवक्तः वै) योरखाः, मंदपुषयः 144 रसनाः ) कासीरः () ब्रसोहस्थळः 146) वक्कविश्वमिः () सक्वनः 148 निःफळाः ) स्वात्रंकयाः () पिद्यने 149 omitted. 150° ह्यांतबोहां. 151° संक्षिप्यते. °) 'जरावियोग'. 152° विश्वरिनिरसः' इ.स. म. चेद. °) -सल्बववरः व') स्वकीयः जनः. 153°) हानैबह्यास्थानं, 155 order विकाषकरप्युत्कृतम्, 100 तत्र. / विषादम् \*, 101 ध्यास्थ्यः, 102 कार्य्यवन्, २०० ४५७, ग्रे परान्मुखोसिः, निस्पृहाः . 164° अभुकां यां. १) क इहः (°) पतयोगः, 165° कृपमीक्षितुमनः ९) भारायनता. 166% अयोगाम् १ इसदे याविष्यः, १) तितराम् . 167° देवसमायसः १) विरस्तिः (°) स्वय्येषः (°) विविकाः; युष्यस्तिः 168% कृति किं. ९) सदमोहांचः, 169% सा ्री दरास. ) त्वरुषयः ) वाशकः पुजसास्त्रः 100 हात कि. / अतसास्त्रः 100 विवासस्त्रः प्रतास्त्रः 100 विवासस्त्रः पर्यास्त्रः 170 विवासस्त्रः वास्त्रास्त्रः वास्त्रास्त्रः वास्त्रास्त्रः वास्त्रास्त्रः वास्त्रास्त्रः वास्त्रास्त्रः वास्त्रास्त्रः 171 विवासस्त्रः 171 विवासस्त्रः 175 विवासस ा। पारताय । नावश्यावश्याः / स च. 110 विद्याद्वताव्यपटणाः / लालनास्-तै) "समाधिकाविकाभगोः विवय्वं 179" "स्त्रवदाती- ") स्वायगर्भः om. one इत hapl.; भूसपूर्णोपकर्दः ") सनाधोः क्षीनः 180 omitted, 181") पुण्करः प्राप्तः / वन्नवराणाः 185" बनाकः ") कः प्रत्ययः 185" बलयस्त्रातः ") बयस्त्रकः 184" प्रत्यक्ता वाय तेम्यः, a) सनाथो; श्लीनः. 180 omitted. 181a) पुच्केर; प्रियैः. °) यत्रैश्वराणां: कल्कलिन्यश्च. ") प्रसभमपगते. ") "यशपवना". 186° संप्रीणिताः प्रणयिनी. ") कल्पस्थितं. 187" सेहा: मन्मध्यो विकास: 188° वांक्रित: चेतनाम्ति, 189° सांत्यापि सक्रमम्बं स्थमारम-निष्टं. ") न ब्रह्म संस्प्रकासिः 190" महीशस्याशस्यं. ") स्यजनमनुखाधारम्ः ") "सलम्बदितः. 191° भवसार- 1926 °विश्रमो भोगपुर: ") भयांभोधिपात्रं. 1936 रम्या साधसमागमः प्रणियमां रस्या सनोन्या गिरिः ") "बाष्फाबिंद्". 194" कलेवरगहं. ") प्रकृष-. 195 बहामै:; नायं (for नीतं). 196° मनोरथा: परिश्विता:, 197° जस्सा. ") विभृतिरप्यप्रहृतं रस्यं. 195° जनस विविधेर; उन्मीलित. °) छक्ष्मी; ज्याधवः. °) अवस्य-. °) मुस्थितम्. 193° गर्भवासे. °) विरुत्तति वततिर; भावोप्यसारः. 200° बास्ये च ब्रुडे गतं. 206° संतुष्टेः. 207° भानवंथ- ) गुणतर°. ") द्रप्तीयं. 208° समस् (for सतस्). ") उभवदङ-") श्रवणस्थेव नास्त्यंतः. 210" भुंजीमहिः ") मयीपृष्ठे. 211° समाविः इतः. 212" भग्नचीः. 213<sup>d</sup> पुण्यारण्ये ; प्रलिपतः 215<sup>o</sup> स्रतस्तो न <sup>d</sup>) अवितथ्यः 216<sup>a</sup> सनुक्षाणां. 218<sup>c</sup> सार-कुसुम-; न्यतिकरः. 220" सुरेण. ") स्फुरस्फारित-. 221° वैः स्वार्थतो इन्यते- ") परकृतं-2235 order celba. 224° "अमराअसरोज्याचिष्णचाकावकीडो जनः 226° याति. 228° दैवा-यक्तं. 229° मनोन्यमपि. ") "समार्व. 230° क्रणमिदं. 232° न यो निश्चकः ") "स्त्रेत मनसा. 233° प्राणित. ") स्वमंदिरे. 234 [extra, after colophon] ") कोपीनं शतपंड-जर्हार- <sup>6</sup>) -भैक्ष- <sup>235<sup>d</sup></sup> यमधार्नी. <sup>236<sup>d</sup></sup> दुःसहवारिशील- <sup>9</sup>) चित्त<sup>°</sup>; नियमितः. <sup>239<sup>d</sup></sup> संप्राप्संते जठर<sup>°</sup>; केंद्रविनोदं. <sup>243°</sup> संभाव्यमाना. <sup>244°</sup> सक्ट- <sup>6</sup>) <sup>\*</sup>सासादयंतः. <sup>9</sup>) तटादा-क्षिपंतों Sशुकाति. 248 वस्य (for यत्र); तेजिब- °) उत्पद्धव्यर्थ-; "द्यान चांध: व) ब्रह्मांडी-डंबरा : प्राणिनो इप्टनप्टाः 249" जीणोन्येव : जातं जरायीवनं ') कालो हि सर्वातकतः d) मध्यसदनां 255° शुब्बत्याको b) मांसाज्यकलितां ) घननिबिडमास्टिब्यति d) प्रती-कारे; सुलमित: 254" 'पतिस्त्वमेव. ") 'हुक्या'; 'बदनोः 255" गाली गालियंतोः °) वयमिहः ") शशिविषाणं. 257° यदिवनः; "च्छवीनां. ") "लभेषं; कुसानां. ") ग्रुकः 258 समहति. 259 तथैव. 260 वनं (for नवं). ) बस्तभावादनेत. ) छोकचिता. 264° विश्लेषितं. <sup>4</sup>) "निद्योकपुरुषं. 269° क्षेत्रसक्षर्यः. <sup>5</sup>) -दशकमसन्धिनं. 270° कुंदुकः. \*) हि सुकुतानां. 275° सपुरा प्रेसोद्रारा. \*) कणियतपुरा: \*) विश्लेसाहोः. 274° प्रथितः. \*) सक्यपुरुषं. (°) अनुप्रकेशे. d) whiteneds: unsulfamin sauda. 278 occurs twice; V. 78-") 'kanin. प्रतास प. प. 105 = a) ° इंडमांतप्रताप-, b) परिचयक्तले; खल, d) अग्रयसि- 279° यदेकरूपं. प्रशत : १८०० भाकि : १) भावातिवासाः २८०० मंत्रा १) केप्यंतेः १) संप्रत्यन्ते । संप्रत्यन्ते । १० संप्र बयमाप गतः. २०० तरस्टाः ) ६६.प्रस्तयाः २०० तुनादानावयकः । काव्यन्तरस्याः १ रक्षाक्षीणः वसर् संप्रायवयसासुस्योः १) निर्मार्तिनिरहं. २०५. ००४. २००५ वृद्धाः १) राजः ज्ञवेऽपि. १) नृत्विने. ३०० तयाने भेदं. ३०१ स्वबंधोज्यकः १) अवतामग्रेः १) स्फारस्कृर-क्रिमेर्जः १) परे ब्रह्मणि. ३०२ न हि वयं (for तव वशे). १) सद्यरपृतः प्वित्रीहताः 1984 - १ वर्ष १ वर १ वर्ष १ व 311° न रका. b) जनोऽन्यशकः ') परिखिद्यतिः 314b हताः. 315b प्राणसमा-विकासम्बद्धः प्रीयते. °) किंत भांत : रीपां करु. <sup>4</sup>) भाकरुज्य. <sup>316</sup> स एष: सरवा सरा. °) पुनरुक्तवस्तुविषये°; °) मोहा न. 317° trp. किं and रे. े) कलिस्बै: उल्लामि °) °मधुरकोषः 318° जननीसिव श्वासः °) हृदयामनवर्तमानाः °) तेजश्विमः. 319° करुणकरुणाः; "नवसंगमं: ") रुणन्मणि: 327" कल्पापाथः: निजन्मातः 332" होकाश्च (for कोशाक which is m. v.); m. v. प्रविशंति देहे. °) परं अवति. व) 'प्यहितस्रावहतीति. होताक्ष which is m. v.), m. v. प्रावशात दह. / ५५ अवात. / न्याहतभावहतात. 334° क्षितिकृता. °) महीद्वाद. °) अघो गंगा सेवं. °) पति (for मवति). 335° क्षापनकृति. °) -त्रंप्रावरांत कर्क्का. 338° लेकारविषये. °) कैप्टियना. 341° ध्रावरुग. ै) स्थितस्थेयसि. °) शिरः प्रणाम- 342° करोषि. 343° वैद्ये; रंधनं चांदनोधैः. b) विलयति: 'ARRIV. ") यत्तपो. 345 'कापि ध्यानं निवेश्य. ") स्परारेपुः ") मोक्षेक : समचरणकरेः 346°) किल्लाक्ष्मी. 347" इक्टरस्पानि . b) कापि शयने. ') भोगाडियाः: 'बच्चमा. d) बद्ध-हत°, 345° सिता. °) दृष्टात्तनमादकारिणी. 350° विशावशेषु. °) लड्या. 352° त्रणांकरु-) °म्बेचियतां.

This does not finish all versions of this archetype. BORI 329 and Punjab 2101 certainly represent one such version, originally with a short Vairagaps. Divergences in the Niti, where the former of the two is very careless, and might have copied from more than one MS, as well as desperate attempts on the part of both scribes to insect every stanza that might be Bhartharis make it useless to include this in the chart.

# Archetype B

Version H. Commentator Rämarsi, identified by Aufrecht [CC. I, p. 578] with the Ramarsi who commented upon Ravideva's Nalodayakāvya [Cf. BORI 310=411]1887-91 dated šaka 1717, sanyat 1832] in A. D. 1608, being a Brahmin [misra], son of Vrddhavyāsa and Gomati, brother of Hariwansa and Nimbāditya. Though there is nothing to show that this is the same as the H commentator, Muni Jinavijayji accepts the identification and further suggests that the patjana where Rāmarsi wroto might be the modern Jhalrāpaṭtan-Kachvāha. The MSS Ha.'s below afe apparently R and P respectively of K. T. Telang's edition of N and V; these two were the basis of my own edition of text and commentary, badly printed as no. 127 cf the Anandāśrama Sanskrit series [Pooms 1945]. I have ready for publication another edition, utilising Hs also. The commentary is the simplest and most useful of all Bharthari itāšā.

H1=BORI 335 [=73/1871-72]; size 10-1/2"x 4-5/8"; fol. 51, 1. 19-24, let, 55. Text and commentary run consentively. Poor handwriting the V being by a different scribe, but reasonably correct and old, often using pethamatris. Margins utilized extensively for corrections and copying of portlons omitted by mistake. Cādottamsita-[-1] occurs twice as N 1 and \$1, the latter with much shorter comment; simho balt is uncommented, at the end of V as V 107, probably a later addition. Colophon:

चके अर्तृहरिकुतिर्थयामति सविस्तरं । रागपिविद्यति व्यस्यम् विदां चित्तप्रसत्तवे ॥ १०७ ॥ इति श्रीमहामुनीद्र भर्तृहरिकृती वैरात्यशतकस्य टीका समाप्ता । अर्तृहरिकृति खत्रानिवता २७५० ग्रंथमाना ॥ श्रीरस्त ॥ श्री ॥

Hs-BORT 327 [=72/1871=72]; fol. 17, 1. 15-16, let. 40-50. Text only. Bold Jain Nagari. Dated A. D. 1796. Cadattimptia occurs only as N1; an extra sloka pañciananam pari-is inserted after 874, simplo bali comitted; otherwise, this supports H. Colophon: वृति वृत्तपत्रवालं । तत्स्वाची त्यानी भेदा-। प्रदेशिया कृति कि शु अधिकारियाचा गांति प्रवास्त्रवाला वीतामा पडनाइते पंट २८१६ वन्ने वृद्ध राज्य अधिकारितना अधुमार्यकंती। अंतर्यताल दिवास पडनाइते पंट २८१६ वन्ने वृद्ध राज्य अधिकारितना अधुमार्यकंती। अंतर्यताल दिवास पडनाइते पंट अध्याति विद्याला विद्याला पडनाइते पंट अध्याति विद्याला व

Hs-BM 255, collated in rotograph only after the greater part of Group I was printed off. Dated A. D. 1847 excellent calligraphy of cursive Bikaneri formation. Hs omits haplographically much more of the comment than Hi, but the reverse is true in some important cases so the complete commentary needs both His. On margins, occasional bits of Rajathāni gloss, and more frequently, excerpts from some other Sauskrit commentary are to be found. Güğdunmeitar-Sl oly, as in N generally and yām cintayāmi is shifted with its commentary from V 106 to N 1, so that V here ends with earmochavantil = 336 l.

The checking of Hn: collations remained defective because of illness [all too frequenti], so that the following corrections, and additional readings from Hs should be noted. Unless the letter H precedes, the reference is to additions from Hs alone.

1<sup>a</sup> t. v. भासुरो. <sup>3°</sup> तृष्णाश्रोतो°. <sup>3ª t</sup> हतविश्वः ° हतगतिः. <sup>4ª t.</sup> मात्सरप्रसाः. 4º Hit. 2. st अज्ञानीप . 6°t - युवा . 7°t अहरविशो, 0 अस्पहिशो. 11° बालवनितास. 13°d Hi. 2 कररीक्षका भ ; Hi. 2. st अर्थत: 3° अर्थत: 14° वाश्वर चिर. 18° नाम्यच्या. 20° c इतक्ष. 20d Hic.v. sc. v. विभवमार्थितं. 25d Hi. 2.3c गच्छताच. 26d पीडिततनोर: Hit. 2 क्लानंदियस्य. 28° t निजा से गणा: 28° t कीर नायस. 29° [Hi. 2 com. also चित्रकां लक्ष्मीमिति केचित्]. 306 Hit. 2 स्वादन, Hic. se आस्वादन, 30° e विशंकते (c.v. as in text). 32d नि:कारण. 35d II बातकी, 35d H प्रायसो. 36d Hit क्यापयंत:. 36d H10.v.sc.v स्वाक्षमं. 39d तत्रापदां भाजनं (c.v. as in txt). 44c c.v. अपनय. 48° t मेरुशिखिरे. 48° t नो भाव्यं. 50° [ H com. तस्य = तस्य वित्तस्य]. 52° महायैस. 538 स्वान (for तान), 568 तत्थामोषि, 60c [H com. जुड्डानमपि = जुड्डतमपि], 616 परधनापरतिः परयोषिति. 65d H1.2.se सहतां. 71 H1.2 'द्वाजवं, Hst चाजवं; but H com merely विद्वजने आर्जवं. 72 Hit [orig.] प्रणयितं. 80 विवसं. 82 t निसर्गसिद्धिस्. 83 जगुरसंतां. 87 0 वहमत-, 89° H1. 2 सम्भागी:, 89° H1. 2. 20 भीवित्रस्तै:, 89° विकति: H entellmismini. 90d t and t alam. 93b t uterial. 93c t hancur. 95d t प्रतिसंखी. 97d प्रवत. 99b II पिकपक्षिण:. 101d t -पीनस्तनी. 101d t कराश्चेतिच्यते. 1026 t प्रमुखासी. 105a -स्रोतसि. 105c c.v. पारणविधी. 107d H सहद्वेश and Hat विभ्रम: 108ª Hit. 2. st एव (for एव). 1088 Hio. 8 रम्यांगवृष्टि: 110ª t वेहवा स- 113° प्रस्ता. 113° t चिनिहल. 117° ०.v. विकासकातीयुव्यक्षांका. 120° t तसात. 122° स समेर. 123° o उपसि. 123° Hı "सेरक्षिक, Hı "सेर किस. 126° o इसी. 131° t चित्रसार क्. m.v. as in text. 133° o त्यि. 134° H "रास्ताह [as 17] not Bı]. 137° केसी, and "करुरवहर. 141° वैक्स, ०.v. as in text. 143° ०.v. सुस्ता, and ०.v. "सबस्यांसा. 143° -िमसाच्छायरं, and ०m. स. 144° t चांद्रशिक्ष. 148° H. 1.2.10 निप्तका. 148° o.v. परगृहत्यांका. 160° t.v. साहात्त्वं. 160° Hic.a वस (for सत).

Only one more MS of this version is known, though hithorto unidentified; this is the comparatively late and damaged fragment of N text and commentary, Limbdi 1571.

Version I. An old short version represented by a single MS I BVB 3; size 10"×4-114", fol. 19, 1.9 in text [center], 18-20 of com.; let text about 70, com 90. Order N.-V-5, dated A. D. 1663. The commentary is old Sanskritized Rajasthāni. The numbers show steady gaps, apparently because the scribe or commentator attempted to put the numbers familiar to him from some more inflated text. No insertions, however, have been made or indicated, nor are any lacunate to be noticed. Niti runs to 107 stansas, bringing the total to 300, the other two centuries being short, vidyā nādhigatā [175\*] is found only by traces in the commentary. The text is conservative in its readings, agreeing occasionally with Est. Colophon:

६. इति श्रीमर्गृहर्राविचित श्रेगारशनके चन्नं संग्णै लिखितं गणि इदिक्किन ०. इति श्रीमर्गृहर्रे श्रीगरशक्तवाशक्वितः संग्णी लिखितं संगत र १४२० वर्षे सात दृष्टि २१ दिने श्रीवरक्ताणाव वार्यनाम महावाद संग्णी जाता परिवर्तते भि श्रीक्वित्रमञ्जलाणि श्रिया गणि गणिशाणि १३ इत्रवरिक्षा चंद्रीर ऐति श्रियम्बाद् पत्र असरायमानगर वृद्धिकृत्या लिखितं नामूल्यामे । शुनं मृथाद छ ॥ श्री । कत्यायमस्तु । श्री । मंगळमाणिका । श्री ।

Version J. This is unique in being the only N version in a southers erript, Kanarese with one copy in Telugu. The old Kanarese commentary, though anonymous, deserves publication. The shortest extant among N versions, this is still not well-determined, and is heavily contaminated with S readings.

Ji-a very old but reasonably well-preserved Kanarese paim-leaf MS obtained from a Liogayat matha near Belgaum by courtesy of Mr. M. P. Wali [chairman of the District Local Board, Belgaum,] and Dr. A. P. Karmarkar. Size 6°×1-7/8°, fol, 120, 1.9-10, let. about 35. Sanskrit text continuous with the Kannada translation. Order S.N.Y. Fol. 49 broken in two, but complete; right-hand half of fol. 71 broken off and lost. Gaps left by the copyist again indicate a much older exemplar. The orthography is often corrupt, by reason of Kanarese pronunciation. No date, place, or person mentioned in the colophon: অনুষ্ঠিজনম্ব উপ্তি

Js-a composite codex: Niti-DC 12090, palm-leaf Kanarese text and commentary; text only copied at Tirupati, where the Madras Governments and solged during the war. Begins with downments of 23 as N 1. V + S- Mysore 1768, palm-leaf Kanarese with the same Kannada translation as J. Original order S-N-V, but the Niti folios are missing. Colophon; ব্য বাদ্যাহিন্দ্রীয়েরিন্দ্রিক কর্ম্বাইনেরন্দ্র নামাণ

 $J_8 = Mysore$  946; Talugu palm-leaf, text of N+V only, no commentary. comparatively modern, nearer in order [for N] to Ja than to J1 Extra filokas after the colophon, followed by a list of countries in Grantha characters. Unexplained omissions are no kascic [=60 = N 60] and adbhāsitākhila- $\Gamma_8 = 0 = NR1$ .

To this archetype also belong Ujjain 6414, Wai 2, the original of Eq. Limbdi 850/1, the Sanskrit text of Udaipur 1486, Ham 874, the unnumbered Ham MS, and the Pratightasomagani order in the same collection. As MSS of this archetype are comparatively rare, and the Pratightasomagani autograph is at present the oldest known Bhartphari MS, its principal variants for groups I and II are given here. It will be seen that its influence accounts not only for H readings, but also for many of the individual A B E Y readings which diverge from the respective versions.

 $2^{\circ}$  पुतिक्किस.  $^{\circ}$ ) क्षुपाकांतो.  $3^{\circ}$  'मुग्यभावः.  $^{\circ}$ ) तृष्णाश्रोतोः; 'भूतावृकंगाः  $^{\circ}$ ) साक्षेयवनपृहतत्तिः.  $4^{\circ}$  on marg. as correction.  $^{\circ}$ ) अज्ञानोप $^{\circ}$ .  $6^{\circ}$  जगदितिः  $^{7^{\circ}}$  असङ्को.  $0^{\circ}$  प्रसरं .  $11^{\circ}$  'इपामपुष्टिनाः.  $^{\circ}$ ) न निक्काः; जनाः.  $12^{\circ}$  चानेकांतो.  $13^{\circ}$ अर्थत: 15<sup>b</sup> °conform: 16<sup>d</sup> किया- 17<sup>b</sup> नडक्क्विप: d) नामम्हतां. 20<sup>e</sup> हतशः जयतः. 10 प्यास्त्रयः 10 ावशः 17 नवश्तःसारः । नाशस्त्रतः 20 द्दाज्यः । ज्याः केवत्रेकः 21 क्षेत्रमात्री 28 किममतः 25 गाडकतः 26 द्वारमः ) गावकः सुम्पदः वुः 20 साध्व हि () विक्रिः । तमले , 30 प्रीवास्त्राव्यः () च शक्ते । भी मैत्रीपरि , 31 च गृहति () धीराः (for सन्तः). 38 दृष्टको (for रावते). 'गेष्टुक्तिः मध्यप्रवितं तन्त्रीकिकं जावते () 'चमगुजः, 35' वृत्तकाप्रायस्मः () प्रावसो, 36' संभवपात्र तन्माफक जावतः / जन्मगुणः  $50^\circ$  हृत्तक्षात्रात्रस्यः / प्राचिताः  $60^\circ$  स्थित्याप्त्रिकाः  $60^\circ$  स्थिताय्त्रिकाः  $60^\circ$  स्थिताय्त्रिकाः  $60^\circ$  स्थिताय्त्रिकाः  $60^\circ$  स्थित्याः  $60^\circ$  कर्मग्रहः  $60^\circ$ 61 परधनाय रतिः परयोषिति. 63 भूमिविलंधिनो, 64° तोऽपि जलवः सक्लिं. 70° परं देवतं. d) प्रतिता. 71 transposes portions of be after caesura. b) चार्जवम. 72° भणमनम्, 76° वारभूषणं न कवित्, 78° तरकायतः, 79° भिया. °) "वीक्षणः, 80° संतर्तिः, °) पराजितः, «) "सहशः, कटाक्षः, 81° सत्यमेतत, 82 Omitted, 83° संस्कृते, <sup>23</sup>) as for H. 85° °शून्येर्वचोभिर. 86° को बाष्यर्थे: 87° विलात- 88° खल्पसारे. b) बाति. °) 'संयोगिनीनां. व) 'स्थस्थलाम'; 'कोलोधमानाम्. 89" सभ्रभंगैः. b) भीवित्रसः. <sup>d</sup>) स्फ्राकीलावज्ञानां. <sup>90°</sup> चंद्रविकासि. <sup>92°</sup> स्निग्धा भाषा, <sup>93°</sup> नवरस्रोक्तिः सरभसं. र पुराकार कि प्राप्त तिरप्यातम ; बार्ड ") कुटिलअलता. 101 नोहतः; "वाकयुगला. ") कुरा च नापेक्षते. 102ª निखमेतद्वसोयं. 4) वंचितोऽसि. 103 Omitted. 105ª संसारद्वम. 106ª हेर्नु. d) अजकुरुभवनं. 107° (by corr.) अव्येषु. °) तहपुर. d) सहद्यः. 109° दुव्कुरुाय. \*) संदत्ते सु. 110° क्समिन्तता. 113° परमा निर्वाणसंपन्तरीय. °) एता वे; स्वर्गीदिसी: क्षेत्रह्वया. 114° भिषमर्त्राकोलः व) मीनां विकृष्य. 115° क्षारभेते. 119° नेत्रे तथा अलते. <sup>8</sup>) रागाधिष्ठितमोष्टपल्लवत्लं; न्यथा. °) भालिकेव. 120<sup>4</sup> युवतयोऽप्सरसः. 121° तेनोत्तरी-येण करोहतन. 123ª श्रसः ') सरभसरतिखेदः ') पुण्यवंतः. 124 ततः (for पतः). यदि सनतरी. 137° केतकतरुः. ') स्फुरन्माधत्मोद्यत्कणदकिनवस्कूर्जितमितः. ') 'कलकलः कतः पक्षम सदशां. 138° प्रांत (for कर्णे); "नीकलकलः. ") सुधांशोः. 139ª रक्तं (for हागं),

140° 'दुपचित. 141° तरणी सविषा. 4) कुमते. 142° महतो हीवांबुद्धियतिकतो. 143° सुद्धा तिशामां; चिक्रकसांगः. 4) 'दुण्जे. 5 सारं, 144° ग्रोगोट. 140° नीवा तस्युकतो. 7) दंतकसरे. 146° कि.सु ते.. 4) 'तकविषुसित. 147° स्पृतिसुसर. 5) अपनारणः. 146° आते. 9) सार्यक्या. 7) तुणो दुर्भति. 149° सुरावांबुद्धाली चारापिता. 7) किरणः ्रित निकार). ") "जुना कुंच मां. 150 विश्वसंभात प्रणिहत: 151" संक्षिप्यते. 152° विश्वसंभात प्रणिहत: 151" संक्षिप्यते. 152° विश्वसं अध्या न विधरा. ") "गल्डवयद". 154" स्वपंपि नास्त्रवितं. 157° (by corr.) विश्वरः क्षुया न विश्वरः / राष्ट्रभुत्वर् १००० स्वाप्तायः । १००० हिन्दस्त । १६०० स्वतः । १६०० स्वतः । १६०० स्व विषय ( ) राजवार ( ) विश्वकः स्वत्यः ( ) १८६० विश्वकः ( ) स्वास्त्र हार्यः ( ) स्वास्त्र हार् परिषद् / उम्रकः -- व्यस्तरातः / सार्ययद्याः -- माणसारः -- ययव्यव्ययः ९) 'स्करति: सार्ययं 176' गृदगादाभिमानः 177' समिमः 178' 'सीटामनी'. b) 'पटलच्छनांब'. ") विभवण्वं. 179" 'पटलिकपाली: b) आवाय: भूमपूर्णपर्कंट. ं) प्रकृत्यद् (for प्रवृत्ती); प्रवृत्ती (for ध्रुधाती). ं) पुनरजुचितं कुल्यतृत्येषु, 1180 कादाअय. ं) स्वापादःके ं) शांताआवः कक्षालमालां, 181 प्रिया. ं) तरवज्कलेन्छा-रणेर. 182° श्रीष. 184b बह्या:(for शाखा:). 4) नर्तितस्थिकतानि. 186 Order adbe. b) न्यसं पर्द. a) संग्रानिता:. 188a विकाशि. b) चित्रय क्रिमेभिस्महिकावे:. 189a जात चिवहो. d) निवितिमेच. 1906 "मनुसारोधमनिलः, 1916" मवि भार d) शेषेवेणियनचिभिः, विषक्षः /गण्डातकार ४० स्तुताराजनाता २० द्वार गार / राजनाताहाताता 192° न रंपिरं. 193° साधुसुहरूसमागसपुर्वः 194° संदर्शिः 195° वादरंतदमनी. 196° कंदरेख बसर्ताः °) मनोरधेः परिचितः 197° 'ध्यसुक्वकं. °) 'रुप्युपहृता, 198° जनस्य विविधेर. ) छक्ष्मी यत्र: डाराईवस्थावद: ") सस्थितम्. 199" गर्भवासे. ) 'विषमी विषयोः - / ७६मा पश्चः द्वाराज्यभाष्टः - / शुस्तायस्, 1-2 वास्तासः / । विषयाः ') विकलतिः २०0° परस्परादेशस्यः ') दुःसाज्यन्यस्थादिशिकातः २००° दृश्यक्षिकिः २०१० २००° वयनायोः २०१° शुरतस्युगः २००° सुलोसेव नास्त्यः २12° कह्युनीः ") प्रथम् तिवताः २16° महालिपुः २17° परिसर्कः ") 'विकालिकः २18 Repeated as 817, V 97; °) V "कुदुसवाणं ") S -जबक्षवाणः २20° क्षातालः 221° एते. 224° सत्तत (for विषयान्). 230° लोभपार्श. 231° पृथुलक्षोणी. 233° इत्यदीर्थ. 234° त्वीहरी. ) 'लाधमेक'. ') 'समानकारि विमला चिंतापि. ') 'शेषतमः; चिरं तिष्टति. 235' 'यव-निकाम. 236 तत्कर्म कियते. 238 वस्मादमान 239 निविश्तं () श्टेंगंकडविनोद 243° बा (for कि). ) 'निमंद्रमतिर. 244' वक्षः संस्कृतमांकः ') सनजवनं, 247' हरतं. 240° रथानि हदये. ") ब्राजातं मधुसुदनांत्रि". 250° राणामपि. 253° मांस्याकव-खितान. 254 कडधा. 256° भूत्यक. 257° यदि वन. b) छभयं (by corr.) s) शुक-डिजान, 254° करुवा, 256° भूरोक: 257° बारि वन, ") क्योदं (197 our.), ") बुद्ध-255° कुरेरिय. 261° सदा (10र सबं). 266° दृशांबगतसक: ") क्यांतर्स. ") करिनरात: 273° दृशस्मारायदास. ") विश्रंमाची, 375° नाजुवं, 275° देवसांतप्रभाव, ") जने (र्वट मनो). 280° मोडमोस्तर; "सुरसी (10र विदक्त), ") "जुरमिकसिवोदार. ") "पानि-याम. 283° संत्रसम्य. 283 दुसर (10र दुण्करं), 280° हानं रानः हुस्तः (10र स्थितः), 292° 'विषेत. ") करोहः कोकाः सुसं विद्यात. " "शांतः ") करोसर् स. 393° "वंचकतरात, ") बुधा योवने. 300° न वस्तुभेद. ") भक्तः, 301° संगयदारे. ") परे टॅकारिते: ') चुया मा कृथाः ') सेवते. 3186 'हृदयामजु. 3216 'बहुलदहनो. 3236 संसारं; चित्रगताः. ') 'शिरखंद्र. ') त्रियामां. 3286 प्रतिक्षण'. 327 'भामन्तार'. 328° ब्रातिविचटिते हि हृद्यं. ") संगमोऽपि. 330° परासर'; ये चांचुपत्राशिनस्. ") आहारे सष्टतं. ") 'निम्नहः कथमहो दंभः समालोक्यताम्. 331° बराग्य संचरस्येको, ") कक्षमः. ्री भुविनेद्याः 332° लांड परिवर्जयंतीः () अववितः 334° महीभादुस्तेगात् , ) अभो गंगा सर्वे. 338° मुद्दैनि पुरा (अ.in B.). () अपवितः कार्यवर्षे. () जन्तहरः 340° अरामोदः 341° भावदुसरः () नावप्रसः 343° तुलसः 345° कुसुमज्लैरः () ण्यायिविविदय पद्यत् °) 'रामोपलीनो. 349' शीयु. व) निवाधाता') विलसितुमलं ये सुकृतिनः 352° कंबने.

### S. The Southern and Western Resension

This is shorter than N, and more logically arranged by paddhati divisions that attempt to group together stanzas of similar content. Individual readings are generally much smoother, and fit Pāṇnian grammati-

## Archetype 7.

This consists essentially of a single western [ Maharastrian ] Version W which has as its feature a deficient Vairages of 86 [properly 85] slokas. though plenty of inflated copies exist which are to be discounted for lack of uniformity, repetitions of previous stanzas and, in general, absence of the commentary I though this is sometime variously written in l. Even with an N of 110 stanzas, the total is 296. Moreover, there is every reason to suspect the last eight of N as later additions, for the final karmanaddhati ends at bhimam vanam = N 102: the rest belong to no paddhati at all, and are almost always labelled "pratyantare @lokah", stanzas from another version. The last two of S may also be added later. The original version must, therefore, have been one of the shortest, hence oldest, preserved. Though it is valuable for testimonial purposes as the sloka number and order are well-determined, the actual readings are almost useless, for most copies are correct or heavily emended. The commentary is so sketchy that when it exists at all it is difficult to distinguish a divergent commentary reading from closs in important cases: the most plausible interpretation of this divergence is that the original readings agreed better with N. but the text having been modified by more elegant versions of S. these readings now survive only in the commentary.

The commentary itself is anonymous in the several dozen W MSS I have been albe to examine personally, though it has been ascribed to Maheśvara on the colophon found in a single fresh Bengali copy of the Niti, as described by Rajendralal Mitra, Notices IX, 2837, I suggest that this is incorrect, possibly by confusion with our Y1 commentator. In the first place, the center of the distribution is unquestionably Maharastrian. most of the numerous Bhartrhari MSS found in Maharastra belonging to this version. Further, wherever we can trace the provenance of W MSS from other parts of the country, they show Maharastrian associations as for example the Benares collection, made by Maharastrian pundits, as also the Uijain and SVP lot; Baroda 787 was, according to its colophon, copied at Devagadh-Baria in Gujarat for one Narayana Kacesvara Ekabote; another at Chindwara in C. P. comes from the collection of Prabhakar Sastri Rode. Incidentally, PU 516, whose commentary Poleman misinterprets as being by Bhartzhari himself, is merely the ordinary W Śrigara. Finally, even the mistakes are characteristically from Marathi, as 177° sa tu bhavatu daridri, and 325° vistirge sarvasve, which occur even in our Telugu Wa and Srigeri 9/15, which is a devanagari paper MS copied by some Gujarati scribe. ISM Kalamkar195, Punjab 2885, and RASB 9510 are misch-codiess, preponderantly w.

All the MSS collated have both text and commentary, being:

W1 = Anandâśrama 6384; size 10-1/2" x 5"; fol. 63, numbered separately

for each sataka; l. 10-14, let. 35; dated samvat 1844 - A. D. 1787.

 $W_2 = \bar{A} nand \hat{a} frama \ 3062 \ ; \ \ size \ 11-1/4'' \times 5-1/4'' \ ; \ \ fol. \ 97, \ 1. \ 5-10, \ let. \\ 36. \ Bold \ w_iiting.$ 

Ws = BOR1336[ = 18/1868-9 ]; size  $9-1/4" \times 4-7/8"$ ; fol. 64 = 23 + 23 + 18; 1. 9-13. let. 40.45. Soribe very careless

All these contain the text in the center, comment above and below.

Ws = DC12080, Telugu characters on European paper, bound in book form; 1st 38 folios only, the rest containing other works. Carelessly copied from a devanagari source, shown by transcriptions like dya for gha, yadrnam for nationam, valouh for nativuh.

None of the plentiful emended sources were used for collation, nor those with inflated vairagva like SVP 155, nor the comparatively rare inflated until as in Nagpor 299; the last makes additions both to text and commentary. The Paris MS is influenced by X and resembles the larger lithograph editions. The profound but fortuitous influence of this version on printed editions has been discussed in the preface.

### Archetype 8

This archetype has been edited and published as the previous volume of this series with much the same critical apparatus as that given below except Y.1.8. The archetype consists of two major versions, which (particularly the second) are subdivided much more rigidly into paddhatis than W. The main purpose—unsuccessful—seoms to have been to fix the cuntent at precisely 300 slokas. The work is generally entitled the Subhäpitaratnavali or mukhandi.

Version X. Commentator Tuka Brahmananda, a visvabrahmana [goldsmith ] by caste and profession who wrote in the 17th century; the son of Nacanatha Karamar, Sivaii's treasmer at Satara. This information, without accurate dates but with great detail as to the miracles [as necessary for every Indian literary figure as for Virgil in the middle ages | performed by Tuka Brahmananda comes from part I. pp. 70-81 of the Maharastra Kavicaritra [Bombay 1907] by Jagannath Raghunath Aigaokar, The commentary is in the form of a Marathi samayetta, useful for removing copyist's errors from the often corrupt Sanskrit text. The commentary is signed Bhartrhari-mahāvozī-krtī...śambhari / brahmanandem samašloki kelī tika tukā mhane //, the gap being filled in by the name of the sutaka. This has led to confusion with other Tukas of Maharastra, in particular with the saint Tukārāma, Tuka Vipra, and Tukārāmabābā Varde, though there is nothing to show that any of them ever translated Bhartrhari. In the name of the last [a Goa Sarasvat Brahmin of the 16th century], the Marathi samavrtta of the N+V was published at the beginning of the century in the Satsanga magazine at Kumbharjua, Goa [Portuguese India], republished with the S found in the Satsanga editor's papers as No. 1 the Maharastra Sarasvat Granthamālā [Bombay, Lakşmmārāyaņa Press, 1940]. The order of the stanzas is changed, some omitted, and identifications of the original Sanskrit slokas often wrong in this misleading edition.

This version is well-determined, differing considerably from the rest of the archetype, except Y.1. Most remarkable are the omissions of many otherwise accepted Solaks, such as sets astpurvals [221] and brahma yens [285]. The major differences of order from Y T G M are seen from the chart to be transposition of yadasid ajmānam [6] from S 59 to V 101, and another of a whole group of stanzas between V 8 and V 35. Most MSS derive from Satārā district, probably even BM 256, and IO Mar. A. 3.47, the last being a misch-codex.

X1=Rajapur 2; size 8-1/4"×4"; fol. 111, 1, 6-7, let. 25. Dated A. D. 1755 July 15. The first seven staurs of N being lost on a missing folio, the first six of these were collated from the defective ISM Rajavade 51, which also lacks the 7th. Colombon:

शके १६७७ वर्तमाने युवनामसंबत्सरे आषाउद्युदसप्तमी भौम्यवासरे हस्तानक्षत्रे त्रिप्रहरे भर्तृहरीन्ध्यान् लेखन समाप्त श्रीकृष्णार्पणमस्तु । सन्न ११६५ छ ६ माहे शौबाल श्रीराम जब राम जब राम श्रीरामनाम ॥

X:=ISM Barve 244, from Limb, Satārā Dist. Size 8"×5-1/4"; fol. 77; l, 18-20, let, 20-23. Written crosswise, leather bound, modern, with some extra slokas and many blank leaves. Colophon: हति अर्नुहरियोगीहरूती सुभावितर सावस्था की सामा करता हुन। हुन। हुन।

Both of these give the Sanskrit text followed by Marathi samavrtta.

The complete Sanskrit text is given without translation in another MS of the
ISM Barve collection, while RASR 576 is the text of the Nit above.

Version Y T G M: This, obarted under Y, is the general version current in the Dravidian peninsula, though plenty of devanăgari copies have penetrated for into N territory such as the Nepal MS, supported by Johhpur 6 of A. D. 1823. Also, HU 2133, copied at Jaipur in A. D. 1705 whose Y type with division into paddhatis is unristakable, though S numbers are rather badly upset after 8 19. Bikaner 3277 is another Y MS from the extreme north of Bhartphari territory; dated sanvat 1900, and complete though corrupt; it is supported in its order by Harp. 1836 and Bik 1027, which is a mish-codex with Y type N and a V of N; also by Bik 3285, which has the V alone with northern interpolations towards and after the end. Finally, Bik 3286 with the same Niti and [uncompleted] S to 67 is in Maharagtrian hand, as well as older, showing that the type was imported. These two minor versions and HU 2133 have not been collated.

A remarkable example of its influence is to be seen in Punjab 2885 which, particularly in Nitt, is a Wtype [heavily emended in its readings] forced into decades by simply omitting the numbers beyond ten in each set. This rigid subdivision into decades for N and V, with scores for \$\( \) [still further subdivided into irregular portions] is the main feature of this major version. Nevertheless, the complete uniformity thereby attempted has not been achieved, and there is a surprising number of minor versions. Also not collated are Srigeri 309, an abernant Nandinagar plamleaf which gives unusually many N concordances, apart from strong differences in floka content; and the IO Telugu printed edition of 1840 or 1848 | no title page!] which is fully attested in Siokas as well as its queer readings by Mysorc KB 340, a Kanarcse MS on European factory paper. The eighth paddhatt in Nitt is generally disturbed, perhaps because of an excess over the 100 of flokas at hand when

YTGM was rearranged from some N source. As this is the only major version represented in all major scripts of the Peninsula [including the unique RASB 5592 Oriya palm-leaf of the V], it seemed better to classify the evidence accordingly, though this cuts across other possible criteria of grouping. No Kanarese group could be determined, as Mysore 1642, DC 12086, etc. do not suffice

### V: The Nagari Group

Version Y. With comment of Maheérarabhatta Rāmacandrabhatta Rakhathanakar [1718-1816], a prolific commentator best known for his rikin the Amarakoa. The version is closest to X in readings, but in sloka order and content belongs to the general type which includes apekṣante na pātrūni, Sige of both 12" x 4-14", on European paner.

Y1A = Goa 1. N+S only, supposedly contemporary with Maheśvara himself; lines 3-7, 50-51 let. Text in center, commentary above and below. lines 8-10 let. 60-65: fol. 29.

Yis = Goo 2; 60. 63, text 2-5 lines, 34-38 let.; oom. 6-9 lines, 40-50 let. let later of the two family M8S, dated A. D. 1837; as above on European paper text in center, but all three satakas. colophon: औ पुत्रे १४०५ हैं सर्वान्तमा संवस्तरे मार्गानीक क्षण अनावास्त्रायां उपाध्योगाड भीनिवासेन हर्द उसके ब्रत्नेहरिनेताय शतक समातिओं । श्रीसान्तरा

Y10—the printed edition (generally written in full, to avoid confusion with c-commentry) of 128 pages, published by Abāji Rāmacandra Sāvant [Rāmatattvaprakātā Sāravatābhūṣaṇa Press, Belgaum 1910] In general agreement with Y1n rather than with Y1n, it differs on occasion from both and even from its own commentary.

The remaining MSS of this group are:

Y: - Madras 344, originally acquired at Baroda; size 9-1/2"×4-3/4"; fol. 27 - 1-26, 28, with 27 and/29 missing, whereby about 20 stanzas of \$ are lost; 1,9-13, bct. 35, Order V-N-S. Marginal variants, corrections and text—readings show N influence, but the source must have been Telugu. Colophon: वि अवद्वितीवीदिवित्तवात सुवाधितत्वात्व्यां देशायदानके अवध्वत्वयां नाम दशमें दशके समावद। अभावितात्वात्व्यां देशायदानके अवध्वत्वयां नाम दशमें दशके समावद।

Ys=SVP 81, size 6-5/8' x 4-3/4'; fol. 62, 1. 8-9, let. 20; dated A. D. 1729. Orumbling at the edges, but otherwise well preserved. Visarga written as 8, la for final la in many words. Scribe probably Mahārāṣtrian, but the readings are more southern with the individualistic emendations one would expect in mnemonic transmission by some southern pundit resident for a long time in N territory. Colohpon: इति औमल्द्रिदिश्योगद्विद्याचित्र सुप्राणिव-दर्शायदान्त समासम्॥ एके दिश्य सीम्याब्द क्ष्यो पदान्त संकृष ॥

Yi=Tanjore 4903; Yi=Tanjore 4904; Yi=Tanjore 4906. Collated [badly] at Tanjore against the printed NSP T1 edition, so that agreement with T1 is always to be taken as doubtful.

Yr-RASB 6, part of an anthology called the *Padyasamgraha*. Last two paddhatis of vairāgya missing. Corrupt, copied from Grantha or Telugu exemplar. Ys = Tanjore 10234. Nandināgarī palm-leaf collated against Tib at

### T . The Teluan Group

Version T: Commentator Avanci Ramacandra [Budhendra], of the Sandilva gotra son of Kondonandita and Gangambika. The colombon of this version agrees with that of the Campuramayana except that the father is named in full as Dhanyantakodanda; but the Camphūbhārata commentator is some other Ramacandra. In the commentary before us. Ramacandra mentions other works of his such as the Krngarakrngataka. The commentary itself is the most learned and imposing hitherto known for the Satakatrova. But its great popularity proved by the many Telugu and Grantha editions fall conving each other and out of print! I as well as succession of devantuari aditions at the NSP | not to speak of direct horrowing, as in the current Rombay Venkatesvar nress edition and the Kanarose editions by Magadi Krsmasastri and Dodhele Naravanasastri at Bancalore I has obliterated the original MS evidence. Though I myself had to base the collation upon two printed editions, the ASP MSS became available after several forms of my text were printed off. Their study shows conclusively that the commentary exists, even in quite old MSS, in a short as well as an expanded version. The most plausible explanation is that the commentator himself issued more than one edition as the popularity of his work increased. All the ASP Ti MSS omit sakue naravitum, which seems to occur in all printed editions. The position of yenaivambarakhandena [313] is uncertain. Finally, the short comment contains all the essentials of the longer. All these speak for more than one early reduction. One feature of this version the omission of laijam gunanaha-[318], which is extra in W; it might be noted that W contains the disputed sakun naganitum while it puts 318 at the very end of N as an extra sloka. Moreover there is a good reason for the Maharastrian version W to have influenced Ramacandra, because the father's name Kondo | sometimes misread Korido | is Maharastrian, not Telugu,

Tia-the Grantha edition by Sättanür Viśvanātha Šāstri, Šāstra Sanjivini Press, Madras 1912, Copious misprints.

The the 7th devenagar Nirnaysagar edition, again full of an unusual number of misprints, and contaminated at least as to the Sanskrit text with stray readings. The major agreements between these two texts and their commentaries were taken as the definitive Tr text. However ASP 1035, pain-leaf Telagua of 65 folios, gives the complete text and commentary of N+8, and is old, though well-preserved. As the cover folio contains the notice and horoscope of a son born to someone in Saka 1682, one feels justified in taking the MS to be dated not later than A. D. 1760. I give below the major readings from this MS wherever they differ from the Treadings as accepted; also some overlooked variants steed as such in the Tr commentary.

2º किमिकुछ. 2º कराकार्षित. 3º वृज्याकारोते. 7º हाहित. 11º Tr.c.v. जारबनिता. 19º क्यावर्षंत. (for ब्रन्ति सन्तः which is Th.c.v.). 20º हाहार्षित. 20º Tr.c.v. चुतात् (for ब्रताय्). 2º पि.c.v. चुतात् (for ब्रताय्). 2º पि.c.v. चुतात् का. अ.º जे बेक महिमा. 3º Tr.c.v. किंडासमेकम्. 3º मुळे खिला. 4º कांबेजलं. 4º विविधि (?). 50 ASP 1055 om the text but has full com. of this status. 51º जाम. 55º Tr.c.v. वीयोवसोयिकतः 60º कांबेजलं. 7ा बता.

82<sup>st</sup> सुद्धाः 85<sup>st</sup> Tie.v. सर्वथा (for सर्वदा). 86<sup>st</sup> झितितं तः 88<sup>st</sup> Tie.v. कदाखितः, 9s<sup>st</sup> अवित्तयअवः, 96<sup>st</sup> Tie.om. तार्थः न पाइदुः। 101<sup>st</sup> कृतात् तार्थःस्थः. 105<sup>st</sup> कुद्धात् तार्थःस्थः. 105<sup>st</sup> कुद्धात् तार्थःस्थः. 126<sup>st</sup> सिविध्यः, 129<sup>st</sup> दृष्टे. 131<sup>st</sup> पाणिन्यां. 138<sup>st</sup> किलिक्वित्वत्यः. 135<sup>st</sup> संद्धाः. 14<sup>st</sup> पिद्धाः. 121<sup>st</sup> व्यव्यातः. 212<sup>st</sup> व्यव्यातः. 213<sup>st</sup> स्वय्यातः. 212<sup>st</sup> व्यव्यातः. 213<sup>st</sup> स्वय्यातः. 213<sup>st</sup> स्वय्यातः. 213<sup>st</sup> स्वय्यातः. 213<sup>st</sup> स्वय्यातः. 213<sup>st</sup> स्वय्यातः. 213<sup>st</sup> स्वयातः. 213<sup>st</sup> स्वयातः.

Other Telugu MSS used are:

 $T_2 = DC$  12094, Telugu palm-leaf; size  $18^s \times 1-5/8^s$ ; ful. 18, 1. 8-9, let. 75. Carefully copied, unidentifiable Durmati year.

Ta = DC R 1950; size 16-3/4" x 1-1/2"; fol. 22, 1, 6-8; let. 72. Telugu palul-eaf M8 in good condition, but for a few leaves damaged at the corners. Not so accurate as T1. May have been oppied from a M8 with the Rāmacandra Budlendra tikā, or followed by that commentary, according to the final colophon.

### G: The Grantha Group

G1 = Punjab 7122. Grantha palm-leaf, 32 fol. 31 broken in two. The scribe was Malabarian, or had Malaválam connections.

Version G2.3, with an anonymous commentary. The center of distribution of this version is somewhere in Mysore but it was fairly widespread, as is seen by copies outside: BU 20/6 is a devanagari paper MS of this version to S 62. BU 20/7 similarly to N 43, both including the text and commentary, as does the fragment to N 44 included by mischance in BORI 331, which has \$ + V of the Dhanasara version I much inflated I, with different size and colour of paper as well as calligraphy. IO Mackenzie 68 is a Nandinagari palm-leaf exemplar with N+S+ the first half of V: though rather corruct it was useful in supplementing the commentary as read from Ga. a: the copying was done in Kanarese territory. Mysore 1635 is again Nandinagari with the commentary, but gives only 40 stanzas of N plus 76 of \$; Mysore 4148, also Nandinagari palm-leaf, gives Niti and 59 stanzas of the Śrngara while another from a private collection at Śrngeri gives \$+ the first quarter of V. A quite modern Kanarese palm-leaf copy is no. 319 of the Mahārājā's Skt. Coll, collection at Mysore. The short but good commentary was published in my edition of the Southern archetype, in spite of uncertainties in the Vairagya comment. The basic MSS are:

G= Mysore 3870. Grantha palm leaf; fol. 83; 1. 10, let. 55, Text and commentary complete, but with omissions by the scribe's carelessnoss. Letter ma and general turn of the handwriting Malabarian.

Gs-Mysore Maharājā's Skt. Coll. 1146. Size 16-1/4'×1-5/8'; fol. 66[=73-138]; 1.11-12, let. about 60. Worm-caten in places, but otherwise older, and much more careful than G2. Dated 987, which would be 1812 if the Kollum era is meant.

The remaining MSS of the Grantha group are:

Gi=Tanjore 10233, Grantha palm-leaf copied accurately at Tanjore by Pt. Bālasubrahmaniam Sāstri. Gs = DC R 4783c. Collated against the printed TiB text by Dr. T. R. Cintamani of the Madras University Department of Oriental Studies.

It will be seen that the grouping by script is only a matter of convenience, without much inner significance. In fact, the Grantha group has strong afficies with the next.

### M: The Malavalam Group.

This consists of five paim-leaf Malayalam MSS, of which Mi was copied on my special collation sheets at Trivandrum, the rest being collated there against the copy. These fall into at least two sub-groups, though on occasion they all differ in readings. The first contains Mi-s: Mi = 2010, Mi = 2011 both of the Palace Library; Mi = 2087 of the University Library, Trivandrum. Of these, the third is corrupt but gives N readings oftener than the rest of M. This subrecompares often with G.

Version Ms.s. Ms-6122 of the University Library and Ms-2008 of the Palace collection. This minor version is supported by Mysore 582, a Grantha palm-leaf codex that is comparatively modern in appearance, and has been emended throughout by some ardent Vaisnava who systematically changes every mention of Siva to Visou or the equivalent, particularly in the Vaisayva.

The M group again shows occasional agreement with N against the other peninsular types, as in the Mahäbhärata; naturally, special importance has been attached to such a concordance wherever it occurs.

Citation of slokas in any MS of type Y T G M is generally by paddhati and number. Thus, N III-7 means (if no extra slokas have preceded) no. 27 of niti; similarly for the vairingua. For S the numberings are by twenties, whence S III-7 would mean no. 47.

In general, it must be understood that a "collated" MS is one from which readings have been fully reported in the critical apparatus of the first two groups. However, even from MSS "not collated", there appear extra stanzas in groug III, though not all the variants could be recorded in such cases, simply because such MSS were either too corrupt or came to hand only after a good part of the text had been printed off. The loss of information from such unrecorded variants is negligible, while the possible revisions that might have to be made in my grouping are considered in a later section of this preface. z

# 1. 5 Synoptic Chart of Major Versions.

C, D, E and the pseudo-version F; beta = H, I, J. The Southern recension S is composed of the two archetypes gamma = W and delta=X, Y [including T, G, M]. Numbers for the ill-determined versions C, D, and I shown in parancheses after the number Stanzas whose position is The five S stanzas in C2 not in C are shown bracketed. Starred numbers under Y indicate omission Minor variations within a version at the end of V in version Q differ between the two MSS, hence Q\* numbers are bracketed. Bold-face type indicates the final verse of a sataka. For further details, the description of the codices, notes under the stanza, and the supplementary data from different beginnings for a stanza are not indicated. The northern recension N contains two archetypes; alpha = Q, A, B, in two or more MSS of the version, generally forming a minor version: a bracketed number shows strong inclusion. given show the erroneous MS entry, due either to slips in numbering or some missing ślokas. The three satakas niti, singara, vairagya, are indicated by N, S, V respectively. MSS that came late should be consulted. uncertain are starred in J.

|                        |     |      |      |      |         |          | -    |       |           |       |    | r     |          |
|------------------------|-----|------|------|------|---------|----------|------|-------|-----------|-------|----|-------|----------|
|                        |     |      |      |      | - a     |          |      |       | (8)       |       | _  | {     | .60      |
| Stanza                 | No. | ٥    | ¥    | В    | O       | ۵        | (H   | L     | I J       | ( "   | A  | K     | <b>S</b> |
| <b>अक्</b> रणस्वमक्षरण | 61  | N71  | N75  | N76  | N73(74) | N72      | N75  | N73   | N71       | N70   |    | N41   | N41      |
| अप्रे गीतं सरम         | 183 | V55  | V63  | V55  | V65     | V64      | V63  | Λ58   | V50,55)   | V53   |    | V65   | V66      |
| अच्छा च्छाचन्द्रन      | 86  | \$33 | \$33 | \$35 | \$38    | \$35     | \$38 | 834   | \$92(91)  | \$33  |    | \$86  | \$87     |
| अज्ञानसाहास्य          | 160 | V19  | V22  | V20  | V21     | $V_{22}$ | V22  | V22   | V20       | V20   |    | 77    | V18      |
| मधः सुलमाराध्यः        | 00  | NI   | N2   | N2   | NI      | NI       | N2   | $N_2$ | NI        | $N_2$ | N3 | N3 N3 | N3       |
| अतिकान्तः कालो         | 201 | :    | V33  | :    | V36     | V34      | V33  | ;     | :         | :     |    | ÷     | :        |
| अद्यीन दक्षेन          | 122 | 860  | \$62 | \$62 | \$65    | 860      | \$65 | \$61  | 853       | \$29  |    | \$23  | \$22     |
| अवापि नोज्यति          | 203 | :    | N101 | :    | ;       | :        | :    | :     | N102(103) | ;     |    | :     | :        |
| अभिगतपर                | 16  | NII  | N13  | N12  | NII     | NII      | N12  | N12   | NII       | NII   |    | N13   | N13      |
| अनस्पं अल्पन्नः        | 367 | ;    | :    | :    | V45     | 1.96     | :    | :     | :         | ;     |    | :     | ፥        |
| अनात्रातं पुष्पं       | 203 | :    | 818  | ÷    | \$21    | i        | \$20 | :     | ÷         | :     |    | :     | :        |

| ¥      | . ;                 |             | i            | 689      |           | :                  |          | 1         | V.58            | V               | N14         | NAR         | [55:4]           | V52           | 1                | 206                 | 000            | 722         | 200            | 900            | 70%          | 2        | :           |             | 00             |                  | 604                | v 4.5<br>V 3.3          |
|--------|---------------------|-------------|--------------|----------|-----------|--------------------|----------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|----------|-------------|-------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| ×      |                     |             | •            | :        | :         | :                  |          | 1         | V57             | VS              | N 14        | NAS         |                  | Δ23           | 5                | 70%                 | 2 2 2          | V54         | 838            | 2              | 808          | Veg      | 3           | V99         | q              | Mon              | 6617               | V23                     |
| A      | :                   |             |              | 5,83     | N105      |                    | Δ.50     |           | V58             | Δ.Δ             | N18         |             |                  | V52           | !                | 847                 | V19            | V55         | \$51           |                | 200          |          | V49         | 06 A        | 1              | : 2              | Δ.40<br>Δ.40       | V30                     |
|        |                     |             |              | 876      |           | :                  | V93      | V97       | V25             | V32             | N33         | :           |                  | V 28          |                  | 66%                 | 91.1           |             | \$14           | 870            | \$84         |          | V100        | VRO         | 2              | Na.              | 4 4                | ¥06A                    |
| I      | :                   | :           | ;            | \$70(73) | N.78      | :                  | V90/97)  | N98(99)   | V24             | V32(33)         | N+1         | :           | N105/106         | V 28          |                  | \$36(90)            | V16            | V27         | \$13           | (29)798        | \$78(83)     |          | V68(74)     | V86(£3)     |                | NAA              | 7.7                | V87(94)                 |
| H      | V34                 | :           | :            | \$78     | N80       | :                  | V97      | N101      | V25             | 1.35            | N.49        | :           | :                | 1.30          | ;                | \$65°               | 717            | V29         | \$14           | S71            | <b>\$86</b>  | :        | 1.83        | V93         | :              | N86              | 82                 | ¥6.4                    |
| ম      | V36                 | :           | :            | S83      | :         | :                  | :        | N102      | $\Lambda_{26}$  | V38             | N43         | :           | :                | Γ31           | :                | 808                 | 1.17           | :           | - TZ           | 918            | 830          | :        | :           | V106        | :              | N88              | 8.4                | V107                    |
|        |                     |             |              |          |           |                    |          |           | V25(26)         |                 |             |             |                  |               |                  |                     |                |             |                |                |              |          |             |             |                |                  |                    |                         |
| b      | :                   | :           | :            | [883]    | N81(82)   | N105(106)          |          | :         | 1.25            | :               | N42         | :           | X103(104)        | V32           | :                | 8.58                | V17            | V31         | *15            | 577            | :            | :        | V42         | V103        | :              | N85(86)          | V7                 | V104                    |
| В      | :                   | :           | :            | 879      | N83       | ;                  | V93      | N105      | V23             | V32             | N41         | :           | :                | 1.27          | :                | 205                 | V16            | V 103       | \$15           | 873            | 288          | :        | V106        | V89         | :              | N89              | $V_{\overline{I}}$ | Λ30                     |
| A      | $\Lambda$ 36        | ::          | :            | \$73     | N83       | :                  | V103     | N103      | V26             | V39             | N43         | :           | ÷                | V31           | i                | \$95                | V17            | :           | SII            | 877            | 888          | :        | V89         | Λ96         | V104           | N88              | Λ8                 | 76A                     |
| Õ      | :                   | 7.107(5)    | 7.106(4)     | 212      | 878       | :                  | V93      | N93       | V22             | V32             | N41         | :           | :                | V28           | V 99             | S02                 | V15            | V27         | \$14           | 871            | 882          | :        | V37         | 7.88        | :              | 86N              | 9Δ                 | V89                     |
| No.    | <b>3</b> 0 <b>‡</b> | 368         | 369          | 202      | 206       | 373                | 207      | 208       | 164             | 168             | 38*         | 503         | 818              | 166           | 383              | 143                 | 157            | 210         | 83             | 211            | 212          | 393      | 213         | 197*        | 214            | 99               | 151                | 198*                    |
| Stanza | अनावती कालो         | मन्तं साहसं | अन्तर्भिषमता | अपसर सखे | अप्रियनचन | <b>अ</b> फल्स्यापि | स्मिनमहा | अभिमुखमिह | अभुक्तायां यखां | अमीयां प्राणाना | अम्मोजिनीयन | अयमञ्जानयान | भरिक्षनं तिष्ठति | अर्थानामीशिषे | अर्थाः प्राटन्जः | भर्ष नीत्वा निशायाः | अनक्ष्यं यातार | अशीमहि क्यं | अमाराः सम्बेते | असितात्मा सुसं | अध्वी संचारे | महारि जन | अही या हारे | भाषात मरणेन | मान्नाय पुस्तक | माज्ञा कीनिः पाल | मादिलस्य गना       | <b>अ</b> ाधिव्याधिश्चनै |

| Stanza                  | No.        |      |      | ĸ    | ۲        |       | Ħ    | H    | н        | ı         | M    | ×    | ×    |
|-------------------------|------------|------|------|------|----------|-------|------|------|----------|-----------|------|------|------|
| आमीलितनयनाना            | 215        | \$63 | \$63 | \$65 | 898      | \$95° | 898  | :    | 92S      | ,<br>\$62 | \$27 | \$27 | *988 |
| आयुलेख: पवन             | 401        |      |      | :    |          |       |      | :    | :        | :         | :    | :    | :    |
| आयुर्विष्टान            | 200        |      |      | V92  | V106     |       | V109 | 96A  | V89(96)  | V93       | V46  | Λ48  | Λ49  |
| आयुः क्रहाल             | 193        |      |      | 17.2 | 7.85     |       | V84  | V73  | V71(78)  | V73       | V33  | V26  | V36  |
| आरम्भयुत्री             | 62         |      |      | N78  | N72(73)  |       | NTT  | N75  | N73      | N73       | N60  | N49  | N49  |
| आलस्यं हि मन            | 216        |      |      | N.59 |          |       | N61  | N 60 | N58      | N58       | N86  | :    | :    |
| आवृत्री संद्यानां       | <b>†</b> 6 |      | -    | \$29 | 8833     |       | 831  | 828  | \$23     | \$27      | 876  | 9¥6  | 845  |
| आवासः किल               | 133        |      |      | \$85 | 583      |       | 287  | \$83 | \$75(80) | 581       | \$32 | 882  | 883  |
| अवनासः क्रियमां         | 135*       |      |      | 888  |          |       | 685  | \$85 | \$77(82) | 583       | \$31 | \$39 | 838  |
| आहा। साम नदी            | 173        |      |      | V40  | V48      |       | Δ47  | V 43 | V38(39)  | Λ40       | V11  | V34  | V10  |
| आसीसार क्रियंत्रन       | 176*       |      |      | V41  | V49      |       | V48  | V 41 | V39(40)  | V41       | V77  | Λ82  | Δ81  |
| भामारेण न               | 143        |      |      | 6%   | 5.87     |       | 268  | 893  | \$82(89) | 891       | 846  | 893  | 895  |
| इतः स्वापिति            | 30         |      |      | NIG  | 10 X     |       | N16  | N16  | N15      | N15       | N76  | N66  | N67  |
| अतो विश्वदर्भी          | 137        |      |      | .X.  | S.       |       | 285  | Ś81  | \$73(77) | 879       | 844  | 891  | 893  |
| इदमसमित                 | 128        |      |      | 876  | 878      |       | 87.2 | \$74 | \$67(70) | \$73      | \$28 | 828  | 827  |
| इन्द्रः प्रथान          | 310        |      |      | :    | \$88     |       | :    | :    | :        | ?         | :    | :,   | : ;  |
| इसे ताकण्य भी           | 217        |      |      | 883  | 588      |       | \$86 | \$83 | \$74(78) | 880       | :    | 818  | 819  |
| इयं वाला मा             | 218        |      |      | \$23 | \$20     |       | Φ69  | :    |          | V58       | \$94 | 863  | 863  |
| म्य खेतिसम् न.          | 412        |      |      | N65  | ;        |       | :    | :    | :        | :         | :.   | : ;  | : 7  |
| 18年 8 平31               | 102        |      |      | 838  | 7        |       | 841  | \$37 | \$32(31) | \$36      | 881  | 826  | 998  |
| <b>ब्र</b> ुवाणप्रदिशाः | 419        |      |      | :    |          |       | :    | :    | . :      | ;         | :    | N89  | : 1  |
| उत्सात निवि             | 149        |      |      | 6.4  | G A      |       | 45   | Λ2   | ςΔ       | Δ2        | Δ2   | ٧3   | Α.   |
| STATE BRINE             | 219        |      |      | NI7  | N16      |       | N17  | N17  | :        | :         | :    | : }  | : ;  |
| <b>उद्गा</b> सितायिक    | 69         |      |      | N92  | N88(89)  |       | 06N  | 68N  | N87      | N87       | N29  | N48  | N48  |
| स्वतानेषु विनित्र       | 430        |      |      | :    | ·<br>' : |       | V98  | :    | :        | :,        | 1;   | : ;  | : ;  |
| उद्गयस्य भार            | 119        |      |      | \$58 | \$61     |       | \$62 | \$26 | \$49(50) | 822       | 315  | 200  | CIS  |
| उमचस्रोमसः मा           | 115        |      |      | \$53 | \$56     |       | \$57 | \$51 | 844      | 860       | S60  | 874  | STS  |
| खन्मील क्रियम्          | 101        |      |      | \$37 | \$40     |       | \$40 | \$36 | 829      | 832       | 880  | 849  | 240  |

|                | No.        | 0    | ¥              | В     | Ö         | О              | 덛     | н              | -                  | r    | M     | ×            | ×             |
|----------------|------------|------|----------------|-------|-----------|----------------|-------|----------------|--------------------|------|-------|--------------|---------------|
|                | 87         | \$19 | \$20           | \$20  | \$23      | 831            | \$22  | \$19           | 818                | \$18 | \$48  | 899          | \$92          |
|                | 153        | \$61 | \$63           | \$63  | 998       | Ş61            | 998   | \$62           | \$24               | \$60 | \$26  | \$26         | \$25          |
|                | 433        | :    | N 10           | ŧ     | :         | :              | :     | :              | :                  | :    | :     | :            | :             |
|                | 434        | :    | :              | :     | N106(107) | :              | ÷     | :              | :                  | :    | :     | :            | ŧ             |
| in:            | 185        | V65  | V72            | V63   | 911       | 1.16           | V74   | V66            | $\Lambda_{60(66)}$ | V63  | V50   | V89          | V89           |
|                | 220        | N80  | N81            | N85   | N77(78)   | N81            | N83   | N82            | N80                | N80  | N108  | ÷            | :             |
|                | 231        | N45  | N47            | N45   | L+N       | N44            | N47   | 94 N           | N45                | N42  | N74   | :            | N64           |
|                | 61         | 897  | \$81           | S.102 | :         | 8,38           | \$103 | :              | :                  | :    | :     | :            | :             |
|                | 223        | V101 | :              | :     | :         | V141           | N53   | ;              | :                  | N50  | :     | :            | :             |
|                | 224        | \$73 | \$79           | 87.0  | [380]     | 7.5            | 878   | 873            | (69)998            | \$72 | :     | ν8           | V17           |
|                | 225        | :    | :              | ;     | :         | :              | \$51  | :              | :                  | :    | 829   | :            |               |
|                | 180        | ÷    | $\Lambda_{60}$ | V52   | V62       | V61            | 1.60  | V55            | 1.47(53)           | V50  | V61   | V62          | V63           |
|                | 80         | 89   | 98             | 8.0   | çş:       | S <sub>0</sub> | \$3   | S <sub>0</sub> | 68                 | 89   | 88    | 88           | 88            |
|                | 440        | :    | :              | i     | :         | V132           | :     | ;              | :                  | :    | :     | :            | :             |
|                | 41         | N44  | N45            | N44   | N45       | N43            | N46   | 24N            | N44                | 1+N  | N82   | 31N          | N80           |
|                | *955       | N77  | N81            | N82   | N79(80)   | N78            | N84   | N79            | N17                | N77  | N106  | N76          | N77*          |
|                | 155        | :    | :              | :     | :         | :              | :     | :              | :                  | ;    | V82   | V87          | V87           |
|                | #<br>G1    | N83  | N94            | N95   | N91(55)   | 16N            | N93   | N92            | :                  | N90  | N65   | N53          | N53           |
|                | 258<br>258 | N57  | N61            | N58   | N29(60)   | N37            | N60   | N59            | N57                | N57  | 08N   |              |               |
| कश्चमिति क्षाउ | *655       | Š44  | \$45           | 846   | 849       | \$45           | 6¥8   | 844            | \$37               | \$43 | \$91  | 960          | <b>\$60</b> * |
|                | 230*       | N72  | N76            | N7.   | N74(75)   | N.73           | N76   | N74            | N73                | N72  | N 107 | N75          | *91N          |
|                | 231        | ij   | 832            | :     | \$25      | 853            | 854   | 821            | :                  | 820  | \$72  | 843          | \$41          |
|                | 104        | 838  | 839            | \$40  | \$43      | Of S           | 843   | 833            | \$31(30)           | 638  | \$85  | \$2 <b>4</b> | 854           |
|                | 184*       | V80  | 69 A           | 094   | 1771      | V73            | V71   | V64            | V57(63)            | V60  | V23   | V15          | V 25          |
|                | 232        | N.90 | N99            | N102  | N97(98)   | N96(97)        | 66N   | N98            | N95(96)            | 96N  | :     | -            |               |
|                | 333        | 862  | \$64           | \$64  | 298       | 863            | 298   | \$63           | 855                | Ş61  | :     | \$66         | 998           |
|                | 124        | :    | i              | :     | :         | :              | :     | :              | :                  | :    | 64N   | :            | :             |
|                | 16         | V73  | V80            | V71   | 184       | V84            | V83   | V72            | V70(77)            | V7.1 | V69   | V72          | Λ71           |

| Stanza             | No.  | 9              | 4    | æ            | O                   | Q         | Þ     | Ħ     | H        | r    | M    | ×    | ×     |
|--------------------|------|----------------|------|--------------|---------------------|-----------|-------|-------|----------|------|------|------|-------|
| गन्धासे शक्ति      | 241  | :              | V106 | ;            | :                   | V131      | :     | :     | :        | :    | :    | :    | :     |
| arres orres tour   | 483  | :              | :    | :            | :                   | V137      | :     | :     | :        | :    | :    | :    | :     |
| मार्थ योक्सिये     | 243  | :              | V107 | ;            | :                   | V138      | :     | :     | :        | N47  | V70  | V74  | 773   |
| arrafffer a        | 484  | :              | :    | ;            | ;                   | :         | :     | 77    | :        | :    | :    | :    | :     |
| ment men           | 485  | :              | ;    | :            | 8.91                | :         | :     | :     | :        | :    | :    | :    | :     |
| aminer and         | 45   | N50            | N54  | N61          | N52                 | N48       | N52   | N51   | N20      | 04N  | 66N  | 96 N | N95   |
| शुक्रमा स्तम       | 132* | 870            | \$76 | \$72         | 876                 | 871       | \$75  | \$70  | \$63(66) | \$69 | \$16 | 820  | \$17* |
| and the            | 486  |                | :    | :            | :                   | V146      | ;     | :     | :        | ;    | :    | :    | ;     |
| चण्डालः किमयं      | 243  | V52            | V57  | V51          | 761                 | V59       | V58   | ¥6A   | V46(51)  | Λ469 | :    | 964  | 96∆   |
| नका क्रमीशकाः      | 495  | :              | V108 | :            | ;                   | ;         | :     | :     | :        | :    | ;    | ţ    | :     |
| Talent No.         | 244  | 898            | \$99 | \$39         | ;                   | :         | \$103 | \$97  | \$89(93) | 896  | 849  | 268  | *668  |
| La propieta        | 1    | ģ1             | \$1  | S1           | Ş1                  | S         | Ş     | SI,N1 | Şı       | 7.   | VI   | Vl   | Δ1    |
| Meritaria ur       | 245  | 1              | :    | :            | :                   | :         | :     | :     | :        | ;    | V63  | ¥9.A | V65   |
| family of the fire | 346  | N75            | N79  | N80          | N76(77)             | N76       | 87N   | 22N   | N75      | N75  | N87  | :    | [N79] |
| and a h            | 55   | N64            | N68  | N67          | N66(67)             | N65       | N.38  | 99N   | 79N      | 79 N | N24  | 08 N | N20   |
| agenta my          | 247  | \$57           | \$59 | \$59         | \$62                | 2es       | :     | 828   | 820      | 90%  | \$81 | \$50 | \$50  |
| (a) (a) (b)        | 201  | :              | :    | :            | 9f.V                | :         | :     | :     | ;        | :    | :    | :    | :     |
| arrant forth march | £3   | N46            | N48  | N46          | 8†N                 | N45       | N48   | N47   | N+3      | N43  | N23  | N19  | N19   |
| अपन्य क्रीमति      | 24   | N21            | N22  | N22          | N21                 | N20       | N23   | N23   | N20      | N18  | N54  | N80  | N43   |
| आतस्त्वं भवना      | 502  | :              | ;    | :            | :                   | V147      | :     | :     | :        | :    | :    | :    | ÷     |
| जात: क्रम: स       | 248  | $\Lambda_{96}$ | -    | V 98         | ;                   | V122      | :     | V 103 | V96(103) | V98  | :    | N67  | N68   |
| अप्रीयात रमा       | 22   | N 22           | N23  | N23          | N 22                | N21       | N23   | N24   | N23      | N19  | N39  | N31  | N31   |
| जात्वन्धाय च       | 109  | 843            | \$44 | \$45         | 848                 | \$44      | \$48  | 843   | ×36      | 843  | 688  | \$58 | \$58  |
| अभिग एव मनो        | 249  | V85            | -    | V80          | V93                 | <b>№</b>  | V93   | V86   | V79(86)  | V80  | 81A  | V84  | V83   |
| क्रानं सत्तां मान  | 250  | :              | V86  | :            | <b>₹</b> 6 <b>∆</b> | $\Lambda$ | V92   | ;     | :        | :    | :    | :    | :     |
| Author: Hen:       | 172  | V36            | V43  | V36          | V41                 | V44       | V42   | V39   | V36,37)  | V36  | V73  | V77  | 276   |
| तरुणीवेश           | 1#1  | 890            | \$93 | \$93         | <b>988</b>          | 891       | \$96  | \$53  | \$84(88) | \$90 | \$41 | \$89 | \$30  |
| तस्माद्धनन्त       | 188* | V67            | 775  | $\Lambda$ 66 | 61A                 | 64A       | V78   | V69   | V63(69)  | 99 A | 29A  | 194  | V89   |
|                    |      |                |      |              |                     |           |       |       |          |      |      |      |       |

WW WW (440 (440 ))

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 )

174 (440 ) \$\$80 \$\frac{1}{2}\$\$8.5 \$\frac{ \$883
\$33
\$5.67
\$5.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6.67
\$6. 

Blance and a market a market and a market a

| <b>&gt;</b> | ٠ :  | :    | :      | :    | N46     | 857     | V45      | VK6* | 3   | :    | 16.0 | N 60 |           | Α           |      |           | V46          | 844  |       | :    | W775 | 400  |     | 610     | ķ.       | No.   | NO.  |      |
|-------------|------|------|--------|------|---------|---------|----------|------|-----|------|------|------|-----------|-------------|------|-----------|--------------|------|-------|------|------|------|-----|---------|----------|-------|------|------|
| ×           | :    | ;    | :      | :    | N46     | 857     | V44      | VSS  | 3 : |      | N 93 | 002  |           |             | :    |           | Δ45          | 275  | 2     | =    | :    | A    | 2   | Ç10     | 2.5      | 182   | Non  | 00.1 |
| M           | :    | :    | :      | :    | N57     | 888     | V42      | VSR  | :   | : :  | 16N  | NBG  |           | Δ3          |      |           | ε <i>τ</i> Δ | \$75 | 2     | :    | N    | V.10 | 2   | \$10    | 1.5      | 200   | Nug  | 200  |
| •           | :    | :    | ;      | :    | N69     | 865     | V11      | V 26 | :   |      | N17  | N37  |           | Λ3          |      |           | V70          | 893  |       | :    | : 02 | 1.0  |     | 727     | 7,66     | N.F.  | NAO  |      |
| Ħ           | :    | :    | :      | :    | N69     | (19)628 | VII      | V 26 | :   |      | N18  | N39  | :         | V3          |      |           | V78/851      | \$23 |       | :    | N    | OA.  |     | (07/878 | 3,60/69) | N. Se | N43  | :    |
| Ħ           | :    | ;    | \$57   | :    | N71     | 998     | V12      | V 27 | :   | :    | N 20 | N40  |           | VS          |      |           | V85          | \$34 |       | :    | :: 2 | V10  |     | 100     | 298      | ×28   | N.t. | :    |
| Ħ           | :    | :    | :      | :    | N73     | \$71    | $V_{13}$ | V 28 | :   | :    | N20  | N41  |           | Λ3          | :    |           | 16.          | \$27 | 66A   |      | . V  | V10  |     | Ser.    | 625      | N20   | N45  | :    |
| Ð           | :    | V129 | :      | V133 | N70     | 292     | VII      | V27  | :   | V38  | N18  | N38  | ;         | $\Lambda_2$ | V143 |           | V92          | \$26 | V105  |      | . N  | 6.0  |     | 855     | 868      | 992   | N42  | :    |
| Ç           | :    | :    | [\$62] | :    | N71(72) | S71     | V13      | V27  | :   | :    | N19  | N 40 | N101(102) |             |      | N108/109) | V92          | 828  | V37   |      | . 6X | V10  |     | \$60    | \$7.5    | N.58  | N44  | V52  |
| Д.          | ;    | :    | :      | :    | N74     | 898     | VII      | V25  | :   | V104 | N 20 | N48  | :         | V3          | :    | -         | 01A          | \$25 |       |      | N 10 | ν9   | :   | \$57    | 869      | N57   | N43  | :    |
| ∢.          | 2100 | ;    | \$28   | :    | N73     | 898     | V13      | V28  | N60 | V37  | N20  | N40  | :         | V3          | :    |           | V85          | \$25 | :     |      | 6 N  | V 10 | NII | \$56    | 898      | N59   | N44  | ;    |
| 0           | 238  | ;    | :      | :    | N69     | 998     | V10      | V24  | :   | :    | 01N  | N39  | :         | V3          | :    |           | V8#          | \$23 | V104* | N102 | 6N   | ν8   | :   | \$55    | 298      | 99N   | N43  | :    |
| No.         | 542  | 247  | 262    | 220  | 9       | 126     | 154      | 165  | 556 | 260  | 22   | 36   | 292       | 263         | 267  | 569       | 195          | 91   | 798   | 919  | 265  | 153  | 580 | 118     | 127      | 49    | 40   | 581  |

ं Stains, स्वाक्ष की स्वाक्ष की स्वाक्ष की स्वाक्ष की स्वाक्ष की स्वाक्ष का स्वाक्ष की स्वाक्ष का स्वाक्ष की स्वाक्ष का स्वाव का स्वाक्ष का स्वाक्ष का स्वाक्ष का स्वाक्ष का स्वाक्ष का स्वाव का स्वाक्ष का स्वाक्ष का स्वाक्ष का स्वाक्ष का स्वाक्ष का स्वाव का स्वाक्ष का स्वाक्ष का स्वाक्ष का स्वाक्ष का स्वाक्ष का स्वाव का स्वाक्ष का स्वाक्ष का स्वाक्ष का स्वाक्ष का स्वाक्ष का स्वाव का स्वाक्ष का स्वाक्ष का स्वाक्ष का स्वाक्ष का स्वाक्ष का स्वाव का स्वाक्ष का स्वाक्ष का स्वाक्ष का स्वाक्ष का स्वाक्ष का स्वाव का स्वाक्ष का स्व

| ¥      | :         | \$4 <sub>6</sub> | :           | N63             | :         | N36             | :                   | V62       | <b>981</b> | N24     | 194           |                | 0 0            | 66 A           | V70           | :            | :,            | 384         | N65          | V 23            | :              | V 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *058        |             | 2882         | Len<br>Ver   | 1 }            | 4             |
|--------|-----------|------------------|-------------|-----------------|-----------|-----------------|---------------------|-----------|------------|---------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| ×      | :         | 847              | :           | N63             | 09N       | N36             | :                   | V61       | 880        | N23     | 094           |                | 200            | V 99           | V71           | :            | ;             | 883         | N64          | $\nabla 13$     | :              | V16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 819         | : ;         | 88           | :            | : }            | ž             |
| M      | :         | 577              | N93         | N73             | :         | 24N             | :                   | V 60      | \$33       | N32     | V59           | 17.51          | TC A           | :              | V68           | :            | N85           | 836         | N72          | V21             | ŧ              | V 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$30        | :.          | 833          | N64          | 1              | *             |
| r      |           |                  |             | 64N             |           |                 |                     |           |            |         |               | :              |                |                |               |              |               |             |              |                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |              |              |                |               |
| I      | :         | S24              | :           | 84N             | :         | 9.0             | N106(107)           | . :       | K27        | N93(94) | V31(32)       | ;              | :              | :              | V64(70)       | V65(71)      | N23           | \$72(75)    | N33          | V45(46)         | :              | V48(53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$45        | :           | \$80(84)     | N74          | :              | N2            |
| Н      | ;         | \$39             | :           | N81             | :         | N7              | :                   | :         | 533        | 96.V    | V33           | :              | :              | V50            | V82           | :            | N26           | \$80        | N37          | V53             | :              | V56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$52        | ;           | 888          | N76          | :              | N3            |
| ы      | :         | ×32              | :           | N81             | :         | N7              | :                   | :         | 837        | 96N     | 1.35          | :              | :              | Λ24            | 62A           | :            | N25           | \$84        | N35          | V57             | $\nabla 29$    | 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 828         | :           | \$92         | 878          | :              | N3            |
| Q      | V196      | \$30             | :           | N80             | :         | N6              | ;                   | :         | \$34       | 76X     | V36           | :              | :              | V55            | V80           | V134         | N23           | \$80        | N32          | V58             | V29            | $\Lambda_{62}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | i           | V102        | 282          | N74          | V125           | N2            |
| C      | :         | 534              |             | N30(81)         |           | N6              | ;                   | :         | :          | N92(93) | V35           | N104(105)      | :              | $\Lambda_{26}$ | V80           | :            | N24           | :           | N33          | 09.1            | $V_{29}$       | V63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 122         | ;           | :            | N75(76)      | · :            | N.2           |
| В      | :         | \$30             | ;           | N84             | -         | N               | N101                |           | 834        | 86N     | V31           | ÷              | :              | V47            | 7.67          | - :          | N25           | \$81        | N34          | V50             | :              | V53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$24        | :           | 888          | 62N          | :              | N3            |
| A      | V103      | \$43             |             | N83             |           | N.6             | :                   |           | \$34       | 96 N    | V35           | :              | :              | $\Lambda_{54}$ | 91A           | :            | N25           | ¥85         | N33          | V58             | V30            | V61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>\$53</b> | :           | 830          | N78          | :              | N3            |
| o      |           | \$28             |             | 6LN             |           | 92              | N89                 | :         | \$32       | N86     | V31           | :              | :              | V 48           | V69           | :            | N24           | 879         | N33          | 167             | :              | V53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$52        | :           | 587          | N74          | V108*          | N2            |
| No.    | 266       | 108              | 530         | 64              | 593       | 13              | 296                 | 267       | *66        | # 7 17  | 167           | 598            | 26S            | 269            | 189           | 299          | 072           | 271         | 31           | 179*            | 272            | 181*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 273         | 203         | 274          | 27.5         | 609            | G             |
| Stanza | A Caraman | THE PROPERTY     | ना राजन हुन | मुत्र वर्ष प्रश | 176171718 | ute leather man | with the state then | Throng St | aft san in | 4K402   | n ber sparift | परोडिप हिनवान् | कारिं पात्रवना | mills are      | यामान्यपतिशसि | प्राथमिका सम | मातिनोदिव करा | पानका विरहा | munitarizale | मान्ये यामे बने | धुरा विद्यमानी | The state of the s | WHETHER!    | प्रतिदितमयम | क्षित: प्रशस | Marie Bessel | WEITERSHINE IN | प्रसद्धा भिम् |

# \$663 # \$663 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 # \$100 8 (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198 

| 150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150  |                | No.   | ဝ         | A              | В              | Ç     | Q         | Э    | Н              | I          | -            | Ж    | ×           | ¥                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------|----------------|----------------|-------|-----------|------|----------------|------------|--------------|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 150   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151  |                | 950   | :         | i              | ;              | :     |           | 1    | . :            | ;          | :            | V27  | V20         | Λ30                                                                        |
| 155   157   157   157   157   157   157   157   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158  | बति            | 47    | N53       | N56            | N53            | N55   | N52       | N55  | N54            | N53        | N53          | N102 | N101        | N100                                                                       |
| 156   VII   VI3   VI2   VI3   VI2   VI3   VI3  | 計              | 291   | :         | :              | :              | :     |           | :    | :              | :          | :            | ₽86  | :           | :                                                                          |
| 153   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154  | i <del>e</del> | 155   | V11       | V13            | V12            | V13   | V12       | V13  | V13            | V12        | V12          | 8.4  | V32         | 77                                                                         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 293   | :         | 1.94           | V87            | V101  | VIII      | V104 | V91            | V84(91)    | V87          | V36  | V29         | V39                                                                        |
| Carlo   Carl | ताम            | 178   | $\Lambda$ | $\Lambda_{56}$ | 07.1           | V59   | V57       | V56  | V52            | V44(45)    | 14.7         | V32  | V25         | V35                                                                        |
| (139) 793 710 7136 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 293   | :         | :              | 964            | V109  | V110      | :    | V101           | V94(101)   | V96          | V31  | V24         | V34                                                                        |
| 1503   1704   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705    | -tər           | (294) | 864       | :              | :              | :     | V136      | :    | :              |            | *17.1        | V28  | V21         | V31                                                                        |
| 100   V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | विचार          | 633   | :         | :              | V 100          | :     | :         | :    | :              | :          | :            | :    | :           | :                                                                          |
| 190   V33   V40   V33   V34   V41   V39   V36   V33(34) V33   V3 | Fold           | 295   | :         | 7.88           | ;              | 96.1  | 663       | :    | :              | :          | :            | :    | :           | :                                                                          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ·              | 169   | 1.33      | V40            | V33            | V38   | 741       | V39  | V36            | V33(34)    | 1.33         | V38  | V40         | ΛŧΙ                                                                        |
| 118   VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | he             | 636   | i         | :              | :              | :     | V95       | :    | :              | :          | :            | :    | :           | :                                                                          |
| 13   13   13   14   15   15   15   15   15   15   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 作品             | 148   | Λŧ        | +              | <b>*</b> \( \) | ħΛ    | Ψ3        | V4   | Λ4             | <b>*</b> A | Λ4           | 7.4  | $V_2$       | $V_2$                                                                      |
| 11   N.64   N.57   N.55   N.56   N.64   N. | E.             | 0.5   | 824       | \$26           | \$26           | \$29  | \$27      | \$28 | \$23           | :          | \$3 <b>†</b> | SS:  | 83          | 83                                                                         |
| 11   N5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मान ।          | 88    | ¥GN.      | N57            | N55            | N56   | N54       | N57  | N56            | N24        | N54          | N101 | N98         | N98                                                                        |
| 294         57         31         57         57         57         57         57         57         57         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ह्या इ         | 11    | NS        | N2             | N.6            | N.5   | NS        | N6   | 9.0            | Nü         | N.5          | N44  | N35         | N35                                                                        |
| 297         317         316          \$19         \$17         \$16          \$19         \$17         \$16          \$19         \$17         \$16          \$19         \$17         \$10         \$17         \$10         \$17         \$10         \$10         \$11         \$10         \$11         \$10         \$11         \$10         \$11         \$10         \$11         \$10         \$11         \$10         \$11         \$10         \$11         \$10         \$11         \$10         \$11         \$10         \$11         \$10         \$11         \$10         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11         \$11 <th>Įε</th> <td>296</td> <td>Ş7</td> <td>:</td> <td>57</td> <td>\$7</td> <td>\$2<br/>84</td> <td>25</td> <td>28</td> <td>S.</td> <td>Šį</td> <td>\$28</td> <td>\$72</td> <td>873</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Įε             | 296   | Ş7        | :              | 57             | \$7   | \$2<br>84 | 25   | 28             | S.         | Šį           | \$28 | \$72        | 873                                                                        |
| 988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4              | 297   | :         | \$17           | :              | \$16  | :         | \$19 | \$17           | \$16       | :            | ;    | :           | :                                                                          |
| 11   1546   547   548   541   547   562   546   589   545   584     10   10   11   516   11   11   11   11   11   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | बारि           | 298   | :         | :              | :              | :     | ÷         | :    | :              | :          | :            | \$83 | \$51        | \$51                                                                       |
| 19   N14   N16   N15   N14   N14   N15   N15   N14   N14   N178   N178 |                | 111   | 978       | 247            | 848            | \$51  | S+7       | 852  | 846            | \$39       | \$45         | \$34 | \$81        | 585                                                                        |
| 100   VT   VT   VT   VT   VT   VT   VT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Æ              | 19    | N14       | N16            | N15            | N14   | N14       | N15  | N15            | N14        | NI           | N78  | 69N         | N70                                                                        |
| 100 V71 V78 V60 V52 V82 V81 V71 V67(73) V69 V54 300 V79 V71 V67(73) V69 V54 300 V79 V71 V67(73) V69 V71 V67 V67 V67 V61 V67(73) V69 V71 V67 V61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | र बहा          | :     | :         | :              | :              | :     | :         | :    | :              | 4107(108)  | :            | :    | :           | :                                                                          |
| 100   VT   VT   V50   V52   V52   V51   VT   V67(73) V59   V54   V52   V51   V10   V52   | :              | 500   | :         | 9₹Δ            | :              | V 4.7 | :         | V45  | :              | :          | :            | :    | :           | :                                                                          |
| 300 V79 V92 V84 V99 V107 V101 V89 V82(89) V85 V79 V89 V89 V89 V89 V89 V89 V89 V89 V89 V8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,52           | 100   | V7.1      | 877            | $69\Lambda$    | VS2   | V83       | V81  | 17.7           | V67(73)    | 69.4         | V84  | ₹6 <b>∆</b> | £6.1                                                                       |
| 301 VSI V77 V90 V90 V89 V78 V76(8) V77 302 V58 V76 V5 V57 V60 V10 V51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 300   | 17.9      | V92            | 184            | V98   | V107      | V101 | 684            | V82(89)    | V85          | V7.0 | :           | 1.84                                                                       |
| 302 V58 V65 V58 V72 V67 V66 V61 V63(59) V56<br>84 \$16 \$13 \$19 \$17 \$16 \$16 \$15 \$14 \$15 \$18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | सान            | 301   | V81       | :              | V77            | 06.4  | Λ 90      | V89  | V78            | V76(83)    | 777          | :    | 1100        | $\mathbf{v}_{100}$                                                         |
| 84 \$16 \$13 \$19 \$17 \$16 \$16 \$15 \$14 \$15 \$18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मजस            | 302   | V58       | V65            | V58            | V72   | 191       | A 66 | $\Lambda_{61}$ | V53(59)    | 994          | :    | V93         | V93                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | セ              | 84    | \$16      | \$13           | \$19           | \$17  | \$16      | 816  | \$15           | \$14       | \$15         | \$18 | 837         | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 |

निकारतात्त्व अभाग प्रदेश भाग श्री भाग

| Nat   Nat |                 | N24                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N49             |                     |
| Page   C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | S'100<br><br>N41    |
| H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N65             | 8.98<br>.: :8       |
| H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N65<br>N103(104 | :::::°              |
| B   C   D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N67             | 8.101<br>N55<br>N63 |
| B   C   C   C   C   C   C   C   C   C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N69             | S'105               |
| 855<br>855<br>857<br>857<br>857<br>857<br>857<br>857<br>857<br>858<br>849<br>842<br>842<br>842<br>842<br>842<br>843<br>843<br>843<br>843<br>843<br>843<br>843<br>843<br>843<br>843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N66             | <br>N53             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N67(68)         | N107(108)           |
| 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N 68            | S101<br>N54<br>N63  |
| 4 . 7 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | : : : : : ;         |
| 9. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N6(             | S-100               |
| No. 648 903 903 903 903 903 903 903 904 904 904 904 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                     |

| ¥   | :              | V75      | N93 | :   | :    | :   | N87*     | V28         | :   | V29  | N71   | V80          | V79 | 829  | \$28 | :   | N37  | Λ44 | ₹9S  | N73*       | : !  | NS  | N23  | 2#2          | N44  | \$2  |
|-----|----------------|----------|-----|-----|------|-----|----------|-------------|-----|------|-------|--------------|-----|------|------|-----|------|-----|------|------------|------|-----|------|--------------|------|------|
| ×   | :              | V76      | 76N | :   | \$21 | :   | N87      | V18         | :   | V19  | N.7.1 | V81          | Λ80 | \$30 | \$29 | :   | N37  | V43 | ¥98  | <br>N73    | : }  | NS  | N 22 | 848          | N.43 | 22   |
| Μ   | N <sub>2</sub> | V72      | N9S | :   | :    | ;   | :        | V26         | N13 | :    | N. 18 | $\Lambda 76$ | V75 | 870  | 869  | :   | 9# N | V4I | 282  | N51        | :}   | Z,  | N31  | 878          | N 55 | 85   |
| ſ   | :              | V78      | N27 | ;   | ;    | :   | V15      | V 42        | ;   | V83  | . Ne1 | V59          | V75 | \$41 | \$17 | ;   | N67  | V68 | V86  | N95        | : 5  | N3  | 99N  | \$11         | N38  | \$22 |
|     |                |          |     |     |      |     |          |             |     |      |       |              |     |      |      |     |      |     |      | N92(93)    |      |     |      |              |      |      |
| Ħ   | $\nabla 106*$  | 07V      | N34 | :   | :    | V62 | V 16     | V+5         | :   | N19  | N63   | V63          | V76 | Ś41  | \$18 | 889 | 69 N | V70 | V90  | N 95       | ÷    | ¥.  | N68  | <b>\$</b> 11 | N39  | 823  |
| ы   | N              | $^{V90}$ | N32 | ŧ   | ;    | V67 | $v_{16}$ | $\Lambda$   | :   | N19  | N29   | Δ20          | V87 | \$46 | \$21 | :   | N71  | V80 | V102 | <br>N97    | ij   | N.  | N70  | ķıı          | N42  | \$26 |
| Q   | :              | V 91     | N29 | :   | :    | V68 | V15      | V 50        | :   | N17  | N.62  | V72          | V88 | \$42 | \$20 | :   | N68  | VSI | V108 | N.95       | V139 | N3  | N67  | \$11         | N39  | \$25 |
|     |                |          |     |     |      |     |          |             |     |      |       |              |     |      |      |     |      |     |      | N94(95)    |      |     |      |              |      |      |
| В   | N              | 877      | N31 | :   | :    | ÷   | V15      | $\nabla 42$ | :   | N19  | N.63  |              | V75 | \$43 | \$18 | :   | N12  | V68 | V85  | <br>66N    | : ;  | ¥.  | N71  | ŠII          | Of N | \$23 |
| 4   | N              | V84      | N30 | :   | :    | 19A | V16      | 0*A         | :   | N 19 | N65   | V68          | V83 | Ś41  | \$19 | ;   | N71  | V77 | :    | 76N        | :    | :   | N70  | 88           | N41  | \$24 |
| o   | V107           | V83      | N30 | :   | :    | :   | V14      | V43         | :   | N18  | N61   | 194          | V75 | 841  | \$18 | :   | N67  | V70 | V80  | N87        | : ;  | N   | 99N  | 811          | N40  | \$22 |
| No. | 311            | 194      | 29  | 189 | 169  | 312 | 313      | 174*        | 269 | 314  | 703   | 315          | 193 | 106  | 86   | 109 | 50   | 316 | 317  | 721<br>318 | 724  | 319 | 22   | 85           | 37   | 06   |
|     |                |          |     |     |      |     |          |             |     |      |       |              |     |      |      |     |      |     |      |            |      |     |      |              |      |      |

हिस्ताक वा विकास कि वा सामक अवार वा सामक अव

| N.            | G   |             | ы | O        | Q     | 図        | н        | 1         | 5    | A     | ×     | ×     |
|---------------|-----|-------------|---|----------|-------|----------|----------|-----------|------|-------|-------|-------|
| 1020          |     |             |   |          | 09A   | V59      | :        | :         | :    | :     | :     | :     |
|               |     | : 1         |   | 17.20    | V30   | V30      | V 28     | :         | V27  | ;     | V59   | 9     |
| V.26          |     | 07.7        |   | 0 10     | 9     | 67.3     | 89%      | \$61(63)  | S67  | \$14  | 813   | 814   |
| S68 S74 S71   | 571 |             |   | 610      | 610   | 810      | \$10     | 810       | 810  | \$2\$ | 841   | \$40  |
| 81 810 87 810 | S10 |             |   | N70/71)  | 69N   | N72      | N70      | N68       | N68  | N.47  | N38   | N38   |
| N08 1412      |     | 0 11        |   | ( )      | V101  | V97      | :        | :         | :    | :     | :     | i,    |
| :             |     | : .         |   | : *      | 3     | G. S.    | , C      | , S.      | Š    | \$96  | 898   | 868   |
| S2 S101       |     | S           |   | CZ.      | 2     | 200      | Ne.      | NA9       | N62  | N34   | N 26  | N26   |
| N62 N66       |     | N64         |   | N64(65)  | CONT  | 7400     | FORT     |           |      |       | N70   | :     |
| :             |     | :           |   | 1        | :,    | :        |          | :         | , i  | SED.  | 67.5  | 7.25  |
| \$29 \$30     |     | <b>\$31</b> |   | 535      | 831   | 833      | 230      | ŧ         | 222  | 0     | 2     | 2     |
| :             |     | :           |   | :        | :     | :        | C9 A     | :         | :    | :     | :: 7  | : :   |
|               |     | :           |   | :        | :     | :        | :        | :         | : ;  |       | 404   | 9     |
| 888 891       |     | 980         |   | :        | 898   | 893      | \$89     | \$81(85)  | S87* | 237   | 200   | 200   |
|               |     |             |   | :        | V128  | ;        | ;        | :         | :    |       | :     | :     |
|               |     | : :         |   | :        | :     | :        | :        | :         | :    | 27 17 | ::    | : 6   |
| NS8 N98       |     | N100        |   | N95(96)  | :     | N08      | 16N      | 76N       | 76N  | 28    | DS N. | 00 17 |
|               |     | :           |   | :        | :     | ::       | H1 710   | [2        | :    | : (   | : (   | : ;   |
| 613           |     | \$13        |   | \$13     | \$12  | \$12     | \$12     | \$12      | :    | 298   | 2533  | 252   |
|               |     |             |   | ;        | :     | :        | :        | :         | :    | :     | N 28  | :     |
| N 37          |     |             |   |          | ;     |          | :        | :         | :    | :     | :     | :     |
|               | :   |             |   |          | ; ;   | \$36     |          | :         | :    | ÷     | :     | :     |
| 583 580 585   | SAS | _           | - | Cs \$381 | \$88  | 888      | \$8\$    | \$76(81)  | \$82 | \$40  | 288   | 883   |
| 200           |     |             | _ | N37      |       |          |          | :         | :    | :     | :     | :     |
| :             | :   |             |   |          |       |          |          |           |      | N25   | :     | :     |
|               | : : |             |   |          |       | ;        |          | 1001/2021 | V07  | 86N   | N86   | N 86  |
| V95 V102 V97  | 464 |             |   | V110     | V 121 | :        | v 102    | (501)66 4 |      | 20.11 | 17.00 | 01.0  |
| V18 V21       |     | V19         |   | V20      | V21   | $V_{21}$ | $^{V20}$ | V19       | V 19 | V 16  | SC A  | OT A  |
| \$49 850      |     | Ş           |   | \$54     | \$50  | \$55     | 849      | 843       | 848  | S64   | 878   | 82S   |
| N51           |     | 69N         |   | N53      | N20   | N24      | N52      | N51       | N21  | N 100 | La N  | 96 N  |
|               |     |             |   |          |       |          |          |           |      |       |       |       |

| М      | į           | V88           | :               | V85               | 98               | \$2         | 842        | 888               | 872                   | N22       | :          | N7              | N12                 | 26A          | 268                         |
|--------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------|------------|-------------------|-----------------------|-----------|------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------------------|
| ×      | :           | V88           | :               | V85               | şę               | 82          | \$43       | 887               | 871                   | :         | :          | N7              | N12                 | $\Lambda 97$ | 882                         |
| M      | :           | V83           | :               | V80               | 98               | \$2         | \$73       | \$39              | \$57                  | N30       | :          | Z               | N16                 | :            | 848                         |
| r      | :           | V82           | N92*            | V38               | \$25             | 88          | \$26       | \$88              | S57                   | N29       | :          | N86             | N10                 | V10          | \$84*                       |
| -      | :           | V81(88)       | N91(92)         | :                 | :                | ŞŞ          | :          | \$82(86)          | 851                   | N32       | :          | N86             | N.10                | V10          | \$88(92)                    |
| H      | i           | V88           | 76N             | 741               | \$26             | 88          | \$27       | \$30              | \$50                  | N 36      | :          | N88             | E X                 | 110          | 896                         |
| ы      | V37         | 4.95          | N95             | 444               | \$29             | 88          | \$30       | \$94              | 863                   | N34       | 7.7        | 68N             | N                   | 110          | \$100                       |
| Ω      | V39         | $\Lambda$     | N93             | V46               | \$28             | 88          | 296        | 688               | 8228                  | N31       | 9 Δ        | N87             | NIO                 | V10          | \$95                        |
| ပ      | :           | 797           | :               | 1+1               | \$30             | 88          | 831        |                   | \$63                  | N32       | 6.4        | N87(88)         | K10                 | 011          | \$90                        |
| В      | :           | V82           | N97             | V39               | \$27             | 88          | 865        | 50                | 3,60                  | N33       | V101       | D.N.            | 112                 | 111          | 595                         |
| V      | V38         |               |                 | V 45              | 263              | 1 <u>C</u>  | 868        | \$103             | Sen Sen               | N32       | 7.7        | N.00            | W.19                | 21.12        | 268                         |
| ď      |             | V77           | NRS             | V39               | 26.02            | 888         | 806        | 2                 | . v                   | N32       |            | N100            | 2017                | O L          | \$94                        |
| No.    | 344         | 345           | 346             | 847               | 60               | 5 6         | 348        | 070               | 100                   | 350       | 200        | 3               | 5 H                 | OT O         | 144                         |
| Stanza | Paris, male | Identity Bods | G1(c4) 418. 431 | स्प्रहत्तात कुनमा | Contract of land | Terra marka | 14104 4134 | क्ष्मिता मन्नास्त | <b>新州 (本本) 14</b> (2) | स्वयरअयार | Cacha Cach | स्ताविक्ष मधुना | स्वायन्त्रमुक्तान्त | हुवात न      | क्रिसाञ्चारयम्<br>अस्ते अस् |

. R

sampat 1500] contains the following 297 stanzas: gr. I except 82, 103, 130; gr. II, nos. 205-8, 211-2, 216-8 [twites], 220-1, 308, 311, 313-4, 316-9, 331-3, 334-8, 330-2, 334-5, 338, 340-3, 345, 347, 349, 359, 359, group III, 458, 633, 702, 751, 797 oldest known E MS [Ham 1074, before Samvat 1600] adds 560 as V 37, with gloss; 449 and 439 as uncommented inter-226, 228-36, 238-9, 243-4, 246-51, 253-4, 256-61, 263, 265, 269-70, 273, 376-6, 276-80, 282-4, 286, 289, 292-3, 296, 300-4, polations before V 64. Instead of ending at 200, text and commentary are extended, apparently by Dhanastra himself, by the addition of 207, 283, 383, 283, 342, 248, 235, 599, 609. Just after the colophon are indicated 288 and 678 as "madhysvartini kāryāni", perhaps as V77-8. Thereafter follow text and commentary [probably not by Dhanasara] of slokes designated Nti: 206, 378, 598. 559, 526, 385, 420, 523, 668, 671, 596. Singara: 227, 218, 106, 269, 458, 135, 783, 247, 340, 683, 751, 330, 797. Vairigya: 851, 808, 236, 681, 265, 487, 210, 235, 213, 742 256, 214, The oldest known Bhartihari codex [Pratisthksomagani's 194, 678, 517, 323, 241, 440, 413, 584, 757, 483, 242, 222, 560, 344, 347, 367, 288, 839. In the order given. N. B. In N MSS, 294 occurs as some variant of 631-3. as rejections, though some occur in the main text also. The

#### II. Collection And Distribution Of The MS Evidence.

2. 1. Methods of gathering the MSS Theodor Aufrecht's three-part Catalogus Catalogorum [Leipzig 1891-1903] is sadly out of date for modern editorial purposes Many times the unmber of MSS mentioned there have now gravitated to public collections while the number of such collections has itself increased enormously. The need will eventually be filled by the great Catalogos Catalogosum projected by the University of Madras. The information which I used as a starting point was furnished from the records of this forthcoming publication by its present editor, Dr. V. Rachavan. The general procedure, which now prevails is that institutions allow MSS to be sent on loan to each other provided the borrower furnishes a legal indemnity bond for the approximate value of the MSS. The necessary guarantee was given for me in most cases by P. K. Gode of the BORI, where the borrowed MSS were lodged and studied. No less than 75 were actually found in Poons collections. Foreign institutions sent microfilm or rotograph duplicates at reasonable cost. In the case of those Indian collections which operate under rules permitting them to borrow but not to lend out MSS a wratika index or hand-copy was sometimes made. In a few cases, collation at the distant centre was also possible, but generally slipshod. I was able examine a few private collections by the kindness of friends who negotiated in these cases, as also in dealing with many semi-public libraries, personal influence is of prime importance, and should be the first line of attack. A few known depositories of Bhartchari MSS have escaped being tapped. The largest from which no information could be obtained at all is at Leipzig, where Aufrecht's own catalogue of 1901 reports eight MSS, nos. 417-424. One each is reported in the state collections at Bharatpur and Kotah. These, like the 5 MSS in the Raghunath Temple Library at Srinagar (Stein's catalogue) cannot be issued on loan, while there are no satisfactory arrangements for reliable copies at any reasonable cost. The logical procedure, had it been within my means, would have been to travel to all these places with a microfilm camera and take duplicates. Actually, this would not be worth while unless arrangements were also made to visit the innumerable Jain Bhandars all over the country in the same tour. The East Punjab abbeys at Ambālā, Amritsar, Nakodar, Patti, and Zira contain -- according to Banarasi Das Jain's Catalogue [Pt. ]. Labore 1923 |-no less than 20 Bhartrhari MSS. Other collections of similar type should be extant in Nathapanthiya, Lingayat, and a few Hinda Mathas. On the whole, however, the examination of material has been reasonably thorough, if not exhaustive.

The most remarkable external feature of the MSS is their distribution. They are to be found, in local or indigenous versions, in just three large regions: N=Greater Rājasthān, including Gujerat, S=the Dravidian peninsula, and a third region, which may be denoted by greater Madarastra, to, include not only western India but settlements of Mahārastrian pundits from Tanjore to Benares. This is approximately the territory that was sealed fit at a carry date by Mohammedan conquest. Of the three, the Greater Rājasthān area undoubtedly gives MSS of the most varying types. A Parallel to Vavilov's law for botanical species would pustify the conclusion

that the M8 tredition originates in Rajashkan, and this is borne out by what we know of Bharthari from legends. Considering the importance which recensions from Kashir, Bengal, and Nepal possess for editing works like the Mahabharata, I submit the following evidence for the non-existence of local versions in these provinces:

2. 2. Śśradś-Kas'mīrī. No śśradá MS of Bhartphari's śatekas has been reported in any accessible ostalogue. Individual śatakas are, however scarce, reported. TO 7210 is a vairāgya-śataka of A.D. 1850 copied by a Kaśmiria pandit Ramaratna. Aurel Stein's catalogue [Bombay NSP 1894] records five MSS of Bhartphari's śatakas, of which 559 and 4016 are of the V in modern Kaśmiri, the latter with a Hindi commentary; 980 and 1037 are again of the same śataka, dated samyat 1875 and 1892 respectively. No. 229 is of the Niti. No MS of the complete śatakatraya has been reported from any source in Kaśmir, in spite of several inquiries. This is in striking contrast to the wealth of Bhartphari MSS from Rajputana state collections of comparable standing, or to the old and indipensable MSS of other works found in Kaśmir-Jammu. It is worth noting that the grammarian Bhartphari, author of the Vakyapadiya, was higly regarded and studied in Kaśmir.

The supplementary evidence is that the Kasmirian Abhinavagupta 1000 A. D. l knows only of the grammarian Bhartrhari, and seems never to have heard of the poet. Nevertheless, the Dhvanyaloka of Anandavardhana (Kasmirian of the 9th century) contains the stanza smitam kiñoid l my 931 without attribution to any author. In the 11th century, Ksemendra does cite a noet. Bhartrhari by name but he gives as others' slokas which are as genuine Bhartrhari as any (2 to Candraka, 155 to Parivraiaka, 179\* to Dipaka, 213 to Utpalaraia) at least by the canon adopted in this edition, The Kasmirian anthologies, the Saringadharavaddhati [1363 A. D.] and the [15 th cent. 7] Subkāsitāvali of Vallabhadeva [or Śrīvara according to BORI 203 and 204 of 1875-767 are more generous. But in such cases we do not know what portion of the ascriptions is due to the anthologist and which to later convists. Bohtlingk found that MSS of the Sp. differed considerably in giving authors for the same verse. The evidence thus points to a late importation of and a slowly growing taste for Bhartrhari in Kasmir.

2. 3. Nepal, Mithilâ, Bangal. The sole MS reported in Nepal bolongs to the southernmost archetype. In Mithilâ, K. P. Jayaswal's "Descriptive Catalogue" [Patna 1933] vol. II reports only three Bhatrhari MSS in the Kayya secton: p. 69, no. 65 of the Niti in Maithili characters; p. 104, no. 101 described merely as a Bhatrharistatak, but may be a [complete 1] MS of the southern version Y—the problem is here complicated by the reported owners, the Chitradhārā Library, denying that they have any MS of Bhatrhari at all. The last is. p. 160-1, no. 156, presumably of a wairāgya.

Santiniketan has, apparently, two MSS of Bhartmari of which one is a badly wormesten Grantha paim-leaf, and the other a devanagar! paper Nitistataka. Of the 16 MSS at the RASB [Cat. VII nos. 5097-5111 and 8 N. H.

no. 6 the Kavvasamurahal not one is in Bengali, the nearest being 5592, an Orive palm-leaf of the Vairagva. This, like my Yr. is of peninsular [YTGM] type, being divided into paddhatis; it follows stanzas from the Santisataka ascribed by a colombon to one Simbunadeva though eleven (of 24) stanzas belonging to that section also survive and have in common with Bhartrhari our stanges nos. 190, 218, 301. The remaining are devanagari paper MSS of which 7747 is a poor E type probably from Raiputana like our As and perhaps 7743, 7804. Surprisingly many show Maharastrian influence. Nos. 9356 and 9937 [ both of N ] belong actually to the W version and 576 [N] is still more clearly of Makarastrian provenance, for it is of the version X, localized in Satara. Benares 57-4 is a modern Bengali conv of the fragment of the devanagari Niti preserved in Benares 60-10. and the version is again from Raiputana, represented perhaps by Bikaner 3280. IO 1419b gives e śrngaraśataka in modern Bengali, and is a late conv of a W original, while IO 1151b is a V of northern type, with some features common to my version C, but generally mixed; copy in Bengali on modern European paper. Three MSS, one only of each sataka, were reported at the Vangiya Sahitya Parishat, and these upon examination turn out to be of type generally current in Rajasthan. One of my conclusions upon studying MS evidence available to me was that Bhartrhari reached Bengal late, often through Maharastrians, from some base at Benares. This was confirmed unexpectedly by the researches of P. K. Gode, who showed Ind. Culture XII, 1945, 47-567 that in the 17th century there existed settlements of Maharastrian Brahmins in Bengal, even East Bengal, Moreover, these were based upon Benares, and had originally migrated for deeper study of tarka and nuava works. In any case, the contrast is undeniable when we compare the absence of complete satakatrava MSS with the innumerable copies of the Santisataka found in Bengali script.

Rajendralal Mitra's Notices mention only three Bhartphari MSS. No. 706 fearfully misdescribes the Pactyasangraha containing our Y<sub>1</sub> as work on snyt; rites. No. 2837 notices a fresh Bengali MS with commentary of "Mahesvara", but actually the N from our version W; notice 3325, unless Mitra made another of his colossal mistakes, reports a commentary by Srt Minanatha, which happens to be the name of a Nathapanthrya pontiff.

This negative evidence is again to be supplemented by reference to anticlogies. The oldest published was the so-called Kasuindrawacana-samucouys [F. W. Thomas, Bib. Ind. Calcutta and London 1912], definitely an eastern anthology, perhaps of the 12th century; it does not cite Bhartpharis by name, and contains very little that is definitely Bhartpharis. I submit that this is the same as the KKB, an eastern anthology of the 11th century. The fragment published by Thomas must have been about a third of a later copy of a Ngor type codex. For this dating, and for finding the citation Ehartphareh (from atrocious photo-duplicates) on fol. 36s. I am indebted to Prof. V. V. Ookhale. Now the remarkable fact is that RKB. citations follow the stanzas, while of the five stanzas (succeeding the name) which and the (pseultimate) section, three are 6, 302, 218 of this edition

and the other two are unknown; but the name before Bhartchar's in the text is that of Jänänanda, followed by a variant of 470, and five others that are not found in any Bhartchari MS. Quite clearly, the compiler did not know any version of Bhartchari familiar to us, he had heard the poets ame independently of his stannas. Much the same phenomenon is observed in the well-known Bengali Sanakrit anthology Saduktikarvādarita [A.D.1205]. This assigns to Bhartchari many stannas found in the Santistatka which generally passes for the work of Silhapa or Silhapamira, who himself seems to have written in Bengal; conversely the SDK, ascribes quite genuine Bhattchari (fakes to others.)

Wherever Ehartrhari versions have root, the MSS are generally the commonest secular find. The paucity of MSS north of Rajasthian would by itself be surprising, while the rest of the evidence justifies the conclusion that Bhartrhari reached the north-east and the north-west at a very late nerical

The actual mechanism of transmission may also be considered for a moment. The fact that so many copies exist but none is reported anywhere earlier than the 15th century shows that Bhartrhari has been in increasing demand for the last four hundred years, copies being read to pieces. The demand for the parallel and undoubtedly later Amarusataka. for example cannot have been as great because much older MSS of that work are still to be had. Even the oldest dated MS used for my collations our Fe [dated 1547, though may be 135 years later if the saka era was used for sameat | is obviously a compilation involving general use of two different copies, while lacunae in the exemplar before the scribe are indicated by a string of dashes, as in many other old MSS of Bhartrhari Copies were (as shown by colombons) often made by dictation. This has certainly given many false readings. Finally, the work is small enough to be transported either in memory or as a written copy by an itinerant scholar, no matter how light he travelled, so that centres like Benares would certainly give opportunities for comparison (as seen by a second set of variant numbers for slokas in SVP 159), inflation, emendation, and contamination. All of these would also result from the general use of Bhartrhari as a school text in the period considered, for the scribe or the reader who had not crammed a few stanzas at least in boyhood would be ignorant indeed. The comparative scarcity of paper, and memory transmission, are perhaps responsible for the many extra stanzas indicated on margins, cover folios, or inserted bodily into the text of MSS belonging to well-marked versions-quite apart from the changing of individual readings. Copies to everyone's taste were not forthcoming very easily. As the (rather careless) scribe of Benares 59-10 says: अप्तपृष्ठिकटिशीवा मुर्धमुद्दीरधीमुखं । कटेन लिखितं ग्रंथ

<sup>\*</sup> काम शीणिकाशसंहतिकृतां क्षयां नसानो वने जुर्गामन्त्रभिरप्ययानितस्वेः प्राणावनग्यस्थितिम् । साङ्गरकानि सविधितं सचिकतं सान्तिन्दाधकारं वर्क्क न लक्ष्मुत्सदेव कृषणं देहीत्ववयं वयः ॥ ३ ॥ —SBB. p. 74, 47.

शिजुत्वं तारुण्यं तदनु च दथानाः परिणतीः समाः पांजुकीटा विषयपरिपाटीनुपगमन् । रुपन्तोऽद्गे मातुः कुवलबहुशां पुण्यसरितां पिवन्ति स्वच्छन्तं क्ट्रमथरमस्थः सुकृतिनः ॥ ५ ॥

योग नक्षेत्राक्षेत्र u: "May this book, psinfully written with broken back, loins, and near forehead cramped down upon the fist, be guarded with an effort".

#### III. Analysis And Grouping of The MSS

3 1. The chart. The most noticeable feature of Rhartzhari MSS is their variability, particularly in the order of the slokas as well as the choice of the stanzas included. It is generally possible to divide the MSS into two classes at sight the amorphous northern and the logically arranged southern recension. Within the recensions bowever, the variability is still enormous. making it necessary to have finer grouping. The uses of MSS are two: first as testimonia for the inclusion and order of stanzas; and this can be served by any MS purporting to be of the complete satakatraya no matter how corrupt, or even by a translation; for the scribes always give generous measure, well over the 300 as a rule. The second purpose is the determination of the precise text of any given stanza, for which even a MS fragment may help if it be reasonably correct. Of course, with increasing evidence, it is possible to make use even of corrupt MSS for determining the readings, if the principles on which the scribe's pen slips can be established; moreover a fragment gives evidence about the omission of a stanza if the possible displacements of a floka in its version are known. However, the totality of MSS is so large that the problem is to choose a representative sample of convenient size. To this end, therefore, it was decided to base the actual edition as far as possible upon MSS which could fulfill both functions, being fairly correct copies of all the three satakas together. In this, we are helped by the discovery that MSS which report stanzas in the same order generally tend to have the same readings for individual stanzas.

The first step in the examination of such a complete satakatrava MS is to make a synoptic chart of the stanzas, with the pratikas written down in alphabetical order. Unfortunately, even this apparently simple task is unusually complicated for Bhartrhari. In the first place, it is necessary to have a fairly good acquaintance with the stanzas themselves. for there are different beginnings possible for the same stanza-as for example sa ramva nagari = bhratah kastam aho [ 169 ]. Grouping these under different pratikas would obviously give misleading testimony. Secondly. no chart can keep pace with the extra flokas which appear almost with every new MS, and certainly with MSS from every new centre. The method finally adopted was to use a supplementary card index, and to leave plenty of gaps in the chart proper where the pratika of a new floke could be noted for the MS in question. There is no possibility of exhausting all such extras, and ignoring them is equally out of the question as they have an annoying habit of turning up in the middle of some other Bhartrhari text. In charting, the sataka and the number of the stanza has to be entered, but this is again complicated because almost every MS makes some slip in the numbering, and many of them make such mistakes regularly. The final procedure was to enter both the actual number. and in brackets the number given in the MS where it differed from the one in my count. Otherwise, one misses valuable parallels and fortutious omissions. The neglect of this precaution makes it impossible to use

most catalogue descriptions of Bhartphari M98. Finally, the southernmost archetype [YTGM and X] shows so much variability within a supposedly rigid framework of paddhati divisions that it is preferable to give it a separate chart rather than use the general chart with its alphabatical order.

3 2 Thes of the chart. The chart anables MSS to be grouned together into smaller units, the smallest being the version, which means at least two MSS which contain the same clokes in the same order but for explicable variation. These fall naturally together into four archetypes, themsleves grouped into the two recensions N and S. Naturally the MSS defining a version must be separted to an extent which suffices to preclude their being direct copies of each other. It might seem that a work in which the total number of stanzas is supposed to be 300 would hardly allow sufficient variation for such refined division, but as a matter of fact there certainly exist versions which have not as yet been determined from the 98 sources charted by me and which need the collection of still more MS evidence. The usefulness of the version classification is that readings generally full into these classes also, while any well-established version can often be located geographically with some accuracy, not only by finds of the MSS but by their colophons, vernacularisms, and scribe's errors. Whenever a MS of a given version is copied in territory belonging to some other version. contamination usually occurs from the local text. The versions thus provide a most useful frame of reference in what would atherwise have been haphazard collections.

The total evidence may be presented in a greatly simplified stemma codicum as follows:

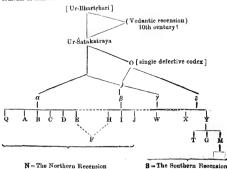

by logical rearrangement?

We now proceed to discuss the evidence for this line of descent though it must be kept in mind that anything like a true representation of the possible interrelationship between these versions would cover the chart with an unministable network of smiled lines.

3. 3. Evidence for the grouping. There is no way of knowing what form the original Bhart-hari collection took, but it could never have been a satakatraya, nor could the author himself have promulgated any edition comparable to what we possess today. The immense variation in order as well as content proves the latter point, for no one could possibly take such liberties with a generally accepted text. Moreover, the uniform tendency to add extra slokas as Bhart-phar's shows that the work was, in all probability, started as a collection of Bhart-phari slokas by much later admirers. For neglect during the poet's own lifetime, the stanzas themselves offer smallet testimony.

The common factor to the two main recensions, on the most generous level of inclusion, is below 250 stanzas. Another point that indicates later arrangement into three centuries is that there are not three manual@caranas. except in the clearly artificial southern arrangement. N relegates familiarsonwambhu- to the middle of the srngara, thus leaving at most two benedictory stansas, cudottameita-[1] and dikkülüdy-[256]. The real haginning of niti is airah sukham, for this the earliest stanza common to N and S. Many N MSS begin the niti without any benediction at all; some repeat one or the other [generally 256] as a beginning. Besides, the tendency to ascribe the same stanza to different centuries persists from the very beginning to the end of the tradition. We have seven stanzas of unquestionable authenticity (on the MS evidence | which are so displaced in the two recensions; the lack of fixity continues right through the second and third groups, the quite spurious twaia duriana-[ 519] occuring in all three centuries. Some of this variation, however, is not fundamental because the extra stanzas, perhaps added after the colohpon or so indicated on the margin, appear to have fallen at the beginning of the next century by some later copyist's maptitude. The lack of the third mangalacarana has on occasion been supplied by invention. as in Wai 2 which has 411 and RASB 9510 with 662, both as N1, while the Telon IO K7207 joins Mysore 1642 to put 768 as \$1.

The Vedantic recension must have been fairly early, because its cract position is hard to settle. Its existence is shown by a fact that supports the preceding paragraph, namely that the stanza dikkādady [256] is also sparious, a later addition as seen from numerous omissions. In the first place, this is the very quintessence of Vedantic doctrine. Secondly, we can see it grow in Vedantic documents. The Yogoväsigha has Remountaging a satisfication of the Cooperation of the Apphyagoväsigha, written by Gauda Abhinanda, a bit bentury Kammiran, which gives [6.1] Remountagezencewalkan; I turnparagic grantic grantic article of the Laghungoväsighasara, which gives a still further condensed presentation of the Vedic doctrine in 223 stanzas. In Bhartphari proper, the stanza is devededly out of place, as the more artent Saiva stanzas that night have supported it all

drop out of Group I. Besides cü-fottameita: [1], the only possible masgalacaraps for Bhartphari, we have only one châts widesphah = 185 which places faith in Siva. Neither is particularly heavy Vedanta, and such oassal mention shows merely that there was a peg upon which Vedantic garments could be hung for Bhartphari by later redactors. On the other hand, the mere existence of Saiva stanzas in versions copied and commented upon by Jains show that the Vedantic accretions come early enough to be well established. Changes like adjuntation or pusyabhājām for brāhmaṇāmām in 66°, jano for jino in 224°, arhati for sūtini in 43°, and an occasional addition like stanza 219 is all that can be assigned to Jain influence, which does not tamper with the Saiva Verses.

The evidence for a single defective conv being the source of half our manuscripts rests upon the extraordinary phenomenon of two different second halves for the stanza asarah [83]. Which reading it has depends upon whether it is followed by the stanza bhanauta nedanta-[287\*1 or not; if not, the second half is that which normally goes with 287\*. This is immediately explained as a case of haplography, for both second halves begin with tathany. I maintain that this could not have happened in more than one manuscript, and even then only at that remote enoch when copies of Bhartrhari were rare, with very few interested in reading or comparing the version with others-if any others then existed. One should note that Krsnasastri Mahabala's NSP edition omits 83 altogether, BU 114/7 has both 83 and 287 with the same ending, Mysore 582 has, (like Bik 3277, almost unique among YTGM MSS) both of these in the A succession, though it otherwise follows Ma.s. Occasional MSS like Bikaner 3280, PU 496, HU 2145 have the proper succession of these two stanzas, but with the second in order cdab. Finally, the haplography has actually begun in HU 196 but is corrected on the margin, A similar double ending for 234 cannot be explained; but the stanza is not of Group I.

There is secondary confirmation for this grouping in that the clearly northern H version gives on occasion southern readings while the southern W agrees with extreme northern MSS against others of its recension.

3. 2. Omissions and inclusions. Just how and when the tatakatraya dea started is hard to determine, but it must have been fairly early. Recension S is more logically arranged than N, whence it should be the later; at best we may see in N a slight tendency to group two or three similar stanzas, as for example 68, 59, 60 on kinghood, 109, 229\*; 110 on meretrices. On the other hand, S is decidedly shorter than N, which should place it earlier. Therefore, we have to adopt the explanation that S was rearranged from an N which continued to expand and develop. Both make up their three centuries in different ways, though with a substantial common nucleus. It is our main critical task to see how far this common and therefore presumably original portion could be restored.

Every scribe who has left us a complete MS of the satakatraya manifests his auxiety to include every possible stanza which he believed to Bhartthari's. This would be attested by the numcrous verses inserted on marries of just before or after colonbons [which occasionally slip into the following satakal and frequent additions in the main body of the text proper. Had there been some clearly visible unclear portion to which all the rest could be treated as additions, the critical problem would find an immediate solution. Unfortunately, as far as can be seen, this process of inflation is quite general, and the common portion does not occur in the same order. That the major differences are due to addition, not omission is supported by the increasing divergence of N versions in the chart as one nears the end of any sataka. The obvious principle-that of suspecting large numbers in any Century-cannot be applied directly because of the tendency to preserve the original ending, and additions by similitude. One conclusion is that the collection could not have been promulgated by the author in any such form, and that the work is some sort of an an anthology, not by Bhartrhari, but by later editors who believed they were gathering together Bhartrhari slokas. It might seem, therefore, that a stanza being omitted from a single codex would be prima facis evidence of its being spurious, or at least a later addition. Unfortunately, this is not true, as there is sometimes omission by inadvertence, particularly when the scribe is copying an unfamiliar text. The first step, therefore, is to see whether an omission can be explained. This is best done when it occurs in some individual MS, of an established version, while the general MSS, of that version include the stanza. Thus the well determined persions occupy a specially important position in the critical apparatus. We are safe in stating that no importance should be attached to the omission of 194 in As or 110 in Ws. Then there are other cases where one can see quite clearly omissions which must be due to the copying of lacunary exemplars. Bikaner 3281, for example, omits 8 11-19 with the numbers. GVS 2387 has dropped something like ten consecutive stanzas around V50, NS1 an unknown number at the end, HU 1387 some at the end of every sataka, and Bikaner 3279 about 19 in the first quarter of Niti: each of these, except the first, shows no gaps in the numbering, but parallel MSS of the archetype make it amply clear that the disturbance must be due to missing folios in the originals from which these are copied. One such large gap is shown in Fs at \$90. It is not clear whether the process might not have worked in reverse, and many consecutive extra stanzas in texts like ISM Kalamkar 195 might not have come from some intruding folio, as in RASB 11030 whose initial folio has strayed from the Siddhauta Kaumudi, unnoticed because of identical size and calligraphy. Some unplaced stanzas, like 1, are omitted in composite sources which copy their satakas from different versions or recensions. But no amount of such juggling can serve to explain any considerable portion of the omissions,

There are other types of omissions which do not arise from such defects in the mechanism of transmission. In particular, we have a certain number of paraphrases in our text. Perhaps the most striking is 291 in mandddriantd metre for 190 in Sarddlavskrights, substituted in Fa., BU, HU 2145, FU 496, Bitaner 3280; and given besides the other in some other northern MSS with Maharatytian influence. Similarly for 145° = 244, and 129 = 205. Stanza 34 is so closely approximate by maddatises unweighted.

that only the occurrence of both in W is a reason for taking them as separate stanzas. This same criterion applies to the case of 254 and 286 which most modern editors take as variants of the same stance but which are reported separately in NS3, and in which the amount of variation seems to me to preclude the possibility of indentification, though not perhaps of a common original. This raises the question as to whether such stanzas are attracted by similitude in memory transmission, and whether the opposite process might not have resulted in the omission of one, perhaps the wrong one, of such a pair in some of the versions. The primary reason for suspecting 319 is its omission in A. though BU also omits it and HU 1376 relegates it to V3 as an afterthought; but we must note that the fourth quarter, embodying the moral, is identical with that of 9, and that Rana Pratap's translation seems to combine both stanzas into one, perhaps for this reason. The question then is whether there were originally two separate counlets with the same tatearns or whether memory transmission, or perhaps imitation, introduced a spurious addition. Precisely equivalent is the case of stanzas 18 and 275, both with the same final quarter, with the latter omitted in X and one additional MS. Clearly, 296 and 297 can be confused because of the identical beginning, though the contents differ; the former is much the commoner, but many versions report both, and A omits 296 altogether, for reasons we cannot now discover. Nos, 270 and 276 say much the same thing in the same way, but are often both reported, and each is omitted in many MSS. On the other hand, 88 and 97 have not been confused by the scribes because of the identical pratikus [changed in S L and both have to be taken as genuine.

The single phrase phalam karmāyatam might have given rise to 228 out of 22; srajo hrdygāmodāḥ is the common factor between the probably gennine 134 and the probably spurious 349, though it is not so easy to explain the inclusion of one or omission of the other on grounds of similarity alone, as C omits both. Similitude both of sontiment and beginning seem to have caused 8 to group 193 and 315 consecutively, but the latter is omitted often enough to be relegated to Group II. The citations for 315 seem to indicate that it might belong to Vijānnatman, possibly the commentator on the Svetášvatara' Upanişad, circa 1100 [cf. 8, Srikantha Sästri in Annais BORI XXIII, 1942, 421].

- 3.6. The groups. The most that can be done under these circumstances is to make broad groups in decreasing order of probability, i. e. to measure the strength of the Bhartphari tradition by the actual MS cridence before us. To this end, some reasonable criteria that can be applied by anyone with substantially the same results are necessary, though it must be admitted at once that, no matter what method of grouping be adopted, there will always be indeterminate cases near the borderline. For convenience, I have taken four major groups as follows:
- Group I: This includes all stanzas generally found, or whose omission is unequivocally to be explained on the foregoing lines. However, omission in a single established version is held to disquality a sloke for this group. Inexpleable omission in a single MS is condoned as fortuitous; omission in two shows a 9 H. H.

state of doubt indicated by an asterisk after the floks number in the apparatus; stanzas omitted in three or more complete MSS, whether constituting a version or not, are also struck out of the group. C, D, I are treated as sincle MSS.

The total of exactly 200 stanzas in group I is accidental. Of these, the first seven do not belong to the same statak in all archetypes, hence are labelled 'unplaced' and separated from the rest. Chiptomasica, which is placed in all three centuries by turn is taken as the general benedictory stanza, while the rest are given in alphabetical order. Possibly, stanza 82 might also have been included in these. The remainder of group I is subdivided into the traditional N-S-V classes, each being provisionally in the order of version A though the general N orders have some marked differences on occasions.

Grown II. This is printed in the same type as grown I, and contains stanzas found in more than a single well-determined version, but not included in I. The criterion is generous, because of the critical conclusions in section 3.3 about 83 and 287. After all each of the versions began from a single MS at some time in the remote past. That they have become rooted attests their strength but not necessarily their absolute reliability. Why does J alone omit 3411 Why are 285, 350, 221, and a few others of the sort omitted only in X? To such questions I can find no answer. But the age and contents of these versions being incontestable, there is no option but to include them in 11. On the other hand, the group is undoubtedly much too broad, inasmuch as the authoritic stanzas cannot possibly include all of those we find here; so I have drawn a minor dividing line of my own by reporting some stanzas as "omitted in" and others as "found in", whichever was shorter. Clearly, the latter subgroup is much less likely to be authentic, though again the boundary is not sharp. A few stanzas that might, without doing any great violence to the canon, have been included in Group I have been starred.

Group III: This naturally contains everything in satakatrava MSS which cannot be ascribed to the first two groups, and which is also not clearly indicated by the scribes as an interpolation from some other sources. In many cases, as for example in HU 2145, it is impossible to be certain that the scribe wasn't just exercising his memory and his pen, without much regard to Bhartrhari. But it is impossible to neglect any of the additions indicated as extras because one or the other of them generally turns up elsewhere in the body of a satakatraya MS. This process is also ancient enough not to be ignored. Thus, bhavad bhavan-[627] has forced me to include the extras in X2 though X is well-determined version; cetohara [499] meant the inclusion of the extras in Js. There are plenty of stray verse jottings that I have left out because they were clearly not meant by the scribe as part of the satakas. Not every scribe is so careful as that of Bikaner 3287 who labels his extras Prāstāvikāvali, with an emphatic word on the margin na tu Bhartrharakrtih, though several of the stanzas do occur in the Bhartrhari text. Bikaner 3276 gives many scattered marginal extras of which one [not taken here ] is labelled Siladevasureh, whonce the inference is that the rest are to be taken as Bhartrhari's and indeed most of them are found in other Bhartrhari MSS; Bikaner 3279 gives a couple of extraordinary stanzas at the beginning of V. adding honefully stains Bharatraus Moko. Our Y1 commentary, apparently under the influence of X, calls 205 an interpolation but such direct testimony is rare. I have had to rely upon guesswork most of the time in induing the scribe's intentions. A certain amount of information has, inevitably, been lost by regrouping in alphabetical order. Some of these interpolated stanzas form a unit, as for example nos, 445, 432, 355, and 563 in the Mehidpur MS, on gestation. The rearrangement certainly makes it more difficult to recognize borrowings on bloc. However, the question then arises as to the "ultimate" source, which is generally impossible to answer, Commentaries such as that of Indraid, give in the gloss many of the extra flokas from extreme northern sources. But Indraint is quoting from works like the Bhaganatanurana which are themselves late and composite. Attention is called to some duplication in this group. Stanzas 631 and 632 represent a deliberate attempt at grouping the enormously variant N sloka as against 294. which represents the homogeneous & stanza bhone roughhavam. The virtual identity of 441 with 461, concealed by different beginnings, was noticed only in proof. Finally, pure oversight in not removing an index card after emendation has caused stanza 735 to be given also in its nuemended form 730, which should have been struck off altogether.

Along with the rare stanzas found in Bhartrhari MSS, there have also been included those ascribed to Bhartrhari in anticologies, both published and unpublished. Generally, this says more about the anticologist than about Bhartrhari, for the editorial momory there may have been at fault. The stanza ye produce [695] was first discovered with the label bhartrharch in SHV, and then it turned up in Nagour 299 which comes from Amarevati; one possible inference is that the compiler of SHV. Harikavi, bimself a Sankrit poet of ability, must have visited that part of Central India at some period of his life, probably a formative period.

Group IV: This consists of two appervoha, the Vitamitta and the Vijnanasataka, both attributed to Bhartrhari. The former is an older work. its mangalacarana being cited by name in SBH. The ascription is due perhaps by honest misunderstanding, to one Madhaya, who wrote his own Jadavrtta as a sort of commentary on it [ DC 11983 ]. The Vijuanasataka was first published (with commentary) by Krsnasastri Bhausastri Chule at the Goraksans Press. Nagpur in 1897, from a unique MS in poor condition discovered in the collection of his great-grandfather Bhatta Sadāsiva. The colophon ascribes the work to Bhartrhari, while the final sloka seems to make it out to be the fourth sataka of our poet. This, presumably, is the MS reffered to by Hiralal without further detail in the preface to his Catalogue of C. P. MSS [Nagpur, 1926] as the fourth sataka of Bhartrhari extant in Nagpur. An edition giving two stanzas less and the rest in a totally different order is still available from the Gujarati Printing Press in Bombay, but there has been no information forthcoming as to this edition being based upon some different MS, or merely rearranged from the Nagpur edition. To Ghule sastri and the trusting though able translator into Marathi verse [the Balasamasytti. Nagpur 1937 | Mr. B. A. Patkar this has seemed genuine. To others, which include MM, V. V. Mirashi [ by whose kindness I was able to secure a copy of the Nagpur edition, apparently collated with the original MS | and myself.

the verses seem poor stuff indeed, halting, patched up, without the sting or compression that characterizes the best of Bhartphari. The similarity of phrase which seemed conclusive to the first editors are to my jaundiced eye such trivial borrowing as anyone might have picked up. Indeed, far better stamms in the style and spirit of Bhartphari have actually been writen, following a localize remark of mine, by Pt. Krammitri Sarma.

The matter is clinched by a bit of negetive evidence: not one of the Vitavytta or the Vijiānaistaka stanzas is found in the bulky third group, so that no one in the general tradition could even have heard of citizer of these two works as Bhart;hari's. I particularly recommend my group III to enterprising forgers who have designs upon Bhart;hari, in the hope that they, at least, will natronize this volume.

3. 6. Discussion of the groups. The first question that will arise after examination of such detailed criticism would be: how reliable is the critical method? Has the grouping any real sense? It may be said at once that the basic portion of version B. particularly in its omissions, was fairly well outlined by the procedure I have adopted, and that the discovery of an ancient survival in version J confirmed a good many of the omissions. The question, however, can only be settled by new discoveries of decidedly older MSS though this is by no means certain. The oldest reference to any specific work of Bhartchari is in the final section of Merutunga's Prahandhacintāmani [ 1304 A. D. ], "tena Bhartrharinā vairāgyašatakādi prabandhāni bhūvāmš cakrire". Nevertheless, the V comes off very badly by the present method, inasmuch as barely 53 stanzas survive, though N and S leave 69 and 71 respectively. Moreover, while the other two "satakas" have five slokas each with starred numbers, the V has no less than 14; comparing it against the other two by the modern statistician's chi-square test, the probability of the the V being formed and transmitted by the same mechanism as the other two is negligible,

A certain amount of supplementary information is available from MSS received after printing off the major portion of the text. Nagpur 1087 omits 16. probably in its haste to include ksudrāh santi [471]; with Nagpur 421, it substitutes 451 for 184\*. HU 1387 omits, among others, nos. 50-52, 91-96. 108, 111, 117, 196-199, 224, 233, 300, 332 348; no attention can be paid to this as the original from which the scribe copied the specimen clearly had missing folios. Similarly for the omissions of Bikar 3279; nos. 15-18, [21 shifted to V 157 (47) L22, 26, 38\*, 51, 53\*, 265, 285, 328, 331. Bikaner 3281 is obviously of the same version as Bikaner 3278, so that the omission of 10 stanzas after S 10, along with their numbers, means nothing. HU 2144 omits 82. 149 161, 179\*, 187, 319, 349. HU 2145 omits 74\* while substituting 291 for 190\*. This substitution also takes place in PU 496 [ which omits 139\* and 3017, and Bikaner 3280 which joins HU 2145 in also substituting malatikusuma- [650] for 34. These are all NMSS. Among those of type Y we find HU 2133 omitting 120 and 328 while it repeats 77 as S 19 and S 71(77); but its S is disturbed so that no attention need be paid to this aberration. Bikaner 3277, supported by fragments from the same locality. omits 165, 209, 226\*, 273, 274, 278, 230\*, 318, 322, 324\*. The Nepal MS. supported for N and V by Jodhpur 6, omits 239, 230°, and 278. Among the

last to be examined were the Limbdi MSS. Of these. Lim 885/1 bears signs of W influence, but telescopes flokes, particularly in S so that a certain amount of doubt might attach to its omissions : also, there is no apparent reason for some strange transposition as of 306 to the end of V | = 1051, 184\* w V 103. The order is V-S-N. Notable omissions are of 132\*, 215, 271, 274, 287\* [which places this in the comparatively rare archetype beta l. 171, 315, 130, 348. Lim 1485, with its superb calligraphy gives 19 extra slokas after V, showing acquaintance with foreign versions including W, while the S is strongly influenced by B. Some of the omissions class it with BVR 5. We find 176\* omitted altogether, 36 given on the margin of N. but judicated as a V stanza, and actually placed as V 42, 188\* is extra 5 184\* is followed immediately by its alternative 451 as V 60, 61 respectively, which happens often in Gujarat: finally, 256 comes as the last of S. i. e. S 113, perhaps by transposition of the colophon though it might also indicate later addition of the stanza. Other omissions are 278 304 308 315 325 334 which strengthens the case for shifting all these to group II, while the placing of 311 as \$ 35 shows both the spuriousness of the stanza as well as the originality of the reductor. Limbdi 930/39, with its minuscule writing which completes all three satakus in less that five folios, belongs to version Q.

Still later to arrive was the Udaipur evidence. No. 1486, of archstype bets, omits stanzas 207, 213, 218, 99, 179, 278, 282, 306, 314, and 75, while repeating 256 as S 1 and V1, with 349 as S 103(104) and S 86(87); to what extent these are due to an attempt to match the Rapa Pratip translation is clear, but in all probability, the Sanskrit is complete. Udaipur 1650 omits stanzas 38\*, 46, 47, 111, and 300, transposing 345 to V81; its S has a greatly changed order, paralleled very closely by Punjab 2101, BORI 329 Jodhpur 4. Finally, Udaipur 1748 and its copy 712 omit stanzas 149, 180\*, 234 inserted after the colopbon as extra in 1748], 161, 292, 293, 297, and 349; stanza 278 is repeated as V78 and V 105. This pair of MSS forms an ancient version Q with Limbdi 930/39, so that we are constrained to remove 149 and 181 to group II.

Of the three old, complete Ham MSS (with prethamatras) of archetype beta, no. 874 dated 1719 A. D. has undergone a peculiar reduction. heading every sataka with the mangalacarana 256, excluding I altogether. Omission of 257, 318, besides 208, 218, 232, 234, 260, 261, 278, 282, 283, 338, 242 proves influence by W or some parallel version; group I omissions are 1, 13, 38, 97, 115. 168 of which 38 seems important enough, in conjunction with the foregoing, for removal to group II. The second Ham MS, without number, omits 97, 126. 143, 194, 248, 278, 290, 301; the common omission of 97 with its predecessor need not be taken seriously enough for a star. More important because of its great age is the Pratisthasomagani codex, for it shows the archetype to have been still unstable in A.D. 1444. Some important omissions are 82, 103, 130, 210, 215, 271, 274, 348. There is no doubt at all, on comparison, that this has a near ancestor in common with Lim 885/1, though there is variation enough to prevent the exact version being accurately determined. In any case, 130 must go to group II, while the omission of 82, not confirmed by the Limbdi MS. may be taken as excusable, seeing that it was at time regarded as a N sloka. The inclusions are also unusual in position: 458 = \$76, 702 = \$84, 751 = \$96, 797-898, and 633-V96, in spite of which the total falls short of 300. Finally, Ham 1836 dated A. D. 1844 follows Bik 3277 closely enough to compel the shifting of 165 to groun II.

Utilizing this information, I could now emend my groups as follows: besides 130, 149, 165 and 161, no. 132\* should be shifted to group II, which might as well receive 74\*, 180\*; and 38\* (also omitted in the lacunary Mchidpur M8). In view of the fact that I believe C to be a proper version, nos. 99\*, 135\*, 139\* could go to group II, though 145\* might be missing because of some lacuna at the end. Similarly, as BORI 329 and Punjab 2101 constitute a version, one can relegate 179\*, 180\*, 181\* 182\*, to the second group though the sequence suggests another lacuna in the source; this does not apply to 174\*, 175\*, 176\*, which might be so transferred. Finally, of the stanass shown with a star group II, no. 230 may safely lose its asterisk, and the Bikaner 327; evidence helps us with Ham 1836 to remove the star also From 296 and 324. Stanas 82 must at least the starced.

It might seem that an increase of MS evidence can only lead to the total crasure of group 1, and a corresponding inflation of II, as perhaps of III, seeing that omissions are bound to increase for the nuclear slokes whereas strays will continue to flock in. However, it should be emphasized once again that this is a superficial conclusion; with more MSS, one can better determine the number of versions as well as their interrelationship, which would eliminate asterisks completely from the numbers, and might even enable us to restore some like 2297, 251\* to group I, with the certainty that all those which then remained in II and III were definitely later additions.

3.7. Testimonia. The secondary evidence in the way of citations in anthologies is of little direct use in the critical problem. The anthologies, as well as translations, do give valuable support in locating versions weographically. The procedure in my case was simple. It was out of the buestion to index every work where subhasitas occur, and Aufrecht's MS pratika index, received from the India Office after the war, is so badly out of date as to be useless. So, I went through all the printed works generally available by the simple procedure of glancing over the stanzas where the work itself was not indexed. Incidentally, an index can be misleading, as for example with manasi vacasi kaye, which is a sloke in the Mahanataka entirely different from our 19. An unexpected delay of two months after sending my text to the press allowed a similar examination of several MS anthologies, mostly at the BORI. These were helpful in culling additions to group III, and emending corrupt stansas from isolated MSS. It is understood that group III stanzas may occur in other works, but as their number increased with the number of MSS examined, it was impossible to trace most of them in the MS anthologies, and even in printed works except the larger standard collections like BIS, SRB., SRK., SRH., SDK., SKM., etc. Comparatively fewer citations can have been missed for the first two groups.

Among Marathi translations, that of Taks Brahmananda, associated with our X, has yet to be edited property. Kavi Bala's versions, represented by NS3 and Anandárama 624 has never been published. The best known

names by the name of Vamana Pandita (1836-1895) but anneaus in varying order according to the whim of the publisher. The translation alone, without the original Sanskrit published in the old Nirpaysagar Saries, lacks all three mangalacaranas and is northern for NIti. southern for S-V, as is also the incomplete though certainly not identical text plus translation preserved in Ujiain 711 with a colophon ascribing the poem to Harikavi, perhaps Bharty-hari-kavi. There are several other Marathi translations of quite recent date, for the poet is still most popular in this part of the country. The Maharastrian influence in transmitting our MS apparatus should not be overlooked, though truly Mahārāstrian codices are not so numerous. The Western pandits enjoyed influence and prestige as far away as Benares long before the rise of the Maratha power: the Pahadi Brahmins of northern U. P. are acknowledged to be of Maharastrian [Karhādā lorigin. With the Maratha empire and particularly in the days of the Peshwas their influence was paramount, so that a considersable number of northern MSS then found their way into Maharastrian homes, to join the defective version W.

The best known Hindi translation is that of Rana Pratap at the end of the 18th century, the Sanskrit originals of the slokes are often unidentifiable. Printed copies are singularly rare, though reported as in the British Museum collection [Cawnpore 1911]. The Sanskrit text given in Udaipur 1486 does not match the translation, many stanzas being given without a Hindi equivalent. This is remarkable as the MS is dated just 33 years after the translation and copied at the same place for another prince of the same house. Indrajit's Vivekadīnikā in Hindi prose is far more scholarly, but only one MS each of the N [ 10 K7210 ] and the V [ = BORI 350 ] are known. nothing having ever been reported of the S. The author was one of eight sons of Raja Madhukar-saha (1554-92) of Orecha. In Telugu, the best known is the metrical version of Ennon Laksmana which, like others reported in that language, is beyond me. Most of the printed vernacular translations may be neglected in the critical study unless based upon original MSS, and of unimpeachable authenticity. The editions, where any exist, are invariably unoritical, emended arbitrarily and rearranged according to the whim of the editor, without documentation. They constitute, as it were, extensions of the innumerable printed school editions of the Sanskrit text that appear every year in almost all parts of the country.

As with the translations, the anthologies need oritical edition before real use can be made of them for the Bhartrhari problem. At present, we can at best say what recension or perhaps version was known to the compiler.

#### IV. Determination Of The Text

4.1. The problem. The previous section dealt with the problem of restoring as far as possible the original content of the collection before us. The next step is to determine the original text of each stanza from all the variant forms preserved in the MSS selected for discussion differ.

There is no question text-determination for group IV, seeing that both the works contained there are apocryphal. The Vijnanasataka is already published with a commentary while the Visaortta is known from a solitary

reasonably correct source. In the third group, stanzas found in a single determined version are generally clear while the vast majority of these strays occur in "deplorably incorrect" or, as in the case of Wai 2, quite hopelessly corrupt MSS. Therefore, I have had to print them in a heavily emended form whenever parallel citations from anthologies or other sources gave correct readings. The original correct readings have generally not been given for lack of space. However, where the correct form was in doubt, the original stanza, no matter how meaningless it seemed, has been reproduced as it stood with a few suggested emendations or a question mark [ which could have occurred far oftener l. in brackets. A considerable number of these stanzas look as if some optimist had written them himself after a six-week correspondence course in Sanskrit, the most atrocious being perhaps our 700. Our major problem therefore lies in determining the text of group I stanzas. and of those in II which occur in almost all sources. Theoretically, the puestion is simple enough. Every stanza was composed by someone the editor's task being to restore its original text. In practice, one has to deal with hundreds of divergent sources, all of which are over a thousand years later than the "original". So simple a text as our Y1 with its commentary. less than two centuries old, preserved by a single family in a peripheral region, cannot be determined with absolute certainty from its three representatives. The text of the much more popular version E is correspondingly more diffuse, at times to the point of indeterminacy. It would need a remarkably self-confident oditor to claim the restoration of the original text From such material

4.2. Nature of the commonest variants. A great part of the actual variation in readings arises from slips of pen or of the tongue. The one real ambiguity in the devanagari alphabet rana - kha is excluded by the metrical nature of our text. For the rest, there is an endless chain of mislections. The commonest slip, both of pronunciation and writing, is va = ba, while a little projection carries va into ca, so that vitta and citta are confused throughout, The letters pa and ya are written almost alike, while a little pinching makes wa look like ma, which can sometimes be misread as sa and mispropounced as to which in turn is close to the written form of tra. On the other hand. sa = kha is a common interchange arising from Rajashani speech, like ya = ia. More complicated are the changes due to tongue-twisters; intharaharinah in 239d, ravanah in 49d are simple metathesis. The interchange su = sva (whence sujana = svajana) probably goes back to the oldest form of devanagari, when the consonant va was joined below the line like the a vowel mark. Writing the u sign in the line probably causes the variant viphala for vipula 29d ]. The readings punyair and puspair in 181a are epigraphic variants as are ittham = iccham, artha = archa.

Fortunately, not all the possible variants of this sort occur in any single manuscript, and they can generally be corrected by noting special tendenoles manifested by the source; occasionally, copying from an older codex with prethamatras has also to be compensated. The greater number of these present no serious problem, and have generally been corrected silently when the original reading was not in doubt. Our purpose here being not only to

determine "the" text but also to give some idea of the variation, mislestions of this sort have been reported whenever they occurred in exceptionally good MSS or tended to show possible velationship between MSS or were frequent enough to show a general tendency to error, or when they made some meaning. however fantastic, or when the original could not be determined unambiguously. It must be admitted that a good many of these serve no immediately useful nurnosa besides swelling the critical apparatus but a few were comic enough to relieve the otherwise intolerable tedium of collation like bhoignam sadgatīnām [100], orāhamavīva [132] and na dahati pāvakah which ruins both metre and meaning in 60st though given in an excellent codex, As. Possibly, some might one day he of interest to psychoanalysts. Maharastrian scribes generally confuse length in i i u u hesides scattering their anuscayas and visargas as an afterthought much in the way of seasoning, at random. The Gujarati and south Rajasthani scribes insert the anusyara on a syllable preceding a pasal consonant. In the Dravidian codices, the tendency to use la for la is generally intensified while those in the extreme south often reverse the northern bias, replacing & by sa. These mistakes are passed over without mention, like the common interchange ta=tha,

Not reported also are permissible variants of samdhi. N MSS except, and some of the Nandinagari MSS of B generally double the consonant joined to a preceding r: māryga, written like māryga in Jaina nāgari; waroga, with the duplicated on shown by crossing diagonally; nirddhana, etc. Even commoner, in all MSS except VSP, is the use of the anusavar for the parasavar, which we have corrected here. Finally, some difficulty arises because of our compromise orthography which treats each pāda as a unit and separates consonants that come together by sandhi alone without a proper compund, except the r. This means that I have committed myself in some ambiguous cases to a definite opinion as to the existence of a compound, without being really certain as to the post's intention. The reader is at liberty to choose his own interpretation. Let it be emphasized, also, that there has never been any question of reporting all possible variants from ever MS inspected.

- 4.3. Methods for determining the readings. Some of the variants of types reported above make little difference to the actual text, even when they cannot be eliminated. A single animodor, easily added or crased, separates the singular yatyapadah from the plural yantyapadah in 30<sup>4</sup> or yati from yatin in 23<sup>6</sup>. Whether 119<sup>4</sup> should begin udertuck stanc-in place of uderttostana, or 152<sup>5</sup> have galaterutyad for galaterutyad, or whether there should be a visarpea at the end of 122<sup>5</sup> to improve the sense are almost matters of individual taste. Clearly, some general principles are necessary which not only apply here but in cases where the causes of variation go much deeper, giving decidedly more scrious variants. I do not mean the highly individualistic comendations that occur in rare MSS in Francia 2850 or Bikanen 3270, which may safely be ignored, but váriants to which new MSS adu new readings and which must therefore be treated as arising from some sesential difficulties.
- $\Delta t$  the outset, let us prove two general principles of text-criticism, which apply to our material. The first is that rigid Pāṇinian rules do 10  $\pi$ , g.

not necessarily hold for the present collection. The best example of this is the verb form sikeats in 48°. In school editions like M. R. Kale's, this is emended to the correct sikeatam, which I have found in just one MS, namely the late and worthloss Y-type fragment Nagpur 801. The remaining verb-forms in the stansa are yātu, jayatu, prayātu, so that one might see here the beginning of some form of assonance within the stansa-But the reading itself cannot possibly be contested, seeing the remarkable uniformity of the MSS. The form yacchtām in 26° is just the opposite type of error, though with correct variants-none of which can be accepted on MS evidence alone. Nāthyarthio jaiadharo'pi is not a good construction in 68°; nor smitam kiñeid eaktram in 93°, though emended to mugdham in most of S and explained as eaktram kiñeid emitam by most N commentators. Plenty of other examples could be found to prove our point.

The second main principle is that strong variation always indicates some difficulty which the scribes tended to smooth out in different ways. In 109<sup>8</sup>, the reading -featrfus registe Aah is certainly not in doubt, but the word featri is comparatively rare in classical Sanskrit in spite of its use by Patsaijali [on Pan, 2. 1, 55] and definition as a knife in Amarabota 2.8, 92. Common enough in Prakrit as seats, about the only well-known classical Sanskrit work that gives it is Māgha's Sišupālavadha 4, 44. The confusion particularly evident in otherwise correct southern codices is thus clearly explained.

The text in general determines itself by the concordance of the overwhelming majority of the MSS, but in the really difficult places the Valentinian law of citations cannot be applied. We have first to note that the N recension as a whole is conservative, preserving archaisms and solecisms, whereas S tends to paraphrase in correct Paninian Sanskrit whenever necessary. The N text, in the final analysis, rests mainly upon A-E, as the other versions are not well-determined, or are contaminated by foreign readings while the Y collations made by others are unreliable. Whenever A, or even Ao.1 shows agreement with any Malayalam source. I have taken the reading as original, for it could hardly have arisen otherwise at the two extremes of Bhartrhari territory. When, however, N and S differ en bloc, with nothing to choose between them. I have taken the N reading provisionally as a stopgap, because Bhartrhari after all was a northerner according to all traditions, and the MS tradition certainly originated in the north. Finally, the rather intricate metres make restoration easier in some ways, for one can then constitute the text letter by letter. The wavy line is used to call attention to a strong variant which could as well have been accepted for the main reading without much violence to the canon. It could have been used much oftener, particularly in 273, where every version has its own strongly divergent readings so that the task of restoration seems quite hopeless,

4. 4. Applications of the method. The reading -gunāh samvāsato jāyata at the end of 33° is certainly ungrammatical, giving a singular verb with a plural subject. The major alternative in N is to take the singular -gunāh, which violates the rule for compounds. Here the meaning is not

in doubt; we have three separate virtues, of which one develops according to the environment; the difficulty arises from the extreme compression and is obsercteristic of the Bharthart incleus, for the poet generally takes syntax and grammar in his stride. The southern reading is so obviously a paraphrase emendation that it is hardly necessary to state that the N variant could never have arisen from it. On the other hand, there are cases where the B reading must have been the original, the most notable being sakayucati— in 257°. The simile describes piper-betel leaves, of which the common variety is a dark green, which agrees with the otherwise senseless northern reading sukayucati. But it is not generally known that there exists a rare superior variety, beloved of the connoiseur, grown only in a few places [as in one near Beneres] which has a pale golden colour that coincides exactly with the highly prized pale golden complexion of the mow forgotter Saka madders.

The reading that best shows the need for applying the method to constitute our text letter by letter is perhaps param desetá in 70°. The general N text gives param desetacam as against para desetá in S, so that it would have been necessary to invent the reading had it not been found in Ao. It, a few Jain anthologies, and one MS used by K. T. Telang. No grammatical difficulty remains if param is taken adverbially in the sense of eva, though even the A commentator neglects to do this.

Decidedly un-Pāṇinian is "aḍādhikkyatamaṇha" in 118. There is a minor difficulty the saṇdhi-tama-taṇha which should normally have become tamasuṇha, but is optional (Vānt. Pāṇ. 6. 1. 94) in the present case without the dipithong. However, this would naturally cause an inclination to take the preceding ending as participial, tam in place of the superlative-tama, which really constitutes the major difficulty. The noun has so inferior a position to the verb in Sankrit that adding -tama even when an adjective is not indicated is permissible, as in stritural, strituma, in our dictionaries, or kumāritarā, brāhmaṇitamā in the Kādikā on Pāṇ. 1. 1. 22. We have deviamukhyatamaḥ in Mṛochāchīka I. 3, subṛtama in Mudrārākṣas I, ateatama in Pālestantra V. 10. The real objection is to having two saddhits affices, for ādhkṣa is already so developed. The meaning not being in doubt, and the meendations so palpable, I prefer to take this as another of the poet's short outs, rather than a vedic survival.

Other difficulties are easier to resolve. In 152, kyudhitair narair tends to form a unit "hungry people", i. e. beggars, which gives rise to the variants, particularly niranna-; as a matter of fact, kyudhitair qualifies fitukair, and the narair is emphatically in the sense of Cato's viros altenos, that one's wife should not be seen in so desperate a plight by other men. The variants for manorathoparicita- in 188' derive from the tendency of paricita, a strong compound, to form a unit; the correct resolution, as indicated by our hyphen, is manoratha + upari+cita-. It 98' summansah has clearly been mistaken for an incorrect nominative plural "flowers", which should have been summandaysi; the original meaning, however, seems rather to have been the genitive singular of sumansa taken to mean "the man of good mind", to go with madem in d, for we already have knewmāns in b; of ourse,

the double entendre is not excluded. Jayanimi of 118° has also caused a great deal of confusion; apart from lesser emendations such as paramām, widadām, nypatāb, the major forms are jayvismā and jananām. The minor reading jayanām from X Y1 not only explains both these forms but is estually better grammar; woman is to be taken not as a victorious mudrā (acal) of Capid but the instrument of victory, hence the lyut affix; one can point to the mystical significance of the mudrā from the time of the punch-marked coins and to the Yaudheya-otins (as easls) with the legend Yaudheyā-mām jayamantradharānām. Similar reconstruction should give us the form jrmbhavi in 148° from jrmbhivi and jrmbhavi, though I am here unable to give any further justification unless one takes the termination as denoting the sound rather than the action of yawning, i.e. the yec affix of the grammarians.

The form juhvantam in 60° is against Paninian usage, but the correct 3P. ending juhvatam gives the wrong cadence for an odd arustubh påda. S favours juhvanam, which has to be explained by the complicated comes of Pag. 3. 2. 129 as "habitually sacrificing". But it is curious to note that many 8 commentators err into taking this form as a participle; even M. R. Kale, who gives the grammatically correct explanation in his edition of Bhartphari, makes the same mistake in his grammar! It seems to me that so trifling a difficulty would not have deterred Bhartphari. On the other hand, the similar mistake drambhants for drabhants in 115° could easily have arisen from defective transmission, seeing that the single dot of the anusvodra makes all the difference. I have had to take it on the All Ms correspondence, amply supported by other MSS.

The principle of the lectic difficilior is not always easy to apply in such cases. Vegetarianism would cause the emendation 6k8ddi-for māmsādi-in 253. But the decidely minor reading lasachlana-was preferred to navadhana- in 101° only after considerable hesitation. On palacographic grounds, the confusion in easily explicable. We have two cases in the present text: 1-9° damantiana and -linam, where the latter seems to me a possible Vedantio emendation; and 89<sup>d</sup> where sphural lilabjāndam has the possible alternative sphuran mildējāndam. It seems to me that on the whole, la is more likely to misread as no than the reverse, while lawa-allows a far wider range of meanings a possible lectic difficilior than the simple mace, which sneers at the pride of the noveau riche. The reading is admittedly weak, like pragamatā in 72°, but I think my analysis of the oridence justifies both. We have jāmalawa- in 8° and lakimikaw- in 100° which have caused no difficulty, so that lawa- must here be taken, if at all, as the first member of the compound.

4.5. Starred readings and hiatus. This brings us to the few readings in the first two groups which are pure emendations, in that they do not exist in any MS. It must be noted again that a composite reading like trene'dhuna mā bhava in 149<sup>st</sup> does not exist in any single MS, but is nevertheless not starred because its components can be picked out from the various sources, and it does explain how these variants might have arisen. The one starred reading of mine which does not restore a hiatus is tobhyo

parebhyo in 43<sup>d</sup>, where the star is really on the acagraha sign. This sign would not be written at all and then the reader would take what is left as abd sandhi, emending tebhyo tethyah, or changing the succeeding consonant from hard to soft like the narebhyo of most M MSS. But the S reading mahadhhyo emphasizes by paraphrase that the virtues described apply primarily to exceptional men. Para has one such meaning, though ourfusion with the other meaning "stranger" might also have coessioned the change; but apara means, here as in 22<sup>d</sup> and perhaps 162<sup>d</sup>, matchless or unexcelled, which seems to satisfy all the requirements both of meaning and text-critisism.

Avoidance of histus is general in Sanskrik postry on the classical model. But Bhartphari shows Prakrit influence at least in his metres, for we have besides the arysing-yiti verses, a matrianmacyta in 141, and ngain a dodhaka in 117. Certainly, there are cases of permissible histus: in 25°, twice in 116° while another in 118° has been enceded by the addition of a mediess in impost MSS and that in 24° by substituting mannar for yins. Now hatus after a strong parase can certainly not have caused any difficulties, though there is a clearly discernible growing tendency to avoid samphia ecross the padas as well as histus, on the part of our scribes. Examples are across 1786°, 138° 38° 43° while the apparatus of 18° not only shows the addition of all sorts of particles that even change of order to avoid a samphi which, like that over 150° december on harm to anying exame the nause.

If it he granted that a histus is permissible with a strong pause as after a quarter, then it is easy to show that a considerable number of the cases of hiatus occur across a pause which was originally as strong, as for example the 12+7 caesura in the tardulavikridita metre. The strength of this particular caesura for our special collection of stanzas is evident when one Considers transpositions made of portions before or after such a caesura as in 23te, 169to and the numerous cases of strong variation amounting at times to a total substitution that are reported for the whole unit of seven letters at the end. It is not supprising, therefore, to find several of the cases of hiatus coming precisely across such a pause. The first is across 15ab, then across the caesura in 148°. Now 29d also shows an exactly parallel transgression of the caesura as 148°, but the absence of variants give no reason to believe in the existence of an original hiatus there. The a inatum of 249d and the anu amsikrtua of 301ab are not starred only because they seem to appear in the H and J commentaries respectively. The former needs no further justification, being obviously the correct reading. The latter is much more difficult as 'the J commentary is poor and the only explanation that I can see there is to take any as (adverbial) neuter in the predicate; there are many more readings for just this case in uncollated MSS, but sainthi across the padas does not seem to have caused any difficulty here.

The histus videojjuna ārjavams asemed the best way of explaining the various particles and the locative plural in 71°, while some support comes from the meticulous H commentary which makes no mention of any such particle, nor of the plural. The starred reading in 86° ke vid arthaith similarly accounts for all the variation; the final sinnsight is to be taken with kai,

the verb form "could be" being understood. I have not gone out of my way to impose histus or starred readings. The particle his the general N method of avoiding histus across the cascura in 13°, and has been retained also because its emphasis is not out of place in the context. For the rest, some of our scribes have seen a histus where none existed, as in 142° where ratyonta- has been taken as a mislection of sorts for asyanta. There may have been a real histus in 28° concealed by payasā svātma, but the evidence is insufficient. Possibly, a caso for histus may also be made out in place of jarayā yāty ujjvalam in 197°, but I prefer to see confusion due most probably to haplography or the occasional substitution of jāty- for yāty-; moreover, it would be more natural to have some verb here in its explicit form.

It was gratifying to find several of these restorations supported by version Q, such as 18<sup>ab</sup>, 61<sup>b</sup>, 70<sup>c</sup>, 115<sup>b</sup>, 148<sup>d</sup>, 249<sup>d</sup>,

### V. Who was Bhartrhari?\*

5.1. The problem of identification. We are now left with a set of verses grouped in order of probability, which show slow growth over the centuries, but with a substantial nucleus which must have been original. A characteristic of the oldest portion is its compression, with a philosophy which makes a strong impression upon the reader of a marked literary physiognomy. That Bhartrhari was a mere anthologist is a view not uncommon among scholars, but an anthologist or for that matter any successful writer would have left us a better unified collection, as for example happens in the southern versions of archetype delta. The solution which I have proposed is that the collection is an anthology of verses believed to have been Bhartrhari's by later compilers. Stanza 63 occurs in Kalidasa's Kakuntala, though as genuine Bhartrhari as any other known Others are found in the oldest layer of the Paucatantra as restored by Edgerton. If, therefore, one man wrote these verses, he must belong to the opening centuries of the Christian era; one of his stanzas current as a subhāsita could therefore appear without stigma of plagiarism as part of the advice given to Kalidasa's heroine. One type of critic, of course, compares the two poets, concluding that Kalidasa being the greater Bhartrhari must necessarily have borrowed from him, hence be an anthologist. An extension of this argument may be seen in the suggestion thrust upon me that my type of text-criticism was futile; to edit Bhartrhari, all one should have to do would be to select the best stanzas, the second-rate being discarded as unworthy of the great poet. Such a procedure is difficult of execution For the tremendous stanza 301, as great as any other in the whole volume. is omitted in two well-determined versions, while the beautifully written re re cataka [721] is found only in W.

Three stanzas seem to furnish some evidence for a date not earlier than that proposed above, i. e. the opening centuries of the Christian ora. No. 257°, discussed before, mentions the pale complexion of Saka maidens; less easy to date would be the hermaphrodite Siva of 224°, and the ten

This section condenses the views expressed in two articles of mine: 1] J. Oriental Rewarch [ Madras ] XV, 1946 pp. 64-77; 2] Bhāratiya Vidyā VII, 1946, pp. 49-62.

incarnations of Vignu in 285. Unfortunately, all three stanzas belong to the second group, so that their dates need not coincide with that of Bhartharia.

It might have been easier to attack the problem had anything been known with certainty about other works by the same author, or any reference to him by early noets. But we have already seen that Ksemendra, Sridharadasa and Bhimariunasoma know the name but not the stanzas of Bhartrhari. The earliest known reference to a great poet Bhartmari is by Somadeva in his Yatastilakacampū [959 A. D. ], though nothing is said there of any of the śatakas; but Somadeva gives stanza 3 as by Vararnoj-Katyavana, while its philosophy was familiar to Buddhists from Digha-nikāva 26, 21-22, Similarly for Merutunga, who gives a Bhartrhari legend at the end of his Prabandhacintamani [ 1304 A. D. ], only to report our stanza 50 as by Bhartrhari's teacher (with our 400 as Bhartrhari's rejoinder)! As for other writings, we have disposed of the appears that Vitavrtta and Viinanasataka. Occasionally, one hears of some other work by our Bhartrhari, but it has been impossible to run any such effort to earth. Among them may be mentioned the Rahatakawa to which Nathūrama Premi refers (without being able to find it now) on p. 4 of the preface to his edition of Subhacandra's Jaanarpava [Bombay, NSP, 1907]; and a 22-stanza Ramayana. We have, therefore, only general tradition to guide us as to the authorship of the fatakas.

The best known is the grammarian Bharthari who wrote the Yakyapadiya, and whose death, according to I-tsiag, occurred about A.D. 652. There is nothing in common to the two except the name, and as the Yakyapadiya is the last work in the great tradition of classical Sauskrit grammar, the soletisms we have noted earlier would seem to exclude the possibility of identification. Moreover, the author of our group I stanzas could not have lived so late as the result of the century. Finally, that Bharthari, on reading I-tsing closely, is seen to be an ardent Buddhist [not the volupturary that Max Müller, J. J. Meyer and others have mistaken him to be], but there is nothing in our collection that could be traced to such an artifor-

A king Bharthari is mentioned in Taranatha's history of Buddhism (A. Schiefner: T.'s. Geschichted a. Buddhismus, p. 105] as ruler of Malava and descended from a long line of Malava kings; the epoch is ambiguously stated as at the time of Dharmakirti's death. If the Buddhist logician Dharmakirti is meant, we have again to solve another problem of date, but it would be difficult to push the time back beyond the 7th century. However, this king seems to be intimately linked to another even more legendary figure, the Natha-panhitya siddhis Bhartplari. In Taranatha's history, the name of Jalandhara, another Natha pontifi occurs soon after that of the king, so that the association is not modern. But confusion has put Bhartphari as the brother-in fact or by adoption-of a king Vikrama, who is in turn identified with a supposed founder of the Vikrama error B. C. 57. There is, in any case, nothing whatsoever to show that this double Bhartphari ever wrote any Sanskit poctry, though many of our Rajasthant MSS have Natha dedications so that the scribes seem to have made up their minds shout the

identification. For the renunciation of the king, there is the Gorales Kimiyaqar legend dramatized in Haribaropadhyaya's Bharipharinivery while anot ver reason is given in the rather doubtful explanation of the stanza yām cintayāmis [311]. The former states that Bhartpharis favourite queen Pingalā committed snicide on hearing false news of her husband's death; while he mourned her, inconsolable, at the cremstory the siddha Goralesanatha restored twenty five Pingalās indistinguishable from each other, thus converting the king to ascettisism. The other is even siller, stanza S11 being uttered by the king in diagrat when he finds the fruit of immortality he gives his queen passed on to her paramour; the legend associates Bhartphari with Vikrama in some versions of the Vetalapañoavimásti and the Sinhäsanadvätrimálk'a. Both stanza and explanation are very late additions to the Satakatrawa complex.

The story given by Merutunga as to Bhart-hard's being the son of a Brahmin grammarian by a Sudra mother seems plausible, for that would qualify our poet to write his verse while excluding him from many of the Brahmanical privileges. Unfortunately, this can be traced in parallel forms such as the Patas'jalicaritam [KM 51], to show that the grammarian Bhartrhari is meant, the whole story being a sags of the grammarians through Patasijali and Candragomin. One may point to the two sections of the Sareadarianasamraha named after Papini and Patasijali. The identification of the grammarian Patasijali with the author of the Yogasütras is known though unquestionably false. For our purpose, it suffices to refute the general tradition.

5. 3. Thes stanzas. We are driven by all this to draw our conclusion from the stanzas themselves. I should have done this at the very start but for an opinion current among otherwise respectable scholars | which included the late V. S. Sukthankar | that all Sanskrit literature is auonymous. Nothing would, on this basis, be deducible from such verses. Others go further, to maintain that the author identifies himself in turn with various types of people, in order to demonstrate the futility of all walks of life, and to induce renunciation. The last view, I hope, has been completely exploded by such tex:-criticism as has been brought to bear on the MS apparatus, for the privary autuka has unquestionably the thinnest support, the varragea stanzas even to be among the last added to the collection. As for impersonation every author must, it he achieves literary greatness, have convinced his reader of the truth of some such penetration into other minds, but there is nothing in our nuclear stanzas to show a deliberate identification by turn. No author can disguise his fundamental training any more than he can write in a language which he was never learned. Looked at from this point of view, the unity of the stanzas is seen to rest essentiall; upon their tone. What strikes the reader is an acute observation of Luman nature, along with the distress experienced by a man of letters without secure means of livelihood. The unplaced stanza 4, as well as most of the contempt shown for the rich in V stanzas clearly reflect this sort of helple-suess. The literary physiognomy of Bhartyhari is then the physiognomy of a whole class which knew Sanskrit and experienced the same type of frustration. Even the Śrngara shows

nothing but unsatisfied desire, pleasure frankly expressed as prerogative of the rich, forming, like so much of the rest, literature of escape. Good fortune alone can relieve this kind of suffering if patronage of the insolent rich be not available. The renunciation is, therefore, a hankering to be realized in the vague future, with growing disgust. The popularity of these lines derives from the growth of a miserable class which was in this anomalous position of possessing knowledge of Sankrith, but no certainty of employment.

One further proof of this contention may be seen in the remarkable fact that, in spite of the extraordinary variation from version to version, the total impression produced by any of them is about the same. A certain type of stanza came to be attracted to the collection. On the other hand, the seeds must necessarily have been present in the original collection to permit such growth. As noted earlier, none of the heavy Vedanta survives, but the mangulacarana 1 seems to be quite geaunie, along with 185, so that a Saiva tendency [slight, because of 20] was present for later intensification. The latter of these two also shows the leaning towards renunciation in a safely distant future.

There is nothing to prove that the poet was other than what he seems to have been, a hungry Brahmin in distress [152]. The most convincing figures of speech are Brahmanical, while control of the medium, ability to twist syntax and grammar at will, compression, and power show a mastery that can only be acquired by long practice in Sanskrit. No king who had renounced would have advised his soul to renounce if to could not taste the pleasares of royalty [183]. Nos. 163 and 166 could only have been written by one proud of being nothing but a poet, conscious of the immortality of his calling as expressed in 55. In expressing lask of trust in kings, 60° tullies a completely Brahmanical metaphor; only a Brahmin would speak of begging, even after renunciation, by preference frout the pious fere-sacrificing twice-born, as in 179.

For all that, we still do not know who he was. The life heled could not have been happy, though posterity has compensated him by posthumous glory as steadily inflated as his text.

## करकृतमपराधं शन्तुमहेन्तु सन्तः।

An edition of the Commentary on Bhartrhari's

Epigrams by the famous Jain scholar

DHANASÄRA GANI

will appear as a companion volume

to the present work.

भर्तृहरि - विरचितः

# शतकत्रयादि-सुभाषितसंग्रहः।

(महाकवि-भर्तृहरिप्रणीतत्वेन नीति-शृङ्गार-वैराग्यादिनाञ्चा समाख्यातानां सुभाषितानां सुपरिष्कृतसंग्रहः।)

## मर्तृहरिसुमा वितसंग्रहः

## Group I

(Stanzas generally found in all versions)

UNPLACED (1-7)

**बृडोत्तंसितचारचन्द्रक**लिकाचश्रन्थिखाभाखरो

. त्रीलादुग्वविद्योलकामशलभः श्रेयोदशांत्रे **स्फुर**न् ।

अन्तःस्फूर्जदपारमोहतिमिरप्राग्भारमुच्छेदयंश्

चेतःसद्मिन योगिनां विजयते ज्ञानप्रदीपो हरः ॥ १ ॥

कृशः काणः खङ्गः श्रवणरहितः पुन्छविकलो त्रणी पूर्यक्किनः कृमिकुलशतैरावृततनुः।

<sup>1</sup> Generally Š.l in N (except He, but N.l also in H); V.l in S. Omitted in RASB 9310, Mysore 682. — ") To आरोपोसित: Ms चोडोपोसित: As D Ji Yas Ti Gra. (esc. m.) Ms -वंदुवाचरुक्किट (Ms 'कं). As B Fas H (S. only) Ji W Y.l.s.-s T.s.Go. n.e Mi-- वंद्विक्छासामासुरो; C -वंदु-समाभारवरो; E (except Es) Hs -वंद्विक्छासामासुरो; C -वंदु-समाभारवरो; E (except Es) Hs -वंद्विक्छास Ys - क्रिक्यिक्छासामासुरो; C -वंदु-समाभारवरो; E (except Es) Hs -वंद्विक्छास Ys - क्रिक्यिक्छास (Ms 'क्रिक्ट क्रिक्ट मार्चित्र (Es) देवेदवर्ग; Ys क्रिक्ट क्रिक्

BIS. 2303 (919) Bhartr. ed. Bohl. Haeb. lith. ed. I and Galan 3. 1; SKM. 1. 6 (var.); SHV. f. 3b (Indrakavi); SSD. 1. f. 2b.

<sup>2</sup> V. in N. S. in S. In NS3. V. 45, \$105 (106, extra). Ye missing.

— ") में ब्लाए; Xi काए; (क कोएए) (क काए). As बेल; J. 10 कंट; Xi बंदा; Xi कुंदा: (for बाला;). F बुल्विका; X पुष्ठविकाटो: — ") Bu बुली. A Bis E प्रतिक्रिकाटी; Ye पुर्विकाटा: Bis क्रिक्टावरुटी; O Fin-s J Wen-Xi T (except Tin) Gai क्रिक्टिकाटी; Pi पुरावर क्रिक्टावर (for बीले). As E विकटन; O विविक्राः; Fi. (mv. as in text) पुष्ठवर; Wen-Apartler; Gaireller, Fi. (mv. as in text) पुष्ठवर; Wen-Apartler; Fi. (mv. as in text) पुष्ठवर; Apartler, Fi. (mv. as in text) पुष्ठवर; Wen-Apartler; Fi. \*\* Apartler; Fi. \*\* Chartler, Fi. \*\* Chartler,

## • मर्वहरिसमाचितसंब्रहे

2

क्षुपाक्षामो जीर्णः पिठरककपारुगितगरुः शुनीमन्वेति श्वा हतमपि च हन्सेव मदनः॥ २ ॥

प्राणाघातान् निवृत्तिः परघनहरणे संयमः सखवाक्यं काले शक्ला प्रदानं युवतिजनकथामूकमावः परेषाम् । तृष्णास्रोतोविभङ्गो गुरुषु च विनयः सर्वभूतानुकम्पा

सामान्यः सर्वशास्त्रेष्वनुपहतिविधिः श्रेयसामेष पन्थाः ॥ ३ ॥ बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मयदूषिताः । अबोघोपहताश चान्ये जीर्णमङ्गे समाषितम् ॥ ४ ॥

BIS, 1895 (729) Bharty, ed. Bohl. 1. 63, Haeb. 1. 66, 3. 95. Šatakāv. 70 and 110; SBB, p. 371. 132; SBH. 3390. Kşemendra's Aucityavicārscarcā (KM, 1, p. 129, Candraka); Namisādhu in Rudrata's Kāvyālamkāra; SN. 251.

3 V. in N (but 5) N. 101) and N. in S. Omitted in I. O. (Keith) 7207.

NS 3. V. 62, N. 111 (extra.) ISM Kajanhar 195. N. 103 (105) and V. 80 (82).

— \*) B.: (orig.) Fs H Y: T.: Mi-s माण्याखाला; Fs माणावली; W's माणीवाखाल; Ms माणावाखा. B परअनहरणाल. Ts संबर्ष (for संबत:). Mi.s. बांकि सर्ख (for संबत:). \*) A. -2 B E Fs H: I W:s. X (orig.) कृष्णाकोतीकोतीं में ति कृष्णाकोतीं ; D कृष्णाकोतीं कि कृष्णाकोतीं ; D कृष्णाकोतीं ; Ms 'खोलीविश्ता'), As कृष्णाकोतीं ; D कृष्णाकातीं ; Ms 'खोलीवश्ता', Ms 'खालीवश्ता', Ms 'खोलीवश्ता', Ms 'खोलीवश्ता', Ms 'खालीवश्ता', Ms 'खालीव

BIS. 4310 (1891) Bhartr. ed. Bohl. 2. 60. lith. ed. I. 25, II and Galan. 26; SRB. p. 180. 1056; SRH. 7. 19 (Bh.); SRK. p. 99. 2; Yadastilakaoampa of Somadeva (KM. 70, part II, p. 99, Vararuci; com. Vararuci = Kātyāyana); 84. 24. 89; SSD. 2. 1. 95s.; SKG. f. 17b.

4. V. in N and W; N.2 in X Y. — \*) Bs बीदारो; Ms बोदारो. Fs सम्सरमाहा; Л सकर; Ms स्वरं . — \*) Fs (marg.) सत्त्व - गर्व. — \*) Bs 81 Eo. s. s. s. H I Xi Ys बहानीप'; Л सववीचीप'. Es सन्दे, perhaps कृत्ये in com. (for बाल्ये). — \*) Ms अंदे (for आहे).

BIS. 4488 (1988) Bharty. ed. Bohl. Haeb. lith. ed. I, II and Galan 2. 2. SKDr. under भोदा; SRB. p. 39. 18; SBH. 139; SRH. 1. 6. (Bh.); SRK. p. 1. 9 (Sphnjadloka); SK. 2. 24; SSD. 1. f. 81b.

यदा किंचिज्जोऽहं गज इव मदान्धः समभवं तदा सर्वजोऽस्थीत्यभवदवित्तं मम मनः। यदा किंचित् किंचिद् बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्जोऽस्थीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः॥५॥ यदासीदज्ञानं स्थरितिसरसंस्कारजनितं तदा दृष्टं नारीमयमिदमशेषं जगदिषे। इदानीमस्थाकं पद्धतरिविकाञ्जनजुषां समीभृता दृष्टिस् त्रिभुवनमपि ब्रह्म तजुते॥६॥ शुभ्रं सद्य सविभ्रमा युवतयः श्वेतातपत्रोज्ज्वला ळक्ष्मीरित्यनभयते स्थिरमिव स्थिति शमे कर्मणि।

V. in N and N. in S. NS 3. V. 49, N. 103 (extra). — ") Ps किंचियोई;
Ws (orig.) किंचियरोई. As O D Eo. s. F (except Fs) W (We orig.) Xs TS हिंद्य (for ray.) ১ se सिक्ष्यवर्ष (किंप्समर्थ). — "9 कि [इ] होलस्वर्य (र्का [इ] होलस्वर्य), Ws-4 ब्युडिस (for जव"). — ") Ms युवद (for युवजन"). O D Ft. s X कविरादों, JJ Ts Ms कप्पादों, Jst. s ब्युवाद (for कव"). — ") Gs सूदों (for सूखाँ). Jst Gs Ms [5] ज्यापाट, Xi बिपाडिस (for कव").

BIS. 5188 (2347) Bhart, ed. Bohl. and lith. ed. II. 2. 8. Haeb. 3. 100. lith. ed. II. 2. 7. Galan 10. Subhash. 311; Sp. 4177 (Bh.); SRB. p. 41, 58 (Bh.); SBH. 3456 (Bh.); SRK. p. 34. 5 (Bh.); SK. 6. 37; SU. 1051; SSD. 4. f. 38b; SSV. 760; BPS. 157.

<sup>6</sup> V. in N and X; Ś. in W Y; NSS. V. 98, Ś. 110 (111, extra). — ") স্থা আলা; I Ge Ma.s ब्याइंस (for अज्ञानं). Js. s संसाराजनितं S (cocept X Gi) 'संसा(X' 'आ) 'सानितं (X' 'नित्तं) 'के 'जिलें). — ") Jst Ms ब्यूत् (for त्यूत). Pl. 2 हुं; में बहुं; Js बहुं; Js बहुं; W सर्वं, X सम्ये (for हुं). D जारीनसमयद; Ys नारीजनसियद. Fs om. हृद्य. B O Fs. 16 (orig.), s Js. 8 Ys. 1-8 T G (except Gs) Ms. उनारितं स. Fs om. हृद्य. Trail, Ys. (except printed text) जुला; Ms. जुर्सी (for नुस्तं). — ") Fs यहां किता प्राप्त Ms. क्यों (for स्तां). ) Js (ज्ञायनस्त्र, Js. Ge हुई (for ह्यां). Ps बहोंब (for सुत्तं). As B O F H I Js. 8 W (except Wat) Y T Gs. 8 Ms. असुतं G & कुट्से (for सुत्तं).

BIS. 5202 (2357) Bharir. ed. Bohl. 1. 98. Haeb. 101, and 3. 88. lith. ed. 11. 1. 102, and 3. 77. Subhāsh. 315. Śāntiśataka 4. 14 (Haeb. p. 427). Kāvyakal. 53. Śatakāv 38; SRB. p. 375. 246; SDK. 5. 53. 3 (p. 319); Saravatikaņthābharaņa 5. 116 (KM. 94, p. 609); SK. 7. 23; SSD. 4. f. 28b; JSV. 304. 12.

<sup>7</sup> É. in N and W; N. in XYTGM. — ") H3 घाम; W4 सम (for स्वा).
F5 I Wst सुविश्रमा; Y3 स्विश्रमा. E5 F5 'पत्रोज्यला. — ") F6 'ध्युत्ये (for 'खूबते).
A5 क्वित्रमित्र; <sup>C</sup> विरम्भित्र; E0.1.4.5 क्विरमित्र (E0.5 'क्रि); E5 क्विस्मित्र; Y2 G1 M

अकः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषकः । ज्ञानलवदुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं न रक्षयति ॥ ८ ॥ प्रसद्य मणिसुन्दरेन् मकरवक्षदंगुक्करात् ससुद्रमपि संतरेत् प्रचलदूर्मिमालाकुलम् । सुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद् धारयेन् न त प्रतिनिविष्टमर्खजनिचनमाराष्येत ॥ ९ ॥

स्थिरमञ्जः Ye T Gs चिरसञ्जः Xe स्थिरतर्ग (for स्थिरसिय). Fe स्कारिः J Xa.e-s T Ge-s Merger (for स्थिति). — °) B Est क्षित्रीस्मन् (C विश्वास्त्र Xe संक्षित्रे. Fe Wst Ya.s स्थारे (G) स्थिति). — °) B Est क्षित्रीस्मन् (C विश्वास्त्र Xe संक्षित्रे. Fe Wst Ya.s स्थारे (G) स्थारे (E) स्थारे (G) स्थारे (G) स्थारे (E) स्था

BIS, 6495 (3003) Bhartr. ed. Bold. 1, 95, Haeb. 98, lith, ed. II, 2, Kävyas, 97; SSD, 2, f. 120a; SLP, 4, 52 (Bh.).

8 Ao Es fol missing. — ") Ys सुलतरस् (for सुलस्), Ms.s अवशेष्ट्रक (for अल्लाप्), — ") Ms.s अवशेष्ट्रक (for आराप्टर्स), — ") Ms.s अवशेष्ट्रक (for आराप्टर्स), — ") Bi Ys ते; D Fs.s.s W (Ws. orig.) X तें तुरं, Ys (cv. ss in text) [v] तें तां (for मत), Ms.s वोध्यति (for खाई"),

BIS. 105 (39) Bhartr. ed. Bohl. lith. ed. II and Galan 2. 3. Haeb 2. Hit. ed. Sohl. IV. 99. ed. Johns 104. Sahhāsh. 302; \$9. 208 (Bh.); SRB. p. 46, 25 (Bh.); SRB. 393 (Bh.); SRR. 29. 23 (Bh.); SRK. p. 34. 1 (Bh.). SA. 33. 2; SHY. 1. 36a (Bh.); SN. 695; SSD. 2. f. 132a; SSV, 759.

9 Ao Es fol missing. Om. in Js.s. Combined with no. 319 करोत सिकताइ in Rapā Pratāp's metrical translation. — °) O 'वोरदंड्रोइवराइ Y Th.s O Missingaria (Yla and printed ed. 'हाक्यादा). — °) J: संपेरा; Yh.s o To.v. कंपवेद (for संतरेदा). A B H1 I Ys इसराय; Ws.s प्रवादः, Ws.s पुत्रः (kv. क्षवक्द) (for प्रवादः). [प्रवादः may be the original reading]. Fs सावाकुकार, — °) Es दुष्प्रसिद (for पुरावदः). [प्रवादः (for पुरावदः).

BIS. 4283 (1876) Bhartr. ed. Bohl. Haeb. lith. ed. II and Galsn 2. 4. lith ed. I. 3. Subbash. 302; Sp. 416 (Bh.); SRR. p. 40.56 (Bh.); SBH. 446 (Bh.); SRK. p. 34. 2 (Bh.); SSD, 2. f. 131b.

शशी विकस्थासरी गलितयौचना कामिनी

सरी विगतवारिजं मुखमनक्षरं स्वाकृतेः ।
प्रमुर्धनकरायणः सततदुर्गतः सज्जनो
सृपाङ्गणगतः खलो मनसि सस संस्वानि मे ॥ १० ॥
मणिः शाणोद्धीटः समरविजयी हेतिनिहत्तें
मद्धीणो नागः शरिदं सरितः श्यानपुलिनाः ।
कलाशेषश् चन्द्रः सुरतमृदिता बालवनिता
तनिम्ना शोभन्ते गलितविभवाश चार्षिष् नराः ॥११॥

10 Ao Es fol. missing. Ya Gr. s. s read the latter portions of each pāda (i. e. after osesura ) in cabé order (with vl.). — \*) Fs विरात्पंकतं. — \*) As D Et (orig.). 2 Fs J. s. Yla (orig.). s. s. s. T G (except Gs) M सतत्त्वपंतिः. — \*) G स्थानि हो. Es (orig.). As सल्यानि हो. Fs (5) Me हारचा हते.

BIS. 6434 (2973) Bhartr. ed. Bohl. 2. 46. Hacb. 5. lith. ed. I. 55, II. 56, Galan 59. Aştaralına 7 (Hucb. p. 8). Sālnityadarpana 10 (p. 334). Subhāsh 303; Sp. 1530 (Bh.); SBB. p. 177. 993; SBH. 4368 (Bhatyarddhi); SBK. 6. 58. 5 (p. 302, Śilhaṇa); SRH. 181. 59 (Bh.); SRK. p. 240. 94 (Bh.); com. on Chadraloka 5. 97; Kāryaprakāsa 10; Kāryaprakāsa

Il Fol. missing in Es. — ") Ws মাণা. D বাছৌছিল:; Js হ্ৰমাণাট্ডবিল. As ইনিনিট্না; Bi Enux. Fi. s J Xi (by corr.) Y (except Ys) T G M ইনিবছিলা; Bi Enux. Fi. s J Xi (by corr.) Y (except Ys) T G M ইনিবছিলা; Bi ইনুনিট্নিটা, Eo ইনুনিট্নিটা (for ইনিনিট্না). — ") Ao.1. s মাণ্ডি ম

BIS. 4657 (2087) Bhartr. ed. Bohl. 2. 36. Hacb. 6. lith. ed. I. 43, II. 44. Galan 47. Subhāsh. 303; Sp. 1529 (Bh.); SRB. p. 177. 983; SBH. 3457; SBK. 170. 12 (Bh.); Kuvalayānanda 60; Com. on Dhvanyāloka; Com. on Vākyapadiya, II. 89; SHV. app. I. f. 10a. 48.

परिक्षीणः कश्चित् स्पृहयति यवानां प्रस्तये
स पश्चात् संपूर्णों गणयति घरित्रीं तृणसमाम् ।
अत्तश् चानेकान्ता गुरुळघुतयार्थेषु घनिनाम्
अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च ॥ १२ ॥
शास्त्रोपस्कृतशब्दसुन्दरगिरः शिष्यप्रदेयागमा
विक्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभोनिर्धनाः ।
तज् जाड्यं बसुघाधिपस्य सुधियो ह्यर्थं विनापीश्वराः
कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षकैर्न मणयो यैर्स्यतः पातिताः ॥ १३ ॥
विपति वैर्यमयाभ्यदये समा सदसि वाक्पटता यधि विकमः ।

<sup>12</sup> GVS 2387. N. 7, 22. — ") Ws परिश्रीणं. Fs ववानी: (for ववानां). (We com. तुवाव). Ws महत्वते; Ys महतिकां (for सवत्ये). — ") Ao-s तरपूणों. 5 J इस्पूर्णं, Ms संपूर्णं (for संपूर्णं). Fs J S (except We Yi.e) इकटादि (for गण'). D तुण्यत्मं. — ") C बलकानेकार्यां, D Fs 'इनोकार्यां, Eo.is 'आनेकांग्ं, Fs Js Ws-व्याकेशायां, Fs X Ys 'आनेकांग्ं, HS 'अनेकांग्ं, For 'अनेकांगंं, Fs Js Ws-अनेकांग्ं, HS 'अनेकांगंं, HS 'अनेकांगंंं जिल्लांं जिल्लांं में HS 'अनेकांगंंं जिल्लांं में HS 'अनेकांगंं, HS 'अनेकांगंंं जिल्लांं में HS 'अनेकांगंं जिल्लांं में HS 'अनेकांगंंं जिल्लांं जिल्लांं जिल्लांं जिल्लांं जिल्लांं जिल्लांं में HS 'अनेकांगंंं जिल्लांं जिल्लां जिल्लांं जिल्लां जिल्लांं जिल्लांं जिल्लांं जिल्लांं जिल्लांं जिल्लांं जिल्लांं जिल्लां जिल

BIS, 3955 (1713) Bharty, ed. Bohl. 2, 37. Hacb. 7, lith, ed. I. 44, II, 45. Galan 48, Subhāsh. 303; SRB, p. 65, 15; SSD, 2, f. 105b.

<sup>13</sup> GVS 2387, N. 9, 23.— a) 11 बाक्योपदुत: to बाक्योपदुत: (for बाक्योपदुत: (for बाक्योपद्यासमा. — ) Es विक्याता; Ts प्रक्षाता: (for विक्याता:). As विक्रोति; Ya. TS अर्थोत (for बाक्योपदेयसमा. — ) Es विक्याता; Ts प्रक्षाता: (for विक्याता:). As विक्रोति; Ya. TS अर्थोत (for बाक्योपदेयस). D तक्ष (for बाक्योपदेयस). As Es 15, 24 xs. [5] pay (for Ya. Ts. Gt. s. as in text) pay (for graph). Bir F 13. Ya. [5] pay (for Ya. Ts. Gt. s. M. क्यों, F क्योर्ग; Wa(t.v. as in text) वेर्यं, Xx व्ह्लातं (corrupt); Ys Ts वार्य [Grig. map have been 'कर्य (with hintes) after caeum.] Ys विकामित्रास्त्र —— a) As. B Eo Ft.s Wz Ys. gami; Et. F 2 J कुल्या; Et. F. तिका; G)— कुल्या (for कुल्या;). Bo Ft-H Wx (for gov.) Ys. (and printed text).s कुण्योतकका (for कुल्या;). Bo Ft-H Wx (for gov.) Ys. (and printed text).s कुण्योतका (for कुल्या;). Xs कुण्योतका (for कुल्या;). Xs कुण्योतका (for कुल्या;). Xs कुण्योतका (for कुल्या;). Bo में प्रकास (for कुल्या;). Bo में प्रकास (for कुल्या;). Bo में प्रकास (for syr) As find (for syr). As Bir H Ys अर्थातः; D So क्यंतः; Ft J J Ws. s. (orig.) Ys swada; Ft siffar; Gs (orig.) क्यंतियः (for क्यंतः). [It is difficult to distinguish between ay and qi most N MSS.]

BIS. 6452 (2980) Bhartr. ed. Bohl. 2. 12. Hacb. 8, lith. ed. I. 14, II and Calan 15. ŝetakav. 78. Subhāsh. 303; SRB. p. 39. 27; SRK. p. 32. 2 (Bh.); SK. 6, 428; SG. f. 33a; SSV. 750; SMV. 11. 4.

<sup>: 14 °)</sup> Al.s H: क्षमा; (for क्षमा). — °) D E: Fs.4.s H: I J: X Y:A.s বানিক্ৰিব্ (for 'इतिद्), Y: दिनय: (for इदालं), I श्रुते (for श्रुतो).

BIS, 6147 (2825) Bhartr. ed. Bohl. 2. 53. Haeb. 9. lith. ed. I. and III. 62, 1I. 63. Galan 66. Hit. ed. Sohl. I. 28. ed. Johns 32. Subhāsh. 61. Samāṣtr Pāthop. 61. Carr. 463; Sp. 209 (Bh.); SRB. p. 50. 188 (Bh.); SBH. 267 (Mendhaka); SKM. 6. 23 (Bhartrmentha); SRH. 168. 30 (Bh.); SRK. p. 17. 62 (Bh.); SA. 24. 97; SHV. f. 46a; SK. 2. 66; PT. 1. 2; SSD. 2. f. 94b; SSV. 416; SKG. f. 17a.

न भवति बिसतन्तर्वारणं वारणानाम ॥ १६ ॥

15 °) Xs Tr.v. हर्षुं वाति न; Ms हर्षुंबानितः Est Fs (orig.) किमिप सैन; Ms किमिक्ट (for किमिप सी) C Fs पुष्पाति; Xi पुष्पति Est एक्टा स्वतंत्रसा; Xs. व स्वतंत्रसा; Xs. व स्वतंत्रसा; Xs. व स्वतंत्रसा; Xs. व स्वतंत्रसा; Fs. 2 Est Fs. 1 Est Fs. 2 Est Fs. 2 Est Fs. 2 Est Fs. 2 Est Fs. 3 Est Fs. 3 Est Fs. 3 Est Fs. 4 Est Fs. 4

BIS, 7371 (3346) Bhartr. ed. Bohl. 2. 13. Hasb. 11. lith. ed. I. 15, II and Galan 16. Prasadgabh. 9. Subhāsh. 304; Sp. 203 (Bh.); SRB. p. 38. 28 (Bh.); SBH. 3459 (Bh.); SRK. p. 32. 4 (Bh.); SHV. f. 30a (Bh.); SU. 1430 (Bh.); SN, 693; SSV, 751; SMV, 11. 5; SKG. f. 11b.

B F.s order edab. — a) Eo अतिशतः; G. Ms अवरातः (for अधिशतः).

J. सानसंस्थातः; Ws जातसंस्थातः, Xs आवसंस्थाः, Ys आ(кv. ना)मानस्थातः, — b) F.s ततः,

J. सतः, J. Y.s. 62.s जतु (for लख्नु). Ms सा कृतदि. — c) Ex (before corr. in

t. and c.) - अवकेखः; It - सन्द्रसाभाः; J.s. Y.s.-s T G.s M अवरेखाः (Ms 'क्या-); Gs.s - अवस्थाः (for - अवकेखः). Es - क्यानः; Gr.s - क्योतः, Ms - व्यानः (for - क्यानः). C J

Wit.st.s (before corr.) XI YBB T3 G के नांद्रस्थातीलाः; F क ' कांद्रस्थातीलाः, Ho I

•ाक्रस्थानः। — d) A Bı E H I Y.s विश्वातंतुर; Wst विश्वतंतुर (for विश्वसानुर्द्

BIS. 227 (82) Bhartr. ed. Bohl. 2. 14. Haeb. 12. Calan 17. Pañc. I. 79. Subhāsh. 304; Sp. 197; SRB. p. 39. 26; SBH. 2933; SRK. p. 32. 5 (Bh.); Kāvyālamkāra of Rudrata 1; Padyaracanā (KM. 89, p. 115. 67, Bh.); SK. 2. 57; SU. 1429 (Bh.); SBD. 2; I. 109a.

#### **अर्त्तहरिद्धसायितसंत्रहे**

कामगोऽपि जराकृकोऽपि शिषिलप्रायोऽपि कष्टां दशाम् आपन्नोऽपि विपन्नदीधितिरपि प्राणेषु मच्छत्वपि । मचेभेन्द्रविभिन्नकुम्भकवल्यासैकवद्धरुद्दः किं जीणं तृष्ममचि मानमहतामग्रेसरः केसरी ॥ १७ ॥ प्रिवा न्याच्या वृत्तिमीलिनमग्रुभङ्गेऽप्यग्रुकरम् असन्तो नाम्यच्याः ग्रुहृद्दि न याच्यः कृश्यनः । विपचुचैः स्थेयं पदमनुविधेयं च महतां सतां केनोहिष्टं विषममसिघारावतिमदम् ॥ १८ ॥ ममसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णास् त्रिमुवनमुपकारश्रेणिभिः प्रीणयन्तः ।

<sup>17 °)</sup> C ज्ञादिवोदि; F1.2.4 (the last two t.v. as in text) X Y4-4 G4 M1.8-6 जारिकवोदि (for 'इकोऽदि). As Bo. 2.80.6 F1.4 X दिश्विक्यानोदि; F2 W1.0 दियाव प्राचित्र (पि.स. १८) प्र

BHS. 2027 (791) Bhart; ed. Bohl. 2. 22. Hasel. 13. lith. ed. I, II and Galan 29. Subhash. 304; Sp. 907 (Bh.); SRB. p. 230. 40 (Rakisena); SBH. 614 (Rakisena); SBK. p. 174. 1 (Sp.); ST. 16. 1; Kavyānusāsana of Vāgbhata 8 (KM. 43, p. 36); Padyaracanā (KM. 89, p. 102. 60, Bh.); SS. 54. 5; SK. 3. 206; SU. 1220 (Bh.); SSD. 24. 535b.

<sup>18</sup> Om. in ISM Kalankar 195, and Mysore 582. Order bacd (to avoid sandhi across ab) in As B E I, cabd in H.— ") C J1.s Y1.x agriqui; Y क क्या (क क्याच्या). Y क कुचेर (for कृतिक्:). Yr Mh. => असुमीर्गेषु (for 'अफ्रेडिप). —") D F s J W X Y => T G M स्वसंतो; Fi Y1.s झ संतो; Y s क संतो (for अस्तरो). G a सुम्प्यो; Ms [s]सामध्यो: (for मान्यन्यो:). Y सकुदिएं (for सुहदिएं). J याच्य; Gs (t.v. as in text) बाच्य; Ms बाझ: (for बाच्या). C Yr कुद्राचर्त; It ततुष्वतः; Ji कृत्यचरं; X कुद्राचरं: (for कुद्राचरं:). —") F J1.s X Y1-e T2.s G3-4 M1.2.4. होते; Fs Y1.s TB G1.8 M & (for ऐस्य). —") As 'वापालवतः (for प्राचालवतः).

BIS, 4354 (1932) Bhartr. ed. Bohl. 2. 61. Hach. 14. lith. ed. I. and III. 27. Galan 28. Subhash. 304; SRB p. 62. 248 (Jayaditya); SBH. 280 (Jayaditya); SBK. 5. 35. 4 (p. 301, Dharmakirti); SRK. p. 14. 39 (Bh.); PT. 1. 56; SSD. 2. f. 93b; SSV. 417 (bacd); JSV. 182. 3 (bacd).

<sup>19</sup> Om. in Mysore KB 340. — b) X परहितम् (for त्रिशुवनम्). C Hit.v, प्रतित (for मीण'). — b) C Yı (printed ed. only) विकासः (for विक'). Yı सीति वे छै; क बनाव्यतः (for निक'). Yı सीति वे छै;

परगुणपरमाणून् पर्वतीकृत्य निसं निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः ॥ १९ ॥ इतः स्विपित केशवः कुळमितस् तदीयद्विषाम् इतश् च शरणार्थिनः शिखारेपत्रिणः शेरते । इतोऽपि वडवानळः सह समस्तसंवर्तकैर् अहो विततमूर्जितं भरसहं च सिन्धोर्वपुः ॥ २० ॥ किचिद् भूमौ शब्या किचिद्षि च पर्यङ्कशयनं किचित् कन्थाधारी किचिद्षि च दिव्याम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी गणयति न दःखं न च सुखम ॥२१॥

BIS, 4691 (2106) Bhartr. ed. Bohl. 2. 71. Haeb. 15. lith. ed. I. 77, II and Galan 79. Prasafigabh. 9. Shibhash. 304; SRB. p. 51. 221; SRK. p. 18. 76 (ST.); SS. 26. 10; PT. 1. 60; SG. f. 10b (Bh.); SSD. 2. f. 93b; SSV. 426; JS. 71; SKG. f. 20b. 22a.

20 °) Act D इति (for हुत:), D Est J1 V 5: G3 स्वपति (for स्वपिति).

\*) Y1.5.6.8 Th सरापारियां (for रिवाः), CD F3 58 (except W1X)) त्रिपति(X3 क्षिणी नाम: (60 ° क्षा परा): हो तिस्वपित्र).

\*होणी नाम: (60 ° का परा): हो तिस्वपित्र)... °) A Bs B B1 L1 X1 हुतक्ष (for हुतोऽपि). G3 Ma सह समस्तकेवर्तकेट्, G1 सकळभूतस्वपंतकस्. — ") G4 त्यहो (for हाहो).

F1 विभवस्त्रितंतं, Hb.cv. विवतस्त्रितंतं ) में विरात्म् वितंतं , J2 विदितस्त्रितंतं. G4 Ma प्रसादं , [61 का प्रमातः). Y1 हि। (for मू).

BIS. 1095 (419) Bharty, ed. Bohl. 2, 68. Haeb. 16. lith. ed. I. 75. Galan 77. Subhāsh. 305; Sp. 1093 (Bh.); SRB, p. 216, 25 (Bh.); SBH, 886; SRH. 168. 41; SBK, p. 195. 9 (Bh.); Com. on Sarasvatikaņthābharaņa 4. 49; AMD. 818; SSD. 2, f. 80a.

BIS. 1987 (772) Bhartr. ed. Bohl. 2. 79. Haeb. 18. lith. ed. I. 80. Galan 82. Satakäv. 80. Subhāsh. 305; šp. 4098 (Bh.); SRB. p. 369. 39 (Bh.); SBH. 2940 SKM. 7. 10; SRH. 188. 40; VS. 350 (Bh.); SHV. f. 71a (Bh.), 87a; SS. 64. 1; KK. 7. 32; SMV. 8. 12; JSV, 168. 5 (var. boxd.).

विधिर्वन्द्यः सोऽपि प्रतिनियतकर्मैकफलदः।
फलं कर्मायचं यदि किमपरैः किं च विधिना
नमस् तस्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति॥ २२॥
दौर्मक्यान् नृपतिर्विनश्यति यतिः सङ्गान् स्रुतो लालनाद्

विप्रोऽनध्ययनात् कुलं कुतनयान् छीलं खलोपासनात् । हीर्मचादनवेक्षणादिष कृषिः स्नेहः भवासाश्रयान् मैत्री चाप्रणयात् समृद्धिरनयात् लागात् प्रमादाद् धनम् ॥२३॥ जाड्यं हीमति गण्यते व्रतस्चौ दम्भः शुचौ कैतवं शरे निर्षणता ऋजौ विमतिता दैन्यं भियालापिनि ।

22 °) B₂ Eso P₃ M₄s नेवाझ नु; D Yaov.s नेवान नु; Est देवा न नु; X₂ दवोः सनु;
M₃ देवास नु (for देवाझनु). (Y₄ com. देवाम् + सनु = अन्तिति पक्षाम्). W₃-s Ұз हितः;
X Y₃ Gì M वन (for हुनः). Ұз मेरी दवाताः; 10 M₃-s स्वत्विवासाः... \*) Y₂ प्रविधीयः.
C = क्रांसिनः; Gɔ Mɜ-रफैकः (for क्रॉकः)... \*) Jɔ M₃ क्रांसीयुक्तं (for 'वन्). Bì यदिक्षाध्यः.
B₃ C E F₄, s. H I J₂, x Y₄, s G₂, a बदि क्रिसारी; D वदिविकासी; W क्रिमारागीः;
Gì M₃- यदिदसारी: (for यदि क्रिसारी:). J३ व न विता; Y₂ हि विभिना; G कु विभिनो
(for चु विभिना)... \*) D Eo.st. s I J₃ Ga M₃ अरुक्रमें स्थो; M₃ स्तारक्रमें स्थो; धैं कर्मस्था

Bils. 3367 (1431) Bhartr, ed. Bohl. and little. ed. I. 2, 92, 11. 94, III. 93. Hasch. 20. Galam 96. Subhahi, 305. Shritistaku 1. 1 (Haedt. p. 110); Sp. 436 (Bh.); SRB. p. 98. 88 (Bh.); SBH. 3079; SRH. 34, 24. (Kavyaprakaka); SRK. p. 71. 11 (Bh.); Yaásatliakacampi of Somadova (KM. 70, III. p. 356); SHV. f. 62a, 78a; SN. 798; SSB. 4, f. 5a; SSV. 22; SSV. 262. 3.

23 Om. in Panjab 2885. — ") Fi It दुसँशान् (for न्हीसँडवान्). Was ससी (for चुतिस). — Portions before encoura of third and fourth quarters are transposed in D E Fi.s. 1 Yz. — 5 | Rh O Faun. 1 स्त्री समाद्द है (Ext. and c.) भी गर्बाद् (for हीसँबाद). С अनवीक्षणाद् ; Yi Ma. अनवेक्षणाद् . Ent. विदेशांतरान् (for प्रवासाक्षवान्). — ") Ent. वा (for चू). Bi E Hit Ts अनवासायान्; Yis अनवासायान् : "Y अनवासाय (for प्रवासाक्षवान्). — "Y अनवासाय (for प्रवासाक्षवान्). — "Y अनवासाय (for प्रवासाक्षवान्). — "Y अनवासाय (for प्रवासाक्षवान्).

BIS, 2991 (1260) Bhart; ed. Bohl, 2, 34. Hach, 21. lith, ed. L. 41, II. 42, Galan 46, Pade, ed. Koseg, I. 185, ed. Orn, 135, ed. Bomb, 169. Kavitāmṛtak, 51, Prasangābh, 16. Subhash, 107; Sp. 1533; SRR, p. 178, 1010; SBH, 2945; SRH, 181, 55 (7h.); SRK, p. 240, 92 (Bh.); SHV, f. 96a, 71-72; PT, 9, 131; SSD, 2, f. 153.

24 °) Y.e.s. T G. बतायुवी; M.e. बतायुरे (for 'रुवी), Je. Y.e. G. (का संस:; G. (orig.) दर्स: (for दरभा), T. कुवी (for युवी), — <sup>8</sup>) Eo. 1st सूरे (for यूरी), Eo 'निर्देशिता. (Es com. निर्देशवा = निर्देशिता), [To avoid histas] B D Es Fs H I Jo. 1s X [बा]जीदें, ds स्त्रेड, W Y.e. s. s. 1s T Cs. 2s Mi— यूनी; Y. कुदी; Y. तेजिस्वन्यविस्तता मुखरता वक्तर्यशक्तिः स्थिरे
तत् को माम गुणो भवेत् स गुणिनां यो दुर्जनैमीक्किनः॥२१॥
जातिर्यातु रसातलं गुणगणस् तस्याप्यधो गच्छतां
शीलं शैलतटात् पतत्विभजनः संद्वातां विह्वना ।
शौर्ये वैरिणि वज्रमाशु निपतत्वर्योऽस्तु नः केवर्ल
थेनैकेन विना गुणास् तृणलवप्रायाः समस्ता इमे ॥ २५ ॥
भग्नाशस्य करण्डिपिण्डिततनोग्लीनेन्द्रयस्य क्षुषा
कत्वास्वविंयरं स्वयं निपतितो नक्तं मुखे भोगिनः।

सती (for इंदों). X कुमतिता (for विस'). — ") C Eo Js Xs Ys.n.s Ti Ga.s Made सक्तकातिक: D सक्तकातिक: Xi प्रक्तिमंत्रिक: (for सक्ते'). Ji Y.s. विशते G- सिक्ती (for क्लें) — — ") Xs तक्तमंत्र[ला तरको मात्र]. Di Ge yiminaq: Ge july सदेव; Ms संबेहुता: (for गुणो सदेव). C समक्त (for संबेल). B Eo.z.s Fs Js W Xs Yz.n.s Ga.s M सुपुणेला; Fs स गुणो सदेव; Oracle (for स्वेलत). B Ms स्वेहुता: (for सुणो स्वेद). Use gradiant (for स गुणा स्वेत्र) (क्लें) प्रक्रित: Ys Ms दुर्वेन्न विक्तः; Ys Ms दुर्वेन्न विक्तः; Ms दुर्वेन्न विक्तः

BIS. 2375 (954) Bharty. ed. Bohl. 2. 44. Haeb. 23. lith. ed. I. 53, II 54, Galan 58. Satakáw. 80. Subhásh. 306; SRB. p. 61, 263 (Bh.); SBH. 464 (Bh.); SKM. B. 34; SRK. p. 26. 54 (ST.); SK. 2. 113; SG. f. 21b; SSD. 2. f. 131b; SSY. 526; SMY. 10. 28.

25 °) F: जातु; Y: बालि (for बातु). Ec Git.v. गुलगालास्. X: गुलगुलस्. B.H. तस्रांदयो; F: J Y: 4:8 T G>-: तस्रात्ययो (for तस्राव्यो). As B Est I रास्कृतः. F: शीरतां, H J Y: 4:5 R G Ms. तस्त्रात्याः (G तस्त्रकः (for त्यद्वतां). — \*) Y: श्रीकरतं, Ms. शीकरतीं (for 'तदात्). D पतस्यभित्रती: G: पतस्वभित्रताः — For 20° , Creads:

#### शीलं शैलतटात्पतत्वभिजनो निर्देशतां वहिना

मा श्रीषं जगति श्रुतस्य विफले क्रेशस्य नामाप्यहम्।

— \*) F: G: कोर्स (for कोर्स), F: वारिण (for बेरिण), A: निपतितत्ववांस्तु; B: प्रतादधांस्तु (for निपत्ववांश्च्य), C से वर्षवा (for नः केवर्स), — \*) T: क्रोकेनैय (for वर्षकेत्र), C चुतः, G: Ms - लक्षु - (for न्लव-), D F: J Y (except Ys) G:- Mi. s. s. वर्षा; G: Ms कार्ष (for क्रो),

BIB. 3388 (965) Bharlr. ed. Bohl. 2. 32. Haeb. 24. lith. ed. I. 38, II. 39. Galan 42. Satakāv. 81. Suhhāsh. 65; Šp. 332 (Bh.); SRB. p. 64. 15 (Bh.); SBH. 3073 (var. Magha); SKM. 125. 9 (Bh.); SRK. p. 44. 9 (Bh.); ST. 41.11; Padyarssana (KM. 89, p. 111. 40, Bh.); VS. 299 (Bh.); SKV. f. 66b (Bh.) and 82a; SS. 39. 12; SKC. 2. 174; SUI. 315; SSD. 2. f. 105a; SMV. 4. 6.

28 °) Y अज्ञानंतर. As a B D Es Fs He (m.r. as in text) W X Y Ls Hंदिततानों (X 'द्वार). [Ao.: com. (विश्वतनों : कहवां सरीर संकुडाणी क्यू.] Bs Est Fs H J S क्ला(Ms मा)मिंदियब्स (for क्लाने'). — ') C वस्त्रे सुखे (for तर्यत मुखे). — ') Ws सुरसान्तितिय. Fs Ms : कल्लामार्सी (Ms 'हो) (for सलदससी). Fs लखा (for पपा). — ') Fs सुख्यातिक्षां, W (We as in text) क्षेत्रिका प्यवत्त Y N.

रुप्तस्तित्पिशतेन सत्वरमसौ तेनैव यातः पथा स्वस्थास् तिष्ठत दैवमेव हि नृणां वृद्धौ क्षये चाकुलम् ॥२६॥ दुर्जनः परिहर्तन्यो विद्ययालंकृतोऽपि सन् । मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः ॥ २७ ॥ क्षीरेणात्मगतोदकाय हि गुणा दत्ताः पुरा तेऽखिलाः क्षीरे तापमवेक्ष्य तेन पयसा स्वात्मा कृशानौ हुतः । गन्तं पावकम्मन्मन् तदभवद दृष्ट्या त मित्रापदं

युक्तं तेन जलेन शाम्यति सतां मैत्री पुनस् त्वीदशी ॥ २८॥

स्वस्थास्त्रिहात् % स्वस्थं तिहत. I कार्ण; J Yi.-e- T G (except Gs) Mi.s.s.s हि पर्र; Mi.s जातां (för हि नुर्णा). C इदौ पर्र; Ji Gs वृद्धिस्थे; Js वृद्धौ संगे; W s वृद्धास्थे. C D F J S (except Ye) कारणं (för चाकुळस्). I (av. as in text) विशिषस्था तीलरं

BIS, 4528 (2012) Bhart; ed. Bohl. 2, 92. Haeb. 25. lith. ed. I. 83, II. 85, Calan 88. Fañc. ed. Koveg, II. 88. 5ub. 6, Pet. M. 13b). Subhash. 107 and 306. Vikramacaritra 177; SRB. p. 94. 109; SBH. 3143; SDK. 5. 71. 2 (p. 324); SBK. p. 71. 12 (Bh.); SHV. f. 64a (Bh.) and 80a; SN. 802; SSD. 4. f. 2b; SSV. 284; SMV. 8. 15; JSV. 264. 8.

27 b) B D E F2 H I W भूषितीष सन्; F4.5 [ ब] एंकृती यदि; X1 कृतोप्यसन्, J1 lacuna for बालंकतोऽपि सन. — °) F5 नागः (for सपैः).

BIS, 2850 (1180) Bharle, ed. Bohl. 2. 43. Hach. 30. lith. ed. 1. 52. Galan 56, Galan var. 82. Hit. ed. Schl. 1. 75. ed. Johns, 90. Subhäsh. 89, 306. Cāp., (Hach.) p. 25, Hocfer 314. Troyer 73). Rājatarahgini I. 324. Samiskṛtapthop. 55; §p. 354; SRB. p. 55. 70 (var. Cāṇakṛa); SBH. 355 (Valmīki); SRH. 32. 24. Gararvatikapthabharanp; ST. 3. 30; SA. 27. 51; VS. 378 (Cāṇakṛa); SK. 2. 118; SU. 1577; PT. 8. 1; SSD. 2. 4. 129a; SSV. 517; SMV. 10. 7, JSV. 198. 8.

28 °) J: क्षीरेणालमातो॰०००, Yo-- उत्त. १० - नालोवर्क (Yo 'का) नजु (for - नालोवरकाव है), C To हि दूसा, Es H सकका (for हि गुणा). C To गुणालेक्किल; Es Hit (com. as in text), a निला में जुणा; Ji निलाले किल; Y 1° 10° G निलालेक्किल; G M सुत्त कुंधि. ६ के) किलालेक्किल; Es Hit (com. as in text), a निला में Es के नेला X N करविक्ष (To को क्षेत्र किलालेक्किल; G M सुत्त कुंधि. ६ के) रिकाले किला में Es को नेला X अवविक्ष (To को क्षेत्र (To को कुंध्य). B B F s. B H J W Ys. G s. Ms. a ह्यासा; O I [ल | ज्यासा (for व्यासा) [Original may have been \*लाक्स (with histus) after cassura]. Ys arg; (for हुता, -- ') C Yı Gıt. र. व्यास्त्र (Es स्त्र स्त्र प्राप्त (क्षार क्षार) [Original may have been \*लाक्स (with histus) after cassura]. Ys arg; (for हुता, -- ') C Yı Gıt. र. व्यास्त्र (for ति.). A Est. 1. Fi Git हृतु ; कि स्तुत्त (for वत.). 3 तामवित (for वासनी). B स्त्र स्त्र (for वत.). A Est. 1. Fi Git हृतु ; कि स्तुत्त (for वत.). 3) तामवित (for वासनी). B सुत्र ; B अत्र ; B अत्र

BIS. 2026 (790) Bhartr. ed. Bohl. 2. 67. Haeb. 31. lith. ed. I. 74, II and Galan 76. Subhāsh. 306; SRB. p. 88. 20; SRK. p. 55. 11 (Bh.); SHV. f. 73a.

810 (Bh.); SS. 42. 2; SSD. 2. f. 113a; SMV. 13. 20; SKG. f. 17a.

या सापूर् च खलान् करोति विदुषो मूर्खान् हितान् हेषिणः प्रत्यक्षं कुरुते परोक्षममृतं हालाहलं तत्क्षणात् । तामाराधय चिककां भगवतीं भोकुं फलं वाञ्चितं हे साघो त्वमतो गुणेषु विगुलेष्वाख्यां वृथा मा कृथाः ॥२९॥ कृमिकुलचितं लालाक्किन्नं विगन्धि जुगुप्सितं निरुपमरसप्रीत्या खादन् नराख्यि निरामिषम् । सुरपतिमपि श्वा पार्श्वखं विलोक्य न शङ्कते न हि गणयति क्षद्रो जन्तः परिम्नहफल्युताम् ॥ ३०॥

BIS. 5499 (2487) Bhartr ed. Bohl. and lith ed. I. 2. 96. Haeb. 32. lith. ed. II. 98. Galan 100. Subhāsh. 307; SRB. p. 93. 97; SBH. 3074 (Śrivardhana); SRK. p. 76. 8 (ST.).

<sup>30 °)</sup> C F1-3 J1.8 W5-1 X8 Y18.2.8 TJA.2.8 G5 फिसि (for कुसि). B1-दिसं, J2-दिसं, G1 M5 बालं (for-चित्तं). C sempley. J3 Y3 T3 M कुर्ताचि; W5-6 किसाईस् (तंत्र किसाईस्तंत्र) J3 14 T3 M कुर्ताचि; W5-6 किसाईस्तंत्र J3 विकासस्य (तंत्र किसाईस्तंत्र) J3 (किसाईस्तंत्र) J3 (किसाईस्तंत्र) J4 (किसाईस्तंत्र) J

BIS. 1894 (728) Bhartr, ed. Bohl. 2, 9. Hacb. 33, lith. ed. I. 8, Galan II. Satakāv. 82. Nitisank. 65. Subhāsh. 307. Šāntiš. 2, 8; SRB. p. 177, 997; SDK, 5, 68, 5 (p. 322, Šūla); SRK. p. 34, 6 (Bh.); SSD. 2, f. 132b.

्रिषापन् निवारंबति योजयंते हिताय
्युद्धां निगृहति गुणान् प्रकटीकरोति ।
आपद्रतं च न जहाति ददाति काले
सन्मित्रलक्षणिमदं प्रवदन्ति सन्तः ॥ ३१ ॥
मृगमीनसज्जनानां तृणजलसंतोषविहितवृत्तीनाम् ।
लुब्धकथीवरपिशुना निष्कारणवैरिणो जगति ॥ ३२ ॥
संततायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते
मक्ताकारतया तदेव नलिनीपत्रस्थितं राजते ।

31 \*) B: He W Y 2 util (for utura). Gi (t.v. as in text) को चलते (for utura). — b) B: O F: II J W Xs Ys-e गुझे च गुहित; N: हिलांत; M: हिले वे (for हिलांच). — b) B: O F: II J W Xs Ys-e गुझे च गुहित; D रोपंच गुहित; M: गुझांचिंग्यति; X: गुझं च गुझांति; Y: गुझांचिंग्यति. — b) Wis आपर्यते of the region of the reg

BIS. 4060 (1771) Bhartr. ed. Bohl. 2. 64. Haeb. 35. lith. ed. I and III. 71. Kavitāmrtak. 25. Prasangābh. 13. Subhāsh. 307; SRB. p. 88. 18; SK. 6. 9; SSD. 2. f. 113a; JSV. 214. 11.

22 b) E 'विहीत', Fs Js 'निहित'; Ts 'मिहीन' (for 'विहित'). — ') D Fs Xs Ts Gs. M.-4 'पिञ्चलां, Ws.4 'पिञ्चलां (for 'पिञ्चला). — ') Ao-s Bs Eo-s Fs I Js किलाएगा' को क्रीने को हिल्ला (78 'को के पिज़ार को हिल्ला (78 'को के पिज़ार को हिल्ला (78 'को के पिज़ों के पिज़ार को किलाएगा के पिज़ार के पिज़

BIS. 4931 (2234) Bhartr. ed. Bohl. 2. 51. Haeb. 36. lith. ed. I and II. 60. Galan 64. Subhāsh. 307; SRB. p. 57. 136 (Bh.); SBH. 422 (Bh.); SRK. p. 27. 56 (Bh.); Sūktāvalī; Alamkārakaustubha (KM. 66, p. 314, second half only). Kāvyānutāsana of Vāgbhata 3 (KM. 43, p. 41); SA. 26. 60; VS. 884 (Bh.); SS. 27. 9; SK. f. 146b; SSD. 2. f. 159b; SSV. 518.

<sup>3</sup> Order in As is ackd. — \*) D Fs J B (except W) जूबले (रंग जावते).

\*) Ms शिक्षिमं (for जावतों). D J Vs.4-s T Gi-s. s Miz इस्तरें 64 जावते और इस्तरें 64 जावते और इस्तरें 64 जावते और क्षात्रें 64 जावते और (for जावते). — \*) D F W X Ys.8-s T G Bt.s. s Mi 'कुक्तिकारवारित G D F J Js W Ys.8-s T G Ms. s Mi 'sgिक्तारवारित G D F J Js W Ys.8-s T G Ms. s Mi 'sgिक्तारवारित (or 'sgिक्ताद्वार्य ). C D F J W Mt.s Ys-8 T G M दानीिक जावते; Fs W सुक्तारक वावते (or 'sgिक्ताद्वार ). As C D F-s W (com. gloss or — \*) A C D E O.1st. s Fr.s W s वृक्ता (for वृक्तार ). As C D F-s W (com. gloss or meading) X Y अस्तरें (for बंवारवते). Ps I प्रावेणों तमामण्यावार्य (for ) स्वतरीं (A Y श्रेष्टित ) स्वतरीं (A Y श्येष्टित ) स्वतरीं (A Y श्रेष्टित ) स्वतरीं (A Y श्रेष्

# स्रातो सागरशुक्तिसंपुटगतं तज् जायते मौक्तिकं प्रायेणाघममध्यमोत्तमगुणाः संवासतो जायते ॥ ३३ ॥

कुसुमस्तवकस्येव द्वयी वृत्तिमैनस्विनः । मृक्षि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा ॥ ३४ ॥ मौनान मुकः प्रवचनपद्वीतलो जल्पको वा

षृष्टः पार्श्वे भवति च तथा दूरतोऽप्यप्रगष्टमः । क्षान्त्या भीषर्यदि न सहते प्रायशो नाभिजातः मेबाधर्मः परमग्रहनो योगिनामप्यगन्यः ॥ ३५ ॥

BIS. 6781 (3152) Bhart; ed. Bohl. 2. 57. Hacb. 37. lith. ed. I. 66, II. 67. (3152) Bhart; ed. Bohl. 250. Bohlab. 105; Sp. 330 (Viguusmuan); SRB. p. 87. 33; SA. 24. 17; Fadyaracana (KM. 89, p. 111. 38, Bb.); SS. 29. 2; SK. 2. 187; SU. 1464; SSD. 2. f. 125b; SSV. 654; SMV. 9. 51; JNV 177. 6. SKG. f. 13s.

34 Fs substitutes मालतीकुतुमध्येत. — °) Bs X Gs Ms [ए]ल (for [ए]ल), °) C T.e.v. Mi हे सर्ती हिं; J Ys Ts Ms-s हे सर्ती हैं, Ws Ys हे सर्ती ख; Xi हे सरी ख़ु, 'Go हैं। Xi हे सरी ख़ु, 'Ai हो सरी ख़ु, 'Zi हे सरी ख़ु, 'Zi हो सरी ख़ुने (for हों) Xi Yi मनस्वानं (for 'स्वान:). — °) Ws.s मुधेनि (for मूर्ति ला). Est Fs लोकार्ता (for लोकर). — °) Eot Hs सीरते; Est स्वीरते (for स्वावेद). Js Fs Wi (by corr.), हिल्लीप्रें के स्वीरते हों से प्रशिवेद (for ही स्वीर्य). Js Fs Wi (by corr.) हों स्वीरते को स्वार

BIS, 1s45 (708) Bhartr, cd. Bohl. 2, 25. Haeb, 39, lith, ed. I. 33, 102, III and Galan 33. Hit, ed. Sehl. 1, 126, ed. Johns 141, Subhash, 308; \$p, 264 (Bh.); SBH. p. 79, 4 (Bh.); SBH. 201 (Ravigupha), and 509; SKM. 7, 2 (Bb.); SRH. 102, 2; SRK. p. 48, 9 (\$p.); SA. 24, 46; ST. 43, 22 (Bh.); Garuḍamahāpurtāpa (II.) 13; SHY, 17, 12 (Bh.), \$75, SM. 107; SSY, 1044; SSY, 1048; SSY, 1048; SKG, £17a.

35 Order in A. Ç. is achd. We reads at 35 twice. — °) 35 मंदासमूख: As Hu to It बातकी; Bi Fi. i.s. W बाहुलो; D बाहुली; Es Fi जरपको; Fi Ya.e. s T Gi. s M बाहुलो; Hu It. s lo बातको; Ji. i शियको; X Yi बाहुलो; Ya.e. s ' बाहुलो; Hu S. s बाहिलो; (for बातको; W s बाहुलो; Ya.e. s ' बाहुलो; Ya.e. s ' बाहुलो; (for बातको; Ya.e. s ' an achg ' achg ' an achg ' a

Blast 4987 (2257) Bhartr. ed. Bohl. 2. 48. Haeb. 40. lith. ed. L. 57, II. 58.
Galan 61. Hit. ed. Sehl. II. 26. ed. Johns. 25. Vet. ip. LA (III) 29. Subhash. 308.
Pade. 1. 289; SRE. p. 97. 15; SDK. 5. 42. 1 (p. 305); SRK. p. 109. 11 (Bh.);
SL. f. 50b; SM. 1663; SN. 871; SSD. 2. f. 146a; SSV. 1622; SMV. 20. 5;
JS. 513.

नम्रत्वेनोन्नमन्तः परगुणकथनैः स्वान् गुणान् रूयापयन्तः स्वार्थान् संपादयन्तो विततपृथुतरारम्भयताः परार्थे । क्षान्त्येवाक्षेपरूक्षाक्षरमुखरमुखान् दुर्मुखान् दृषयन्तः

सन्तः साश्चर्यचर्या जगति बहुमताः कस्य नाभ्यचेनीयाः॥३६॥ होभश् चेदगुणेन किं पिशुनता यद्यस्ति किं पातकैः सस्यं चेत् तपसा च किं शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम् । सौजन्यं यदि किं जनैः स्वमहिमा यद्यस्ति किं मण्डनैः

सिद्ध्या यदि कि धनैरपयशो यद्यस्ति कि मृत्युना ॥ ३७॥

<sup>36</sup> Om. in NS2. — \*) B F.L.s. (Lv. as in text) J Mas gafelar. (for sard). Un saijung. Fs Wet saivada; W.S.s. saiv; Y.D. saiv (for saiva). — \*) B कुर्बत: स्थायवर्ष; F.L.s. (Lv. as in text) G M g(Fs g) noin: स्थायवर्ष; H It saivatived; B Yr.s. G M सत्तर; Fr शिक्षत्र; Y is शितवर; G शिक्षित्र (for शितवर). As Yr. बहुतरा; B Ys G Mas—इत्तरहों, Et Fr.v. -प्युक्तला; W.S.s. शितवरा; G प्रत्यवरा; G F -प्युक्ता; M.S.s. कुरुत्वसा; (for -प्युक्ता). Fs -4्रायवं; 1t -रंगियवं (for -एर्म्यवरा; A saidalaiger, F Mas saidalaiger, F Wes on: MS—very (for sairar). D Fs Y (except Ync.) T G M दुवेनात् (for -स्वाप्तर). We on: MS—very (for sairar). D Fs Y (except Ync.) T G M दुवेनात् (for कुरुंत्रसात्). Aco-वृष्यंतः किंतर, WS—q वर्षत्रः स्थावर (for दुवेनात् (for दुवेनात् ). T S M X-s.s. T G M S -प्रत्यवर; M S d R (T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S - T M S

BIS. 3379 (1434) Bhartr. ed. Bohl. 2, 59. Haeb. 41. lith. ed. I. 68, II. 70. Galan 71. Prasangabh. 11. wubhāsh. 308; SRB. p. 53, 277; SBH. 286; SRK. p. 18, 75 (Sp.); SSD. 2, f. 92b; SSV. 430.

<sup>37</sup> As order baed; Fs bead. — a) Ao-3 क्षेद्रगुणेन; G: चेस्सुगुणेन (for चेद्रगुणेन).
J. शितुनता. Fe पावके: (for पातके:). C डोअक्षेति गुणेन कि सुख्यतिर्थे स्थानाथतायत.
a) E: तपसाणि. I Ys तीवेंक. — a) Omitted in Ws. As B E (Eco) F H I J
X1.2 (by corr.) Yiov.s. Th Gat.3 निजे; C क्षिते: D Fn.s. Y.s. 8 Ms. गुणे; Ys खके:;
Grt खते (sic); Ms चतें (for जते:). As 3; C Est Fs H Js W (Ws om.) Ys.s. 8 B
Grt Mi→ सु; I æ (for खने.). Ys सोजन्यं खजतेन कि सुमिहिया; Ts सीजन्यं थिदि कि
कें(Ts जतें) म सिहमा (before caesurs). — b) Ham.v चेत्रप्रधाो. X प्रसास् (for कि).

BIS, 5881 (2686) Bhartp. ed. Bohl. 2, 45. Hach. 42. lith. ed. I 54, II. 55. Galan 57, Safratna 6 (Hach. p. 5). Käryakal. 6. Karyas. 3. Nitisank. 26. Prasadgabh. 10. Subhash. 221; Šp. 1553; SRR. p. 178. 1015 (Amaruka); SRK. p. 240, 93 (Bh.); Capakyanitidarpana 17. 4; SA. 27. 44; SHV. app. I. f. 9a. 33; SS. 36. f. PT. 9. 108; SSD. 2. f. 106); SSV. f. 85b. 84 (doz.d.); JS. 64 (doz.d.); JS. 640)

अस्मोजिनीवनविलासनिवासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुणितो विद्याता । न त्वस्य दुग्वजलमेदविषौ प्रसिद्धां वैदग्ध्यकीर्तिमयहर्जुमसौ समर्थः ॥ १८॥ खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणैः संतापितो मस्तके बाच्छन् देशमनातपं विधिवशाद् बिल्वस्य मूलं गतः । तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस तत्रैव यान्यापदः॥ ३९॥

38\* Om. in NS2. Extra in N81. Punjah 2101 on margin of f. 5a as N44. — \*) Fr J. W.X.Ys अंगोजनी. As विकासिनोहरोम; BCDEF:— HI Js. as N44. — \*) Fr J. W.X.Ys अंगोजनी. As विकासिनोहरोम; BCDEF:— HI Js. s. (by corr.) Ys. a T.: विकासिकासमेच; Gs -विकासिकासमेच; Ms -विकासिकासमेच; Ms -विकासिकासमेच; Gs -विकासिकासमेच; Ms -विकासिकासमेच; Gs -विकासिकासमेच; Ms -विकासिकासमेच; Gs -विकासिकासमेच; Ms -विकास, Ms अवस्था, Cor क्षेत्रका, Es कि व्याप्त; Ms वान्यका (for विकास). Ys अवस्था, Ms वान्यका (for विकास). Fs -विद्याप्ता, Ms वान्यका (for विकास). Fs -विद्याप्ता, As -विकास, Bs वान्यका (for विकास). Fs -विद्याप्ता, As -विकास (for विवास). Fs -विद्याप्ता, As -विकास (for विवास). — \*) As Bi DE: tt (and Es generally) Fs I Js Ws.s Ys Ts (orig.) वैदायः; O वैर्याप्ता

BIS. 544 (201) Bhart; ed. Bohl. 2. 15. Hacb. 43. Galan 18; \$p. 797 (Bh.); SRR. p. 221. 15 (Bh.); SKM. 15. 2; SRK. p. 183. 2 (Bh.); ST. 12. 2; VS. 22; SK. 3. 186; SU. 1149 (Bh.); SKG. f. 16a.

BIS. 2048 (802) Bhartr. ed. Bohl. 2. 86. Haeb. 44. lith. ed. I. and III, 89. Galan 91. Subhash. 306; Šp. 497 (Bh.); SRB. p. 94. 114 (Dibiradevāditya); SBH. 314 (Diviradevāditya); SBH. 36. 7 (Paño.); SRK. p. 71. 13 (Bh.); VS. 959 (Devāditya); SHV. f. 65a (Bh.) and 80b; SS. 46. 8; SG. 1. 34a; SSD. 4. f. 4b; SMV. 8. 5.

नैवाकृतिः फलति नैव कुलं न शीलं
विद्यापि नैव न च यह्नकृतापि सेवा ।
भाग्यानि पूर्वतपसा किल संचितानि
काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव बृक्षाः ॥ ४० ॥
ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक्संयमो
ज्ञानस्योपशमः शमस्य विनयो विक्तस्य पात्रे व्ययः
अकोधस् तपसः क्षमा प्रभवितुर्धर्मस्य निर्व्याजता
सर्वेषामपि सर्वकारणिदं शीलं परं भूषणम् ॥ ४१ ॥
जाड्यं थियो हरति सिश्चित वाचि सत्यं
मानोन्नतिं दिशति पापमपाकगोति ।

<sup>40°)</sup> X2 अवनि (for फ़लति). W4 om.; X1 च कीक्टं (for न दिन्तः). — \*) A F1-4
H J न चारि; W5 Y2 च नैतः; Y2 M5 न चैत्र (for जि मित्र नेतः). F1 नतः; T1 च न (for न च).
H J न चारि; W5 Y2 च नैतः; F2 चीत्रकाराति सेता. — \*) G5 M1-3 पुरावानि (for आग्वानि).
B1 पूर्वजनुषा; Y2 पूर्वतप्तां. C Est 35 W1.5 Y3-5 T G M खालु; D बहु; J1.2 [ज निक्षकः; Y2 कुर (for किल). W1 सेत्रितानि (for संचि). — \*) X1 पुराजस (for पुरुषस्त). Es स्प्रोट: J1 च नित्र - Y1 पर्वेश प्रीतः प्राचानि (जिल्ला).

BIS, 3825 (1648) Bhart; ed. Bohl. and lith. ed. I. 2. 94. Haeb. 45. lith. ed. II. 98. Calan. 98. Subhash. 108. Vikramacaritra 173, 263; SRB. p. 92, 72 (Aśvaghosa); SBH. 3100 (Aśvaghosa); SRH. 34. 50 (var. Vidagdhajanavallabhā); SRK. p. 76. 6 (ST.); Tantrākhyāyikā II. 115; cf. Garuḍamahāpurāņa 113. 52 (paraphrase in Upajāti metre); Prabandhacintāmani 3. 170; SHV. f. 63b, 70b; SS. 46. 14; SL. f. 27a; SSD. 4. f. 4a; SMV. 8. 24; JSV. 262. 5, f. 290b (marg.).

<sup>41</sup> Om. in Jodhpur 1, Mysore 582. — ") Gs सुभूषणं (for बिभू"). Bs Est सजनता (for सुजनता). Es J. मीरेबर, X Y. शुरख (for होवेख). — ") J.s हालको प्रसा, Gs M. कुलको (For Dr 8 (except Gs Ms) सुरुख; Eso समस्य (for वासस). Es विभावस्य (for विचख). C पात्रेपैणं (for पात्रे डवयः). — ") Est. त्रं उपसां (for वपस्य:). Ws मुश्लेवते, J. विकाशिता. — ") C सर्वेषामिष्ट; Xs सर्वेलामिष्टं (for त्रं विभावस्य (for विचाय). Ws मुश्लेवते, J. विकाशिता. — ") C सर्वेषामिष्ट; Xs सर्वेलामिष्टं (for सर्वेषामिष्टं). Est क्षेत्रस्य (for विचाय).

BIS. 1487 (581) Bhartr. cd. Bohl. 2. 80. Hach. 46. lith cd. I and III. 81, Galan 83. Frasabýshb. 3. Subhash. 189; SRB. p. 84. 20; SBH. 3064; SRH. 180. 11 (Saravatikayhbabharava); SRK. p. 14. 34, and p. 231. 6 (Bb.); Sāktavali 1; SA. 8. 48; ST. 1. 51; SHV. app. 1. f. 9b. 43; SM. 1303; SSD. 2. f. 116b; SSV. 1335; JS. 370.

<sup>42</sup> a) Ps कांध्यं (for जाड्यं). Λο-2 इंसारि; Λ3 यण्डति; Ws सिंचत; Ts (orig.) सीदिर्ति (for सिंडति). Ws सामानी (for बाचि सामें). Est transp. गुरसपाकरोति (in b) and दिखु तनोति कीर्ति (in c). — Gst चित्रं (for चेता). Уз प्रसारवाति (for प्रसाद'). Ms करोति (for तनोति). Fs कीर्ति. — b) Ji सासंग्रास: (for 'βt).

चेतः प्रसादयति दिश्च तनोति कीर्ति
सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम् ॥ ४२ ॥
वाञ्छा सज्जनसंगमे परगुणे प्रीतिगुँरौ नम्रता
विद्यायां व्यसनं खयोषिति रतिर्लेकापवादाद् भयम् ।
भक्तिः शूलिनि शक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्तिः खले
एते येषु वसन्ति निर्मलगुणास् तेम्यो "उपरेम्यो नमः॥४३॥
तृष्णां छिन्धि भज क्षमां जिह मदं पोप मित मा कृथाः
सत्यं बूह्यनुयाहि साधुपदवीं सेवख विद्वज्जनान् ।
मान्यान् मानय विद्विषोऽप्यनुनय प्रच्छादय खान् गुणान्
कीर्ति पालय दःखिते कर दयामेत्त सत्तां चेष्टिनम॥४॥॥

BIS, 2376 (955) Bhartr. ed. Bohl. 2, 20. Haeb. 48. lith. ed. 1, 22. Galan 23, Samskrtapāthop. 62. Subhāsh. 309; SRB. p. 87, 29; SRK. p. 88. 1 (Bh.); SA. 24. 81 SS. 29. 5; SK. 2, 191; PT. 1, 58; SSD. 2, f. 114b; SMV. 9, 60.

<sup>43 °)</sup> Js Ys. - s T Gs. s "संगती" (for "संगमे). A. s Js (tv. as in text)
पुणवर्ष (for एराग्रे). — ') Bs Bc. 1 s (and Bo ) I वाहित Js Ys M जिल्ला (for पुलित).
3 मिल्ट (for पांकि). Es "रावे (for "दाने). Bs Ys Gs. करोडु: f Ys - T Gs. s
M. 1 - s कोट (for पांके). — ') Js Ys थे है; X Ys s होते (for एने). Ys यह (for यह)
C Es Ws. s À बरेबे निवसंति; D थे तेषु वसंति; Ws. s देथेबेखु नरेषु (for एते थेषु वसलित).
Ac- देनमा संत्यों नमा; As B C D E Fs. - s H I W X Ys. s Ms. s. दे असे निवसंति ।
महा; Fs Js Ys. - T G तेश्यों महत्यों नमा; Js Thov. तेरेष अर्थु(पिता; Ms तेष्येव

BIS, 6031 (2773) Bhartr, ed. Bohl. 2. 52. Haeb. 49, lith. ed. I and III. 61, 162. Galan 65. Saptaratna 1 (Haeb. p. 51). Kävyakal. and Kävyas. Prasafigābh. 5. Subhāsh. 109, 309; SRB. p. 53. 259; SBH. 2944; SRK. p. 18. 71 (Bh.); Mahānātaka 3. 37; VS. 345 (Bh.); SHV. app. 1 f. 9b. 42; SS. 6. 27; SK. 2. 63; PT. 1. 59; SSD. 2. f. 92b; SSV. 31; JS. 1.

<sup>44 °)</sup> C किश्व (for क्रिन्थ). Est जम (by metathesis): Ws(orig.) क सन्। Wsn.v. स्वा (for सन्). B F.a सन (for जिहे). Ws पूर्व (for सन्). Ws पूर्व एंटा सन्). Ws पूर्व एंटा सन्। Ws पूर्व एंटा सन। Wss प्रकार (for सन। X सायुपर्व (for Mars). X सायुपर्व (for Mars) से प्रकार (for सनवार). C Fs Ya.s T G.a.s M विद्वाल . - °) To वाच्यापुर (Sa. Mas. आन्यं (for सावार). C Is बुंच पूर्व प्रकार प्र

BIS. 2597 (1051) Bhartr. ed. Bohl. 2. 70, Hach. 51. lith. ed. I and III. 76, II and Galan 78; SBB. p. 53. 273; SRK. p. 37. 1 (Šp.); SS. 26. 9; SU. 1441; JSV. 13. 23.

गुणवद्गुणवद् वा कुर्वता कार्यजातं परिणितरवधार्या यत्नतः पण्डितेन । अतिरभसकृतानां कर्मणामा विपत्तेर् भवति हृद्ययाही शल्यतुल्यो विपाकः ॥ ४५ ॥ वने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये महाणेवे पर्वतमस्तके वा । मुप्तं प्रमत्तं विषमस्थितं वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि ॥४६॥ भीमं वनं भवति तस्य पुरं प्रधानं सर्वो जनः स्वजनतामुप्याति तस्य । कृत्का च भूभवति सिक्षधिरत्नपूर्णा यस्यास्ति पर्वसकृतं विपलं नरस्य ॥ ४० ॥

<sup>45 °)</sup> Bs H. स्युणस्यपूर्ण वा; C Yso दिचतसदुष्यितं वा; Js गुणबदगुणबासा; Ws.s गुणबदगुणबासा; X हुवंतो. Ao-s C Ett Fs W कार्यसानी; As कार्यकाता; Ett वालं, Js Ts 'जार्ल, --- ') Bts कार्यकाता; Ett 'वालं, Js Ts 'जार्ल, --- ') Bts कार्यकाता; Ett 'वालं, Js Ts 'जार्ल, --- ') Bts कार्यकाता; Ms.s 'लापी (for 'वेत्). --- ') St कार्यकात्यों; Js हत्यवहव्यों (for 'वेत्). --- ') St कार्यकात्यों; Js हत्यवहव्यों (for 'वेत्).

BIS. 2122 (643) Bharty. ed. Bohl. and lith. ed. I. 2. 97. Hach. 52. Galan 103; Sp. 1391; SRB. p. 93. 82, and p. 176. 973; SBH. 3394; SRK. p. 77. 9 and p. 243. 13 (Bh.); SHV. f. 94b. 45; SS. 52. 2; SN. 747; SSD. 2. f. 133b; SSV. 364; BPB. 24; SKG. f. 5b.

<sup>46 °)</sup> M.s बने जने; Ms परे वने (for बने रणे). Ws 'जलाप्तिमलाप्तिमन्धै. — \*)
Eo Fs W Ys 'सकटे वा; X Gs.s Ms.s 'मतके ज (Ms 'केव); Ts 'केदराय' (for 'सकके वा),
— \*) C महर्च (for प्रमत्त). Eo.s.s (orig.) विद्यते स्थितं वा; X विद्यस्थितं च; Gs 'स्थके ख.
— \*) C कसील (for पुण्याति). Jit पूर्वेहलाति Ms पुरावलाति (for 'हलाति).

BIS. 5933 (2720) Bhartr. ed. Bohl. and lith. ed. I. 2. 95, III. 96, Hach. 54. Gelan 99. Subhash. 110. Vikramacaritra 2; SRB. p. 92. 56; SRK. p. 76. 7 (Sr.); SA. 24. 63; SHV. f. fla; SSD. 2. f. 120a; SMV. 25. 5. JS. 2

<sup>47 °)</sup> F: बतारित; Ji om.; Ya s. शिक्षातुं (for अवस्ति). As Ji Va-t. s Ti G: दक्क (for तका). C पूरे; F: I's पुर-(for पूरे). D Fr. s I's X Ya. s. T's Gs हक्कें बताह; Wi तक्तें (com. वें) जता; (for सर्वों जता). We om. hapl. बकः दकः B C Es: W X Ya G: Ms. s बुक्तवरात्. (Ao. 1000. सकावताः [perhaps from खुक्तवरात्.). D Fr. s Wi X Ya. s. Ti G s quartic, Ji s. squartic, Ji or grant (for span). ") C gamman, Ji squiller, Ji s. squartic, Ji or gamman, Ji or gamman, Ji squartic, Ji s. squartic, Ji or gamman, Ji or gamman, Ji squartic, Ji squartic, Ji or gamman, Ji or gamman, Ji squartic, Ji or gamman, Ji or gamm

BIS, 4594 (2051) Bhartr. ed. Bohl. 2, 99. Haeb, 55, lith. ed. I, 166, Galam 101, Subhāsh, 41; SRB, p. 92, 74; SHV, f. 61a; SS, 10, 20; SSD, 3, f. 134a.

काणिज्यं कृषिसेवनादि सक्का विचाः कलाः शिक्षतु । आकाशं चिपुलं त्रयातु खगवत् कृत्वा प्रयक्षं परं नामाव्यं भवतीह कर्मवशतो भाव्यस्य नाशः कुतः ॥४८॥ नेता यस्य बृहरपतिः प्रहरणं वज्रं सुताः सैनिकाः स्वर्गो दुर्गमनुप्रहः खलु हरेरैरावणो वारणः । इत्याश्चर्यवलान्वितोऽपि बलमिद् भग्नः परैः संगरं तद् युक्तं ननु दैवमेव शरणं चिग् चिग् वृथा पौरुषम् ॥४९॥

AS ") Was হাজাবি (for জাজা). A C Fr নিবলিকা, B C Et-a so Fr. i Juta X 'I (printed text) Ma सुद्धे 17 जातुं, YAs Gus सारक्या (for जाजु. — J X Is जावित्तं. Ms আहीत् (for जयजु. — ) A Is Wo चाणिज्या Y वाणिका. Fr हुत्यतेव्याति (श्राप्तं अप्रतिक्तं का प्रतिक्तं (का प्रतिक्तं का प्रतिक्तं का प्रतिक्तं का का प्रतिक्तं का प्रतिक्तं का प्रतिक्तं का प्रतिक्तं का प्रतिक्तं का प्रतिक्तं का प्रतिक्रं का प्रतिक्तं का प्रतिक्रं का प्रतिक्तं का प्रतिक्रं का प्रतिक्रं का प्रतिक्रं का प्रतिक्रं का प्रतिक्रं का प्रतिक्तं का प्रतिक्रं का प्रतिक्तं का प्रतिक्रं का प्रतिक्तं का प्रतिक्रं का

BIS. 4654 (2085) Bhartr. ed. Bohl. 2. 91. Hacb. 57. lith. ed. I. 99, II. 101, Galan 95. Satakāv. 36; Sp. 438 (Bh.); SRB. p. 94. 116; SRK. p. 72. 20 (Bh.); SRY. f. 653, 795; SS. 46. 20; SBD. 4. f. 5a; SKG. f. 18a.

<sup>49 °)</sup> Xu मैदा (for बेवा). B Eo.th »-th F J J Wh 4 Y 1 aga (for aga), X gq. Est ∯astr (for बेविका). — ') Y Cc and. Wha mfrage; Ys making; Gs agast. W Reme (for aga). D Es Fs-s W Y (except Yn.) Thi Gr-s M ऐसावते (for 'am'). Act Est कारका; Est Fs (by corr.) J W G Ms angar; Fs. (orig.) J. S. Y. Xi grayer; X Ys. G Ms. Lat. sangel (for agar). — ') B E W ( by corr.) s X Ys gehaviant (Fs. G Ms. Lat. s angel (for agar). — ') B E W ( by corr.) s X Ys gehaviant (Fs. G Ms. Lat. s angel (fs. G Ms. S ms. Lat. s angel (fs. G Ms. S ms. s angel (fs. G Ms. s angel

BIS. 3815 (1643) Bhartr. ed. Bohl. 2. 85. Haeb. 59. lith. ed. I. 87, II. 88. Galan 89. Vikramacaritra 172; SRB. p. 23. 100; SBH. 3151; SRK. p. 71. 19 (\$p.); Asakansticana Kāvya; SN. 893; SSD. 4. £. 3a; SSV, 293; SL. £. 36b.

दानं भोगो नाशस् तिस्रो गतयो भवन्ति विचस्य । यो न ददाति न भुक्के तस्य तृतीया गतिर्भवति ॥ ५० ॥ यस्यास्ति विचं स नरः कुलीनः स पण्डितः स श्रुतवान् गुण्यः । स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति॥५१॥ रक्तेर्महाँषेस् तृतुषुर्न देवा न भेजिरे भीमविषेण भीतिम् । सुष्यां विना न प्रयमुर्विरामं न निश्चितार्थाद् विरमन्ति धीराः॥५२॥ सन्त्यन्येऽपि बृहस्पतिप्रभृतयः संभाविताः पञ्चषास् तान प्रत्येष विशेषविक्रमहत्त्वी राहने वैरायते ।

<sup>50 °)</sup> Hs X বিদায়াব; Ws-4 লাগজ; Gt লাগাছ (for লাগল, — °) Js हि तख (for विजय), — ') Jult; Fi यह (for ची न), [ वह is the grammatically correct form, unless one takes तस्य – तस्य वित्तवस (in °)] D প্রকৃষ্ট, Бя সুকৃষ্ট, Σί ज हिंदु भूके (for ज अक्ट्र), Fs यो न वार्ति ज च अक्टे.— ") Ji तस्यापि (for तस्य), Js दित्तवा (for लागीया), Σί अर्थित:

BIS, 2757 (1134) Bhartr. ed. Bohl. 2, 35. Haeb. 63, lith. ed. I. 42. Galan 45. Paño. ed. koseg. II. 159. ed. Bomb. 148. Hit. ed. Johns. I. 172. Frasafaghb. 7; S. 999; SRB. p. 69, 15; SBH. 478; SRK. p. 63. 4 (Sh. ), Vikramacaritra 72; ST. 42, 5; Prabandhacintānapi 5, 264; cf. Tautrākhyāyikā 110 and SA. 18. 5; SHY 8, 708, 863; SS. 17, 14; SK. 2, 154; SU. 1498; PT. 6, 8; SN. 463; SSD. 2, 136a; SSV. 146. 7; SKG. f. 12a.

<sup>51</sup> a) Est quanted (for 'fea). Y: fore (for fare'), and g shre: (for weshre:). Est Fx (t.v. as in text) 製品相同 (for weshre:). Fxt.v. farefire: (for gover). — ') Est gym (for again). — ') Est gym (for gover). — '). Fx G1.4 M1.2 m1 wat; Y m m2 fc.

BIS. 5414 (2447) Bhartr. ed. Bohl. 2. 33. Haeb. 64. lith. ed. I. 40, II. 41, Galan 44. Prasańgkib. 12. Subbish. 32. Carr. 452. Vikramacaritra 152; 5p. 333 (Bh.); SRB. p. 64. 9 (Bh.); SRB. A. 14. 4. 6; Bh.); SA. 114. 3; ST. 41. 7; Padyaracanā (KM 69, p. 111. 41, Bh.); VS. 306 (Bh.); SHV. f. 67a (Bh.) and 32a; SS. 39. 1; SK. 2. 169; PT. 5. 1; SM. 1165; SSD. 2. f. 105a; SSV. 1141; SMV. 4. 12.

BIS, 5707 (2585) Bhartr. ed. Bohl. 2, 72. Haeb, 65. lith. ed. I and III, 79, II and Galan 81; SRB, p. 77, 10; PT. 7, 14; SSD, 2, f. 99a,

<sup>53\*</sup> Om. in BORI 329 and Ujjain 6414. — ") C संत्यन्ये च; J सत्तं नैव; G4 संत्येवात्र (for कत्यन्येऽपि). Y18 -प्रयुतिभिः (for कत्यः). E0.18 [ब]संसाधिनः; F2 [ब]संसाधितः (for संसा'). D पंचवास्, J8.8 पंचवस्, Y2 (m.v. as in text) निर्वेतस्, T8

द्वावेव प्रसते दिनेश्वरनिशाप्राणेश्वरौ भाखरौ
भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपतिः शीर्षावशेषीकृतः ॥ ५२ ॥
श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुण्डलेन दानेन पाणिर्न तु कङ्कणेन ।
विभाति कायः करुणापराणां परोपकारेण न चन्दनेन ॥ ५४ ॥
जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कविश्वराः ।
नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजन्ममीः ॥ ५५ ॥
यद् धात्रा निजभालपदृलिखितं स्तोकं महद् वा धनं
तत् प्राप्नोति मरुख्यलेऽपि नितरां मेरी च नातोऽधिकम् ।

(orig.) पंचधास (for पश्चपास). — °) Fs स्वान् (for तान्). A C J प्रस्थेक- (for प्रस्थेष). Js दिनेश्व विकासक्ते. — °) Yı T दिवाकर (for दिनेश्वर). Ao आसादी, Be C Eo-2.s Fs. & Wit. Yı (A as in text). s आस्कती; Fs Wio. s आसुती; I आतती; Js. s आस्कती (for आस्ति). — °) D प्रात्ता; Wio.s-4 Xio.s Ys Ts Ms आंता; Gi Mi-a.s प्रतितः (for आस्ति). — °) D प्राता; Wio.s-4 Xio.s Ys Ts Ms आंता; Gi Mi-a.s प्रतितः (for आता.). Fs सक्तः Gs सोपि (for पहन). Ys देवरिष्णुणा (for दानवपति). D E Fs I Wit Ys T Go.s Mi. 2.s. इत्तिपंत्रविद्योशक्तिः (D "त:); Jit Yı शिष्वा(Yı "आ)वर्षेष्कितः; Js वीषां च शेषां कृतिः; Wo वीषोवदोषः कृतः.

BIS. 6803 (3159) Bhartr. ed. Bohl. 2. 27. Haeb. 66. lith. ed. I and II. 34. Galan 37; SRB, p. 249, 99; SSD, 2, f. 7b.

54 Order in B Fs Y2 is bacd. — ") Est श्रुत (for कोर्ग). Fs श्रूत तैब (for श्रोत्रे). Es सु: Es न सु: Fs तु (for त). — ") Est हाने च (for तान). Es H I M. च (for तान). Est कंकरेग; Y1n कुंडरेन (for कह्मणेत). — ") B1 Eo-2.ec. FS X Y1 आभाति (for क्यानि). D करणापरायणा; F2-Y1n.2.e- Cit.v.s करणाकरणा; Fun.v. J2.3 Y2.7 S T G: M करणाकरणां; Fun.v. J2.3 Y2.7 S T G: M करणाकरणां; Fun.v. G: Fx V1-3 G; F5 न तु (for न). G: M2.s अंडनेन; M3.s अूपपेन (for चरनेन).

BIS. 6856 (3052) Bhartr. ed. Bohl. 2. 63. Haeb. 68. lith. ed. I. 70, II. 72, Galan 73. Prasańgabh. 11. Subhāsh. 100; SRB. p. 75. 12; SRK. p. 103. 5 (Hit.); cf. Capakyantidarpaṇa 17. 2; Alainkārakaustubha (KM 66, p. 360); SK. 6. 91; SSD. 2. f. 93b; SMV. 5. 21; SKG. f. 11a.

55 Om. in BORI 329. NS3 N71, N109 (extra). — a) Ao ज्ञवंतु. — b) Уз गुणबुक्ता; Y7 स्तासिद्ध (for स्तासिद्धाः). — a) As F1 J2 Y10.4-5 T1.3 Ga. (t.v. as in text). a तेषां (for वेषां). F2 वच-कार्य. Y2 किसिब्धं विकृतित्यां. — d) C D F1.2.6 J1.8 S जासारणंकी अर्थ; F2 जासारणंकमस्य चा J2 जासारणंको आर्थ.

BIS. 2343 (940) Bhartr. ed. Bohl. 2, 21, Haeb. 69, lith. I, 23, Galan 24; Sp. 166 (Bh.); SRB, p, 32, 1 (Bh.); SRK, p, 39, 1 (Sp.); SSD, 1, f, 87b.

56 Om. in BORI 329. — ") Es निजलाभगह"; Fi-s Js. 8 Yt TiA Gi-4 M निजालकपट्टं, Js निजवालपट्टं. Уз स्वर्ध (for सोक्षे), Y का फलं; Ma बसूर्ध (for सा प्रको). — ") Bi Eo.1.s Hs.s. तस्त्रामीचि, Fs सिक्पंत्रेश (for तस्त्रामीचि), Fs हिमसिदी, Gi M [5]कि निजर्व (for 5दि निजरं). As Bi Yi म चन्त्रीचिक्ष !! च तस्त्राचिक्ष में म चन्त्रीचिक्ष !! म कार्याचिक्ष म तद् धीरो अब विचवत्तु कुपणं होंचे वृश्व मा कुथाः
कूपे पश्य प्योतिधाविष घटो गृह्वाति तुल्यं जलम्॥५६॥
काङ्कुलचालनमधर् चरणावपावं
भूमी निपत्य वदनोदरदर्शनं च ।
श्वा पिण्डदस्य कुरुते गजपुगवस् तु
धीरं विलोकचित चाहुरातैश् च मुङ्के ॥५७॥
राजन् दुषुक्षासि चिद् क्षितिधेनुमेनां
तेनाच वत्समिव लोकमिमं पुषाण ।
तिस्मिश् च सम्यगनिशं परिपोष्यमाणे
नानाफलैः फलति कल्पलतेव भूमिः॥५८॥
सत्यानुता च पर्वेषा विचाया ।

 $F_s$  I W ततो नाधिकं (for u नातोऽधिकस्). - s)  $W^s$ - स्वं (for uç).  $R^s$ - ug- (sor ug). A I ug( $A^s$  ug- ug- ug) ug- ug

BIS. 5267 (2386) Bhartr. ed. Bohl. 2. 41. Haeb. 70. lith. ed. I and III. 48, II. 49, Ualan 52; SRB. p. 93. 99; SRK. p. 71. 9 (ST.); SHV. f. 63b, 79a; SN. 806; SL. f. 37a; SSV. 35; SKG. f. 18a.

<sup>57</sup> Om. in. BORI 329. — ") Y: चरकोरवार्स; Tt. s Gs चरजावसातं (for चरजाव-पार्ट), — ) Ms निपास. प्रचाणोदर ; D वडकोपर : — ") C गाजवस्तुमिकः Ms नदभावन्त्रस् (for गावधुनवस्तु). — ") An धीरी or धीरो (for धीरो). Fs बाहु शानेकः; Js बाहुबारीन (for चारकारिकः). Ant अक्ते; Ms अक्ते:.

BIS. 5845 (2663) Bhartr. ed. Bohl. 2. 26. Haeb. 71. lith. ed. I, II and Galan 31. Faic. ed. orn. I. 14. Hit. II. 40. ed. Cal. p. 188. ed. Bodr. p. 161; BRB. p. 231. 71; BBH. 641; SRK. p. 78. 8 (Bb.); Tantrākhyāyikā I. 8; Edgerton I. 10; SL. f. 42a; SSD. 2. f. 42a.

<sup>58 °)</sup> F: बुधुलसि, J: दुधुलसि, A: B D D Es. F.1.s. Hic I Y1-8 G2.4 एता (for एता), — ') Eo. 1.8 दोनोहा; Ao. 8 Eo. 1.80.5 X Y1.3-6 T1.2 आहुं; 31 हुई (for हुई), — ') परिशास्त्रकार, B: 1.8 Y1.5-7 G5 M1.5- (परिशुच्यानोह) D F एरिशास्त्रकारोने; F: (m.v. as in text) Y1t.5.5 "तोव्यालो; J3" ख्व्यालो, W t "तुच्यालो.— ') B Eo. 1.5 (and Eo) F2.5 J2.5 G2 - कुछा; D J3 Y (except Y1) T G2.5-5 M - कुछ (for - कुछो; D. Est कामळदेव (perhaps mispronunciation of कामळवेव (for क्वयळवेव). Jx भूसी.

BIS. 5740 (2602) Bhartr. ed. Bohl. 2. 38. Haeb. 72. lith. ed. I and III. 45, II. 46. Galan 49; SRB. p. 152. 405; SRK. p. 122. 9 (ST.).

<sup>59 °)</sup> Galacona for क्या to त्यालु (in b). Est l's Jrt X1 Grt गुरुवा; Wa क्या-(for परुवा). D प्रीयनाविती च; l's स्तुवावितीन; Tia प्रियमाविती च; G1 Ma 'स्तिवा च. -- b) CI Yr हिंसा (for हिंसा). Jrt बचान्य:; Jrc बदान्य: (for बदान्या). -- °) As होस

# निखक्यया प्रजुरनिखधनायमा च वाराङ्गतेव नुपनीतिरनेकरूपा ॥ ५९ ॥

## न कश्चिष् चण्डकोपानामात्मीयो नाम भूमुजाम् । होतारमपि जुहन्तं स्पृष्टो दृष्टति पाषकः ॥ ६० ॥

अकरणत्वमकारणविग्रहः परधनापहृतिः परयोषितः।

खजनबन्धुजनेष्वसहिष्णुता प्रकृतिसिद्धमिदं हि दुरात्मनाम् ॥ ६१ ॥ आरम्भगुर्वी क्षयिणी कमेण रुष्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् ।

नित्याख्यया; C Ms नित्यख्या;  $J_1$  Gst नित्यख्या (for नित्यख्या). Est I प्रश्चुरनित्यसमानामा; Ms 'हिज्यजनागमा. - 4)  $\Delta o$ -s  $F_4$  Wit बेस्थांगनेल (for वाराक्र').  $F_2$  प्रश्चल्य (for g-रितिष्ट, -

BIS, 6739 (3132) Bhartr, ed. Bohl. 2, 39. Haeb. 73. lith. ed. I. 46, II. 47. Galan 50, Pafic. ed. Koseg. I. 473. ed. Bomb, 425. Hit. ed. Schl. II. 174. ed. Johns. 182. Prasanjabb. 7; SRB. p. 152. 404; SRK. p. 122. 10 (Hit.); Tantrákhváviká I. 185: Edzerton I. 177: SMV. 20. 16; JSV. 119. 4.

60 Om. in Js. — °) F³ न कोपि; G³t न किष्म है. F³t.v. चंडकपाणाम; F³s देकपेपानाम; J³ चंडकोपाना; G³ चंडकोपाना; J³ चंडकोपाना; G³ पुरुष्ठामारा; G³

BIS. 3184 (1343) Bhart, ed. Bohl, 2. 47. Haeb. 74. lith. ed. I and III. 56, Galan 60; \$p. 1376 (Bh.); SRB. p. 146. 160; SBH. 2799 (Pañc.); SBH. 59. 1 (Vallabhadeva); SRK. p. 123. 12 (Bh.); SHV. f. 104b. 41; SK. f. 145a; SM. 1503; SMV. 20. 17; SSV. 1526; JS. 463.

Boll Om. in BORI 329 and Māgadi Krishna Sastri's Kanarese Edn. Bangalore (1924). D order edab. — ") Gr कारणवस्य (for आकरणवस्य). IN-f-सिहा; (for -f-सेहा;). BE (except Es) Fr H I परभवाद (Fr 'ते को नितः परयोगिति : परभवे स्टब्से परशेवतः). D परभवादगतिः प्रस्थापितः (for -f-सेहा;). Fr G M परभवे परयोगितः (for -f-सेहा;). Fr G M परभवे परयोगितः (for -f-सेहा;). (for -f-सेहा;). (for -f-सेहा;). (for -f-सेहा;). (for -f-सेहा;). (for -f-सेहा;). (for -f-सेहा;).

BIS, 3 (1) Bhartr, ed. Bohl. 2, 42, Haeb, 76, lith, ed. I. 51, II, 52, Galan 55, Samskrtapathop, 62; SRB, p. 59, 217; SRK, p. 26, 53 (Bh.); SSD, 2, f. 126b.

62 °) As C J Y1 मारंस". As D F+ I J1 W X Y2 G1 Ms क्ष्मणी (for क्षमिणी).

\*) Ao-2 तम्बी; Ms ड्यू (for क्रमी). Ys 8 तुरो- (for दुवा). Bs J3 W3-4 Y14,
वृद्धिसमीत ; W1 Y4 6 T1 G1.6 Ms. 8 वृद्धिस्पीत ; Y3 वृद्धिसमी च (for "सती च). — ") Est

\* भ , S.

दिनस्य पूर्वार्धपरार्धभिका छायेव मैत्री खलसज्जनानाम् ॥ ६२ ॥ भवन्ति नम्रास् तरवः फलोद्रमैर्नवाम्बुभिर्भूरिविलम्बिनो घनाः । अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः खमाव एवेष परोपकारिणाम्॥ ६३ ॥ पद्माकरं दिनकरो विकचं करोति चन्द्रो विकाश्चयति कैरवचकवालम् ।

नाभ्यर्थितो जलघरोऽपि जलं ददाति
सन्तः स्वयं परिहतेषु कृताभियोगाः ॥ ६४ ॥
यटचेतनोऽपि पाँदैः स्प्रष्टः प्रज्वलित सवितरिनकान्तः ।

Get fines; Jaces; Ms gass (for figare). Ja "shuha; Ya "sannı (for "fassı). — ")
Eo I Ga sarbu. Bit C Kot F2.4 J Ws Xi Y2.1.8 Cs (orig. as in text has sars (for

BIS. 1004 (582) Bhartr. ed. Bohl. 2. 50. Haeb 78. Gaian 65. Paūo, ed. Koseg. II. 38. Subhāsh. 62; SRB. p. 172. 826; SDK. 5. 37. 5 (p. 303, Vācespati); ST. 3. 83; VS. 52 (Bh.); SU. 1557; SS. 27. 3; SL. f. 26a; SSD. 2. f. 125b; SWV 13 8. 15V. 217. 5; SKG f. 17a.

63 °) Eo-2.s फलोहमे; Gs फलोहमेद; Gst.v. फलोहबेद (for "हमेर). — <sup>5</sup>) Eo न वा अंदुतिस; A B D Ent Fr X Ys असि; C Ys(printed text). -- T G Mi-- हुर; Fs भृति; Yin सूवव; Yin भूसव (for अदि). — <sup>c</sup>) Js Ws अनुस्ता (for "इता:). — <sup>d</sup>) Xs क्यों है (for एतेव).

BIS. 4556 (2029) Bhartr. ed. Dohl. 2. 62. Haeb. 81. lith. ed. I. 69, II. 71, Galan 72. Śakuntala 109 (V. 13 in Pischel's HOS, ed.); SRE, p. 75. 11; SDK. 5. 39. 8 (p. 303, Kālidāsa); SRH. 31. 33 (Kālidāsa); SRK. p. 103. 4 (ST.); SSD 2. f. 95b; BPS. 127.

BIS, 3909 (1692) Bhartr. ed. Bohl. 2, 65, Haeb, 84, lith. ed. I and III, 72, Galan 74; BRB, p. 75, 13; SRK, p. 103, 6 (ST.); SS, 24, 1; PT. 1, 62; SSD, 2, 1, 97a.

65 °) missing in J1. B2 Ect.1.st बदि खेतनो. J2 बादि: X2 G4 पाद- (for पादे:). - °) G3 न्यादें (for एक्टर). Est [ब ][प उन्नली; Y1A प्रत्नलतु. C D F1 I J3 सिद्धार्टित कोत: Est सविद्धार्यकांत:, W (We orig.) सविद्धार्यकांत: X1 सविद्धार्थकांत: X3 सविद्धार्थकांत: X3 सविद्धार्थकांत: X3 सविद्धार्थकांत: M3 सविद्धार्थकांत: X4 सविद्धार्थकांत: M3 सविद्धार्थकांत: M3 सविद्धार्थकांत: X4 सविद्धार्थकांत: M3 सविद्धार्थकांत: Y3 G4 प्रतालि: F5 G4 प्रकृति: (for परस्कतः).

तत् तेजस्वी पुरुषः परकृतिनकृतिं कथं सहते ॥ ६५ ॥ आज्ञा कीर्तिः पालनं ब्राह्मणानां दानं भोगो मित्रसंरक्षणं च । येषामेते षड् गुणा न प्रवृत्ताः कोऽर्थस् तेषां पार्थिवोपाश्रयेण ॥ ६६ ॥ व्यालं बालमृणालतन्तुभिरसौ रोद्धं समुख्यम्भते

भेत्तुं वज्रमणीञ् शिरीषकुसुमप्रान्तेन संनद्यते ।
 माधुर्यं मधुबिन्दुना रचिवतुं क्षाराम्बुधेरीहते

नेतुं वाञ्छति यः सतां पथि खलान् सुक्तैः सुधास्यन्दिभिः ॥६७॥ स्वायचमेकान्तहितं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः । विशेषतः सर्वेविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानाम् ॥६८॥

Ao-a- निकक्षं; Com.; Emw. Gst. s-निकृतं; Fs. sJs. s Wi-3 Ms-चिकृतिं; Ji-निजकृतं; Xi-निकृतं (for निकृतं), Ws (sec. m.) Gi Mi-s. कक्षं तु; Ts कथं तु (for कक्षं). B Eo-s.s Fs. s HJ s V s seat तु ).

BIS. 5178 (2336) Bhartr. ed. Bohl. 2, 30. Haeb. 88, lith. ed. I and II. 37. Galan 40; SRB, p. 79, 15; SRK. p. 49, 6 (Bh.); SK. 2, 168; SSD. 2, f, 103a; SMV. 28, 2.

66 °) As E I X सज्जनाना; B पुण्यमाजां (for ब्राह्मणानां). — <sup>8</sup>) Gs भोगो सिद्धः (for वृत्तं भोगो). Ys सित्रसंतर्थणं; Gs पुण्यसंत्रक्षणं; Gs तित्वः (for सित्रं '). — °) Fs Js Ts Gst Mas एयाम् (for वेशाम्). B Fs सहुजा (for युष्ठाण). X संग्रह्मता; Mass न सित्र्वाः (for न प्रकृषाः). — <sup>4</sup>) I पाधियोगासनान. [To com. takes प्रधिव as vocative]

BIS, 876 (318) Bhartr. cd. Bohl. 2, 40. Hacb. 89, Galan 51; Satakāv. 90; SRB. p. 152, 394; SBH. 3229; SRK. p. 122, 11. (Bh.); SL. f. 48b; SKG. f. 22a.

67 °) Уэ नार्सা (бо स्वाह्)). В। अर्क्ष (бо असी). Х. У. ससुकंदसे (бо "कार्याने).

Est F I Y.s. s-3 T G.s.c. s. M:- इत्तकृति — 67° is missing in X.1. — °)
Ao. s. सपुर्विद्धनो: D द्वयपुर्वे : Est F s अर्थान्तुति. — 67° is missing in X.1. — °)
Ao. s. सपुर्विद्धनो: D द्वयपुर्वे : Est F s औरांचुपेर, T s हुंबले. — ") As चेतुं (бо नेतृ).
As W2-as. (отс.); transp. स्वता and काला, F श्र यहा सप्तापुर्वे : उपल वालार्ति (бо पा सत्तां पित्र). J1 (corrupt, apparently) स वाल्यति खलात. W4 (by corr.) X2.s-उ T G (orig.), s Ms.s. सूर्वाच्या, (Y.s. s. "ते वा) प्रतिचेतुत्तिक्वति (57 F सुकात्तु W. (by corr.) x M1.s. 4 सूर्वाच्या परि (उपले पि.) चित्र — विश्व : पित्र स्वाहे : प्रतिकृतिक्वति (50 स्वाहे : प्रतिकृतिक्वति (50 स्वाहे : प्रतिकृतिक्वति (50 स्वाहे : प्रतिकृतिक्वति (50 स्वाहे : प्रतिकृति : प्रतिकृतिक्वति : प्रतिकृतिक्वति : पित्र स्वाहे : प्रतिकृतिक्वति : प्रतिकृतिक्वति : प्रतिकृति : प्रतिकृतिक्वति : प्रतिकृतिक्वति : प्रतिकृतिक्वति : प्रतिकृति : प्रतिकृतिक्वति : प्रतिकृतिक्वति : प्रतिकृति : प्रतिकृतिक्वति : प्रतिकृति : प्रतिक

BIS. 6330 (2920) Bhartr. ed. Bohl. and lith. ed. II. 2. 6. Haeb. 90. lith. ed. I. 5. Galan 8; SRB. p. 41. 67; SRK. p. 34. 4 (Bh.); Vairāgyašataka of Padmā-

nanda; SSD. 2. f. 131b.

8 °) Fs Wi-s.4 (orig. as in text) "गुणं; Tic.v. "कृतं (for "हित्तं). — °) Est It भूत्र्यम् ; Ys क्षाद्रयम् (for कृत्रत्रम्). Jis क्षात्रिमञ्जाताम: (for क्षञ्जं). — ") C सांशिद्धारं, Jis स्वस्थितं (for "क्षितं). — ") Wa (orig.) भौमम् (for नीतम्).

BIS. 7352 (3340) Bhartr. ed. Bohl. and lith. ed. II. 2. 7. Haeb. 91, lith. ed. I. Calan 9. Satakāv. 91; SRB. p. 86, 3; SBH. 2382; SBK. p. 79, 2 (Bh.); SSD. 2, f. 123b; SKG. f. 5b.

उद्गासिताखिरुखलस्य विशृङ्खलस्य प्राग्जातविस्मृतनिजाघमकर्मवृत्तेः । दैवादवासिकमवस्य गुणद्विपोऽस्य नीचस्य गोचरगतैः सुखमास्यते कैः ॥ ६९ ॥ विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रस्कृत्तगुर्स धर्म

विद्या नाम नरस्य रूपमधिक प्रच्छनगुप्त धर्म विद्या भोगकरी यदाःसुलकरी विद्या गुरूणां गुरुः । विद्या वन्धुजनो विदेशगमने विद्या पर्र देवता

विद्या राजसु पूज्यते न हि घनं विद्याविहीनः पशुः ॥ ७० ॥ दाक्षिण्यं स्वजने दया परजने शाख्यं जने दुर्जने प्रीतिः साधुजने समयः खल्जने विद्वज्जने \*आर्जवम् ।

BIS. 1241 (466) Bhartr. ed. Bohl. 2, 49. Haeb, 92. lith. ed. II. 59, 1II. 58. Galan 62; ShB. p. 60. 238; SBH. 444; SRK. p. 27. 55 (Kalpataru); SSD. 2, f. 144a.

<sup>70</sup> Wrongly om. in Ba text. — ") Ms गुन्ने धर्म विषया (for प्रच्छवगुन्ने धर्म).
— ") X आगर" (for मोग"). — ") I Xi Yaha बंधुन्ने; Ws बंधुन्ना; Fs. 31 x Ys. += 8 M पता (for परे). N (except As Fs. 2 I X) W Ys. \$ दैवर्स (for देवला). (As com. विषा उत्कृष्ट पृष्टेनेता के). पर देवला is found only in Ao. 1 It]. — ") D पुतिले; Es Fs. 8 Ws. 2 X Gs Ms. \* पुनिला; Fs. 5 Y र पुनिले; Ys पुन्नेत (for पुरुषते). D प्रतिदिने; Fs. 5 X. (t.v. as in text) [S] ब्रिचि घंम, Yi (n as in text) म तु धर्म; Gs Ms च सतर्तर; Ms पुरुषनो (for पुरुष ते).

BIS. 6089 (2797) Bhart; ed. Bohl. 2. 17. Haeb. 93. lith. ed. I. 19, II and and 30. Gupacatna 3 (Haeb. p. 523). Kayyakal. and Kayyas. Hit. ed. Sehl. ad. pr. 48. Vikramacarita. 125. Pressápsbh. 12. Subhah. 8; SRB, p. 30. 15; SRK, p. 42. 1 (Pressáparatnávali); SA. 7. 9; Süktávali 4; SHV. f. 36b (Bh.); SS. 14. 5; SK. 6. 114; SN. 692; SSD. 2. f. 110a; SSV. 749; SMV. 11. 3; JSV. 67. 2; SKG. f. 12a.

<sup>71</sup> Om. in BORI 339. — 6) Ji दाधार्म, Xi दाधारमं, Xi दाधारमं, Xi दाधारमं, Pi दुससे (for स्वाने). C Fi-4 I Ji s X Yin. ← 9 T O M परिवर्ग (ror एर) . B Fis. H W Xi Yi. ← 2 T Gi. M सुत्ता, D Fi. x Xi Yi Gi. s. 3 सुत्ता, for जाने). C om. (hapl.) साधार्म जो दुर्जने. — A H transpose (with their var.) सुत्ता स्वर्ण — "स्वर्गा (in \*) and सुत्ता पुर्व — एर्जा (in \*). — \*) Est साम: (for सूत्रा-). Fis. s 8 (except Yi. s) करों प्रवर्णने (for

शौर्यं शत्रुजने क्षमा ग्रुरुजने नारीजने षूर्तता ये चैवं पुरुषाः कलामु कुशलास् तेष्वेव लोकस्थितिः ॥ ७१ ॥ करे श्राच्यम् लागः शिरिस ग्रुरुपादप्रणमता मुखे सत्या वाणी विजयि भुजयोवींचैमतुलम् । हिद खच्छा वृत्तिः श्रुतमिषगतं च श्रवणयोर् विनाप्येश्वरोण प्रकृतिमहत्तां मण्डनमिदम् ॥ ७२ ॥

वहति भुवनश्रेणीं शेषः फणाफलकस्थितां कमठपतिना मध्येषृष्टं सदा स च धार्यते ।

साथ: सक<sup>3</sup>). Bi Ji सालु (for सक्त-). A E I Wa X Y2.v.s Ti.s Ga.s Ms बाज़ीये; Bi Fa.s. H J Wi-s Yi.-s Gi-s Mi.s.s.s -व्याज़ीयं; Be equidit; G Fis E Y S [5] burjah; D - equilità (for "sunñau). — ") Ti Ge saler (for नारी-). Yic.v. Ti Ga.s Mas gent (for पूर्तता). — ") Fi ये त्यं में Fi एवं पूर्व 13.13 ये देवां हैं, 3 वे प्रेयं मं, 13 व्याचें दें, 13 व्याचें दें (for पूर्तता). — ") Fi ये त्यं पूर्व Fi एवं पूर्व 13.13 ये देवां हैं, 3 वे प्रयोचें दें, 13 व्याचें दें (for पूर्व पूर्व 14.5) में अपने के प्रयोचें दें (for प्रताप 15.4) में प्रयोचें दें (for प्रताप 15.4) में प्रताप प्रयोचें (for प्रताप 15.4) में प्रयोचें (for प्रताप 15.4) में प्रताप प्रताप 15.4) में प्रताप प्रताप प्रताप 15.4 में प्रताप प्रताप 15.4 में प्

BIB. 2788 (1125) Bhartr, ed. Bohl. 2. 19. Hacb. 94. lith. ed. I. and III. 21, II and Galan 22. Satakāv. 91. Subhāsh. 212. Prasabgābh. 5; SRB. p. 179, 1089; SBH. 2946; SRK. p. 14. 36 (Bh.); SA. 24. 44: Chankyanlthdarpana 12. 3; VS. 343 (Bh.); SRV. f. 1004. 44: SS. 6, 37; SSD. 2, f. 94s; SMV. 28. 21.

BIS, 1543 (601) Bhartr. ed. Bohl. 2, 55. Haeb. 95, lith. ed, I, 64, II, 65. Subhash. 56, 316; SRB, p. 52, 240; SRK, p. 18, 72 (Bh.); PT. 1, 63; SSD, 2, 6, 93a; SSV, 16, 3SV, 13, 12, 182. 9.

तमपि कुरुते कोडाधीनं पयोधिरनादराद्
अह ह महतां निःसीमानश् चिरत्रविभृतयः ॥ ७३ ॥
परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते ।
स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम् ॥ ७४ ॥
सिंहः शिशुरपि निपतित मदमल्लिनकपोल्निसिषु गजेषु ।
प्रकृतिरियं सत्त्ववतां न खलु वयस् तेजसो हेतुः ॥ ७५ ॥
केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोजवला

न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मुर्धजाः।

BIS. 6012 (2765) Bhartr. ed. Bohl. 2, 28. Haeb, 96, lith. ed. I and II. 35, Galan 38. Subhāsh. 315; BPB, 207 (Simantakavi); SBB, p. 51, 226; BPS, 122; JSV. 184. 6.

<sup>74°</sup> Om. in Wai 2, and Adyar XXIX E. 2; not found in Rana Pratalys are few order code. — \*) 13 Y14 प्रियमित : १ % उपल्ट प्रतिक. — \*) 18 Y14 प्रियमित : १ % व्यक्त प्रतिक. — \*) 18 Y14 प्रतिक सित्त : १ % व्यक्त प्रतिक स्वार्थ : १ % व्यक्त स्वार्थ : १ % व्यक्ति : १ % व्यक

BIS. 6681 (3107) Bhart<sub>F</sub>. ed. Bohl. 2. 24. lith. ed. I, II and Galan 32. Hit. ed. Schl. Pr. 13. Johns 14. Pañc. ed. koseg. I. 33. ed. Bomb. 27. Subbāsh. 63; SRB. p. 98. 7; SBH. 500; SRH. 168. 10; SRK. p. 120. 5 (Hit.); SM. 1676; SRD. 2. f. 113a; SSV. 1660.

<sup>75</sup> Om. in D. — a) Go एवर्लि (for निपतित). — b) Est महमह-(for महमिलन-).
C-भित्ति-(for-भित्तित्तु). Ao-s Gs (t.v. as in text) গরালা. — a) A C Fs Ys T Gs तैस्तां (for तैस्रतो).

BIS, 7040 (3251) Bhart, ed. Bohl. 2, 31, Hach. 100, lith. ed. I. 37, II. 38, Galan 41, Subhash. 316; Ép. 283; SRB. p. 79, 14; BBH. 593 (Śri vajrāyudha); SRK. p. 174, 3 and p. 49, 2 (Bh.); ST. 16, 3 and 40, 6; Padyaracana (KM. 89, p. 102, 61, Bh.); SHV. f. 72a, 88b; SK. 3, 201; SU. 1578; SSD. 2, f. 103a; JSV. 1727, 287, 3.

<sup>76 °) 08 (</sup>except W.sorigs.s. orig, Y.Mo) केन्द्राणि न (0 'गाँण नि: '5' 'रा न है) भू'. D सतर्त (for पुरुष). F : X: Ys हारों न चंड्रोक्करों. - ' ) B: कुसुनैगंकहरा; X: कुसुनैगंकहरा; Ma- वरोका (Mi कहा); J: set वर्षणी (for वाण्येका). Ma तब्द् (for सान्द). B: Y: कित्रा; F' कृतिनं; Y:- G:...: हिसाला; T' सतर्त (for पुरुष). Mo (gioss) T's प्रकार (for पुरुष). D. - ' J W-- X's T (r.v. as in text). s U [5] [क्रिक्ट (for सुष्क). A H J: न कवित् (for पूर्षणाय). Ms सा वार्षित हि भूषणे भुवि पूर्णा वास्त्रपणि मुर्पा

BIS. 1910 (735) Bhartr. ed. Bohl. 2. 16. Haeb, 106, lith. ed. I. 18, II and Galan 19. Samskrtapāthop, 62. Šatakāv. 93. Prasangābh. 6. Subhāsh. 287; SRB.

वाण्येका समलंकरोति पुरुष या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम् ॥ ७६ ॥ हःष्रोठिष्ठह्य

तावदेव कृतिनामपि स्फुरत्येष निर्मलविवेकदीपकः । यावदेव न कुरङ्गचश्चषां ताड्यते चटुललोचनाम्बलैः ॥ ७० ॥ धन्यास् त एव चपलायतलोचनानां तारुण्यदर्पधनपीनपयोधराणाम् । क्षामोदरोपरिलसन्निवलीलतानां दृष्टकृतिं विकृतिमेति मनो न येषाम् ॥ ७८ ॥

स्मितेन भावेन च लज्जया घिया पराश्चलैरर्धकटाक्षवीक्षितैः। वचोभिरीष्यीकलहेन लीलया समस्तभावैः खलु बन्धनं स्त्रियः॥७९॥

p. 85, 14; SRK, p. 110. 1 (Bh.); Sūktāvali 25; SA. 7, 35; SHV, f. 36b; SS. 57, 1; SK. 6, 115; SU. 1412; PT. 3, 27; SL. f. 53b; SSD. 2, f. 110a; SMV, 11, 1; JSV, 87, 1.

BIS. 2545 (1026) Bhartr. ed. Bohl, and lith. ed. III. 1. 55. Haeb, 58. Subhash, 14; SRB, p. 255. 33; SKM, 131. 30 (Indrakavi); SRK, p. 276. 4 (Sp.); SK, 5, 134; SM, 1383; SM, 254; SSV, 1368; SLP, 4, 53 (Bh.).

<sup>78</sup> Om. in Mysore 582. Es order adde. — 'I धन्यः स (for धन्यासा). O H W Yı Gı. M तरहायत (Hı com. तरह = चर्छ); I चराशितः J Yı (orig.).-..... र प्रि. श्रास्ताः (श्राः धन्यहायतः Kı लोचनीतां. — ') W प्राप्तः (श्राः धन्यहायतः Kı लोचनीतां. — ') W प्रप्तः (श्राः धन्यः प्रयः (श्राः धन्यः (श्राः धनः (श्राः (श्र

BIS. 3081 (1310) Bhartr. ed. Bohl. lith ed. III. 1. 92. Haeb. 95; Sähityamimämsä 6 (p. 88); SS. 45. 5; SLP. 4. 55 (Bh.).

<sup>79</sup> En repeats this sl. on margin. — a) O Trov. हावेन; G4 हासेन (for आयेत).
As B D Fr. 2.4 H I W X Yr.-2.5 Th. 3 Gr-5 Mi. 4.5 [Art]; C Th om.; J [n] [R] दा;
Ye. 7 Trov. G1 Mi. 3 गुलै (for faut). — b) D F3 H J S (except W1 and Wo X Y1)
\*\*वीक्षी: (for 'वीक्षित'). — a) X [क्षावा (for faut).

BIS. 7361 (3319) Bhart, ed. Bohl. and Hach. 1. 2. lith. ed. II. 8; SRB. p. 251, 37; SBH. 3383; SRK. p. 271. 9 (Bh.); SM. 1391; SN. 258; SSV. 1376; JS, 393; JSV. 241. 12; SLP. 4, 58 (Bh.).

एताश् चलद्रस्त्यसंहतिमेखलोत्थ-क्षंकारमृषुररवाहतराजहंस्यः । कुर्वन्ति कस्य न मनो विवशं तरुण्यो विज्ञासमभूद्रिणीसहशाक्षिपातैः ॥ ८० ॥

सत्यं जना विष्म न पक्षपाताल् लोकेषु सप्तस्विप तथ्यमेतत् । नान्यन् मनोहारि नितम्बिनीन्यो दुःखैकहेतुर्न च कश्चिदन्यः॥८१॥ लीलावतीनां सहजा विलासास् त एव मुदस्य हृदि स्फुरन्ति । रागो निलन्या हि निसर्गसिद्धस तत्र अमस्येव मुधा पडिकः॥८२॥

<sup>80 °)</sup> Ms एकास् (for एतास्). W स्वलन् (for वलन् ). C न्हांकृति; H न्यंतित (for न्वेहित). Fs सेललायन्, Ji W Yia and printed ed. सेवल्लायं, Ta, s निकलायन्, Ta, s न्यंतित (for न्वेहित). Fs सेललायन्, Ji W Yia and printed ed. सेवल्लायं, Ta, s निकलियं - ' ) C होताः, Fs कि स्वालः, Y प्रावतित; Y G से द्वाहृतः, Y प्रावतितः, Y Ms. अस्तितः, Y G से द्वाहृतः, Y प्रावतितः, Y Ms. अस्तितः, Y G से द्वाहृतः, Y प्रावतितः, Y Ms. अस्तितः, Y G से स्वाल्यः, Y प्रावतितः, Y Ms. अस्तितः, Y G से प्रावतितः, Y प्रावतितः, Y प्रावतितः, Y G से प्रावतितः, Y प्रावति

BIS, 1456 (573) Bharty, ed, Bohl, 1, 8, Hacb, 10, lith, ed, II, 9; SRB, p. 253, 25; SHV, app, II, f. lb, 3 (Bh.); SLP, 4, 59 (Bh.)

<sup>81 °)</sup> A सत्ये बच्चो, X У इत्यं बजाब; M.1- को समना (गिन सत्यं जना). У श्रध्यंत्र शिव बिका त्र). F च पक्षयाता; F4J G1 M.1- "रातो; M1.5 "रातं (गिव "पाताच्.). — "?)
E0.3 बस्सास्त्राचित्र) D F8 - सर्वेश्वाचित्र Est F8 W सर्वेषु च (गित स्तरस्त्राचित्र). D तत्त्रव्यम्य; F84
X G3.84. M.1- सत्यसेत्रत् M.1- श्राच्यं (गित त्रव्यं). — ") J X3 M8-5 नार्व्यं (गित नाव्यं).
F8 विकासित्रीयार्थों (गित निर्मार्थः). — ") G1 दुवस्त्रपु (गित त्रव्यं). — [१० दुवस्त्रपु (गित त्रव्यं, गित त्रव्यं, भित्र विवादित्रयः; M3 क्रसिदन्ययः; M3 क्रसिदन्ययः; M3 क्रसिदन्ययः; M3 क्रसिदन्ययः; M3 क्रसिदन्ययः;

BIS. 6720 (3127) Bhartr. ed. Bohl. 1. 54. Haeb. 57. lith. ed. II. 10. Kävyas. 46; SBH. 2231; SLP. 4. 60 (Bh.).

<sup>82.</sup> Generally found in 8, but C. N60 (61) and \$11; F1 and BORI, 326, N82; F8 N64 (65); Ujjain 6414, N64. Ms order code. — ") Ms चिकासिनीनां (100 की कावनीनों). X2 महत्रा; Gat सहसा (for महत्रा). Jit. 11 X स्ववसा. — ") Ji मू पड्। W3-4 तवैद; J3t T2 ता एव (for त एव). Ao-3 Eol. It सार्रति (for रकुरानेत). [But Δ1 000. सार्रति कहर्ता चीता वादें] — ") X [बा]ण; G1.4 M1.24 च (for हि). Eol E1 J सिस्तिनित्ति स्त्रा — ") E5 F3.5 X2 Y1t समस्तेष . J1 W1.2 X1 Y3.7 T2.3 Gst M1-3 सुदा; Y4-4 T1 हुया (for सुजा).

BIS. 5857 (2673) Bharty, ed. Bohl. 1, 78, Haeb. 81, lith. ed. II, 11, Subhāsh. 212; SRK. p. 271, 10 (Sphutasloka); SN, 268; JSV, 302, 5; SLP. 4, 61 (Bh.).

## अमाराः मन्त्येते विरतिविरमा वाश विषया जगप्सन्तां यद वा नन सकलदोषास्पदमिति । तथाप्यन्तस्तत्त्वप्रणिहितिषयामप्यतिबलस

तदीयोऽनाख्येयः स्फरित हृदये कोऽपि महिमा ॥ ८३ ॥

मात्सर्थमत्सार्थ विचार्य कार्यमार्थाः समर्यादमिदं वदन्त । सेव्या नितम्बाः किस् भूधराणासूत स्मरस्मेरविलासिनीनास ॥ ८४ ॥ किमिह बहुभिरुक्तैर्यक्तिशन्यैः प्रलापैर

द्वयमिह पुरुषाणां सर्वदा सेवनीयम् ।

83 Om. in Krsna Śāstri Mahābal's ed. (NSP), - ") Ga zowe: (for MILS. 4.5 STORRE Y T G5 STA ... Yo. 8 संसार (for सन्त्येत). Fi. : H 'विषमा: Yo 'विषया: (for 'विस्मा). A mm-: D Es Fs-5 Ic W- farr barrer . Eo. 1. 5 It at wr. Es. 4 wifer: Jit Y1. 2. 8 G2. 8 at re-: X1 aver: X2 arar: Ys- [arr ] sarg-: Ys orfo-: Ys. o T Gs oro-: Gs [ar lorfo-: Ms arfe- (for ara). Ft -विषमा (for विषया). - ) B1 Est Ys M4 जागुट्संत; D Fs H10 J Y4-6 T G1-8.5 M1.8 "प्लांता: Fa "प्लांता: I "प्लांता: Xa Ya. T जिग्रफांता. Ba Ya ल त (for लग). Eat बाक्ट (for सक्छ"), A Es. 4 H Ts G4 आप: F2 इटं (for इति), - ") F2 "तस्बाप्रणि"; W "तस्व प्रणि (for 'त्रस्तप्रणि'), As Wa अतिबलास: Eo.s अतिबलं (for 'बलस्). - ") Wat [S] नाक्षेप: (for sनाक्ष्येय:). Es कोप्यमहिमा. — For 83° , Fs. 5 H I B (except W) subst. (i. e. all Mss. of archetype & & by haplography with st. warm dared');

#### तथाप्येतह्रमी न हि परहितास्पृण्यमधिकं

न जासिन्संसारे कवलगडशो रम्यमपरम्। [(L. 1) Gs आशा (for तथा). Fs X Ys. 4-8 T Gs. 5 असी (for झसी). - (L. 2) Fs वा (for w). Jit ugui (but gloss for squi): Jic Ys-s. 7.8 Gs Ma.s squas: Ga lacuna (for squeen). ]

BIS, 776 (289) Bhartr. ed. Bohl, lith. ed. III. 1, 51, II. 14, Haeb, 54, Satakav. 68; SLP. 4, 64 (Bh.).

84 4) X1 माल्सर्यमाल्सार्य, X2 विशार्य (for विशार्य). — b) A2 समार्यादम. C उदाहरंसु; Fa Ya हुदं बदंसि. — °) G: सेवा (for सेव्या). Fa. 8 G: खुलु; Jit किल (for किस्). — ") Ma कृत: (for उत). Fa Mi स्थित-; Ma तत: (for स्थर-). Gat-सीर- (for -सोर-). C -विलोकिनीनां: Hit Wat -विलासनीनां: Hie -विलासीनीनां.

BIS. 4811 (2177) Bhartr. ed. Bohl. and lith. ed. III. 1, 18, Haeb. 20, lith. ed. II. 16. Daśarūpāvaloka p. 162; SRB, p. 251, 36; SBH, 2229; Udāharaņacandrikā; Kāvyānuśāsana of Vāgbhata 2 (KM, 43, p. 28); AMD, 278; com. on Candraloka 7, 2 (p. 113); Alamkāraratnākara 266; Kāvyaprakāša 5 (133), 7 (262); Kāvyapradīpa (KM. 24, p. 188 and p. 280); com. on Kāvyādarśa of Dandin 3. 139 (Govt. Or. Ser. As. p. 382); SLP. 4. 66 (Bh.).

85 Om. in NS2. - ") F1. : (chta; J1 gg fg (for falleg). Est swingen:; Eo.1.s and Eo q (gloss gree'); Jit Gst gw (for gree'). Hit.s Y1(AB and પુ મ. છુ.

अभिनवमदलीलालालसं सुन्दरीणां स्तानभरपरिखिन्नं यौवनं वा बनं वा ॥ ८५ ॥ राजंस् तृष्णास्तुरादोर्ने हि जगति गतः कश्चिदेवावसानं को वा \*अर्थैः प्रभूतैः स्वयुषि गलिते यौवने सानुरागः । गच्छामः सदा यावद् विकसितकुसुदेन्दीवरालोकिनीनाम् आकम्याकम्य रूपं झटिति न जरया लुट्यते श्रेयसीनाम् ॥८६॥ उपिर घनं घनपटलं तिर्यम् गिरयोऽपि नर्तितमयूराः । क्षितिरपि कन्दलघवला दृष्टि पथिकः क पातयत् ॥ ८७ ॥

BIS, 1771 (685) Bhartr. ed. Bohl. 1.53. Haeb. 56. lith. ed. II. 17; SRB.

p. 252.52 (Bhattodbhata); SBH. 3453 (Bhattodbhata); SLP. 3.5.

BIS. 5739 (2601) Bhartr. ed. Bohl. 1. 69. Haeb. 72. lith. ed. II. 21; SLP. 4.

68 (Bh.).

BIS. 1290 (491) Bhartr. ed. Bohl. 1. 43. Haeb. 46. lith. ed. II. 22; \$\hat{Sp. 3865}\$; \$RB. p. 342, \$2 (Bh.); \$BH. 1744 (Bh.); \$KM. 61. 33 (Bh.); \$\hat{Sarrayatikaqti\hat{lablarana}}\$ 3. 67 (KM. 94, p. 353); \$K. 3. 323; \$U. 857; \$G. f. 77b; \$LP. 4. 67 (Bh.).

o.v.) s. s. s Gs. s बचोचित् (for प्रकारेंद्र). B किसिंह (Bs 'ति) बहु विकल्पेजीस्परीयुक्तिक्युन्येंद्र.

— b) C Ys (orig.) हु यसिव; E. st. s. s. l. 'सिंद. — ') Xst 'सही' (for 'छोडा').

Wst 'कास्सदा; Wo 'सुंदर् (for 'काकस). — b) Fs 'परिपूर्ण; Wst 'परिविश्वेद (for 'विवर्ष).

<sup>86 °)</sup> Es We 'rain' (for 'रामेर), Ös नकः (for नकः), Gs किंसिकः, Wets. t Vs [बांचारां- — \*) A B E I X को बार्चारें; C Fs Jos. s W Y T Gs.s. Mi.s. को बार्चारें; D को बार्चारें; D को बार्चारें; Ps को बार्चारें; D को बार्चारें; Ji को बार्चारें; D को बार्चारें; Fs को बार्चारें; Fs को बार्चारें; D को बार्चारें; D म. को बार्चारें; Fs को बार्चारें; D म. को अला को स्वार्चारें; B को बार्चारें; D को बार्चारें; D म. को बार्चारें ने, G 1M को बार्चारें।; G s को बार्चें को बार्चें के नार्चारें, D अला को बार्चें के स्वार्चारें, Ps को बार्चें के नार्चारें, D म. को बार्चें के स्वार्चार मुख्यें, D बार्चें के बार्चें के स्वार्चार प्रकार मार्चें के स्वार्चें, Ps अला को बार्चें के स्वार्चें के स्वर्चें के स्वर

<sup>87</sup> Yz fol. missing. — a) Ja बन- (for धनं). Ge उपवने धनपटले. — b) Ys Ga तरवांपि; Mi-तरवांपि; Mis तिरवां दि (for तिरवांदि). Hie विरात (for तिर्तेल-). Ga न्यूप्य. — b) Ps बहुका; W बहुपा (for दिवंदिन). Ys क्रेन्ट्रनव्यक्ता. — d) Jiz दिह; W सुष्टि (for दिष्टे). X पवि कः Ys पविकः कं; Gas पवि नः कः Gi पविकस्य (for पविकः कः). G El Få और X Yi.s=s. 8 Th. 8 Gl. 20.s. 8 M सातवांत; Ja Ws पारावत; Yi Gs पारवांति; To Gst पारवें ति प्रति प्रति

संसारेऽस्मिन्नसारे परिणतितरले हे गती पण्डितानां तत्त्वज्ञानामृताम्मः द्भुतलिलियां यातु कालः कदाचित् । नो चेन् सुग्धाङ्गनानां स्तनजघनघनाभोगसंमोगिनीनां स्थूलोपस्थस्थलीषु स्थानिकरतलस्पर्शलीलोकोचनानाम् ॥८८॥ कचित् सुभूभङ्कैः कचिद्षि च लज्जापरिगतैः

कचिद् भीतित्रस्तैः क्वचिद्पि च लीलाबिलसितैः । कुमारीणामेतैर्वदनसुभगैनेत्रबल्लिः

स्फराञ्चीलाञ्जानां प्रकरपरिकीणी इव विशः ॥ ८९ ॥

BIS. 1986 (771) Bharty, ed. Bohl, and Haeb, 1. 4. lith, ed. II, 25. Satakay, 61; SRB, p. 253, 29; SLP. 4, 70 (Bh.),

BIS. 6642 (3081) Bharty, ed. Bohl. 1, 19, lith. ed. II, 23, Satakav. 64; SRB, p. 252, 60; SLP, 4, 69 (Bh.).

<sup>89</sup> C transp. with order abod the portions after cassurs of 89° and 89°.

—°) B C Est. if P:— H I J Y 2. e-o. T G M:— বংঝানী. B: বু (for च). O Fs Wt ক্রমাণিটো; Wo ক্রমাণিটোই. —°) B: মানিছানী: B: মানিছানী: C মানবংকী: Fi. গানিছানী: J বিবিশ্বনী: Y \(\frac{\text{Yin as in text}}{\text{N.s.}}\). T G:s Min-a स्ट्रोनिकी: Y saideradh: Fi. গানিছানী: J বিবিশ্বনী: Y \(\frac{\text{Yin as in text}}{\text{N.s.}}\). T G:s Min-a स्ट्रोनिकी: Yis.s. S Gi.s. & মুবিশ্বনী: Y \(\frac{\text{Yin as in text}}{\text{N.s.}}\). T Gildard: Y \(\frac{\text{Yin as in text}}{\text{N.s.}}\). B ब्रह्म: X Yis.s Gi.s. & \(\frac{\text{Yin as in text}}{\text{N.s.}}\). Bi ब्रह्म: X Yis.s Gi.s. & \(\frac{\text{Yin as in text}}{\text{N.s.}}\) T G:—S. \(\frac{\text{T G:-o.s.}}{\text{Vis.}}\) Bi ब्रह्म: X Yis.s Gi.s Min-arquit; Cor agramal P. S W \(\frac{\text{Red}}{\text{Red}}\): Y s \(\text{Red}\text{Circ or agramal}\). F S Gi.s. \(\frac{\text{Fine all or agramal}}{\text{Vis.}}\) F S \(\text{Red}\text{Circ or agramal}\): Y S \(\text{Red}\text{Circ or agramal}\text{Vis.}\) F S \(\text{Red}\text{Vis.}\): Y S \(\text{Red}\text{Circ or agramal}\text{Vis.}\) F S \(\text{Red}\text{Vis.}\) F S \(\text{Red}\text{Vis.}\text{Vis.}\) S \(\text{Red}\text{Vis.}\) F S \(\text{Red}\text{Vis.}\text{Vis.}\) S \(\text{Red}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\text{Vis.}\

वकं चन्डविडम्बि पङ्जपरीहासक्षमे लोचने वर्णः स्वर्णमपाकरिष्णुरिलनीजिष्णः कचानां चयः। वक्षोजाविभकुम्भविभ्रमहरौ गुवीं नितम्बस्थली वाचां हारि च मार्दवं युवतिषु स्वामाविकं मण्डनम् ॥ ९०॥ नामतं न विषं किंचिदेकां मक्त्वा नितम्बनीम । सैवासतलता रक्ता विरक्ता विषवहरी ॥ ९१ ॥ भूचातुर्योकुश्चिताक्षाः कटाक्षाः स्निग्घा वाचो लज्जितान्ताश्च हासाः। लीलामन्दं प्रस्थितं च स्थितं च स्थीणामेतद् भूषणं चायुधं च॥९२॥

BIS, 5896 (2696) Bhartr. ed. Bohl. and Haeb. 1. 5. lith. ed. II. 26; SRB.

p. 254, 43; SRK, p. 271, 17 (Prasangaratnavali); SLP, 4, 71 (Bh.).

91 G1 om, [perhaps haplographically with similar variant reading of ताबतेबास्त which precedes ] -- 2) Ws नामनं न विषं; X1 Gat नास्तं नाविषं; Y8 विनासतं विषं: Ya त्राम्रतं न मर्ष. — ) As Jr. 2t एकां मुक्ता; C एकैव तु; Fs Yr. 8 एका मुक्ता; W एका मुक्ता; X2 एकां मुक्तां; X2 विना मुक्तां; Y2.4 Gs.4 एतां मुक्त्वा; Y8 विना मुक्ता; Gs Ms. 5 पूर्ता सुकरता; Ms विना सुरक्षां; Ms एकसुक्ता (for एकां सुकरवा). (Je com. सुक्ता = बिह for शक्ता). B C Es.s I Jit W Ms नितंबिनी. - ") B D Eo-2.40.5 F1, 2 Gi सैवाम्तमयी; Ws शैवाम्तलता. Gat सैवाम्तरसालका. — d) Ys वियक्ता (for विरक्ता).

BIS, 3608 (1549) Bhartr. ed. Bohl. 1, 75, Haeb. 78, Panc. ed. koseg, IV, 34. ed. Bomb. 32, Subhash. 12; SRB, p. 251, 10 (var.); SRK, p. 114, 11 (Bh.); SU,

565; JSV, 241, 17 (var.); SLP, 4, 72 (Bh.).

92 Om. in I. - ") A2 B1 D F4 H J Y T G अपातुवात; F6 W1 M4, 5 भ्वातुर्थं (W1 °थ-). Fs कुंचिताक्या; G: कुंचितांता:; Ms कुंचिताओं: (for -कुश्चिताक्षा:). C अचात्र्यं कुंचिताकुंचिताक्याः. -- ) B F1.2 H Jat.2 आवा; Jac आव: Yr बाचा (for वाचो). C Est Ms स्वजितासी च; Fs W स्वजिता(W2 "जाया)श्रेष: Jit स्वजितासाध: Gs लक्षितांताक्ष. - °) Ba Ga लीलामंद: D वा स्थितं; Ea at मुस्थितं; Fa Wa (orig.) शास्थितं (for च हिंगतं). Et X1 om. (hapl.) हिंगतं च. - ") Ao.1.8 एते (for एतद). Fsm.v. दूषणं (for चायुक्षं). Ect जा (for च).

BIS. 4646 (2081) Bhartr. ed. Bohl. and Haeb. 1. 3; Sp. 3954 (Bh.); SRB. p. 251. 41 (Bh.); SBH, 2227 (Kaviputrau); SRK, p. 270. 6 (Bh.); SLP.

4. 73 (Bh.).

<sup>90 4)</sup> We बर्फ (for बर्फ), Bs C Fa. s H Ys. s G2. a. s Ml. 2 - विख्यासि : D Fa. st.v. Gs बारिज (for प्रका-), J X1 Y7 हासाक्षमे. - b) C W4 G1 Ms वर्ण (for वर्ण:), C G1 Ms "क्षावजनी: D Fs. 4 J Ys "क्षावलिना: E1 Fs "क्षावलिनी: E2 om.; Y1 'क्षावलिनीर: G4 "आरखिनो (for "आरखिनी-). — ") Fs [ ह | ह (for [ ह | अ-). B Esc M1-8 -विभासकरी: F4 (t.v. as in text) - farmari: Wic. 2-4 - timmer (for - farmer). After er, Jet lacuna to the end of Sloka. Jit Ms nell (for nell). — d) A Hit. s I even; C enn: X वाचा; Ms द्वाचां (for वाचां). E हारियु (E com. युवतियु हारियु मनोहारिणीयु); Fs मार्थका: I हाहित- (for हाहि स). मिं उक्रवलं: Jit मार्थवं: Jic आर्थवं: (for मार्थवं).

स्मितं किंचिद्धकं सरलतरलो दृष्टिविमवः

परिस्पन्दों वाचामभिनवविलासोक्तिसरसः । गतीनामारस्यः किञ्चलथितलीलापरिकरः

स्पृशन्त्यास् तारुण्यं किमिव न हि रम्यं मृगदृशः ॥ ९३ ॥ आवर्तः संशयानामविनयभवनं पत्तनं साहसानां

दोषाणां संनिधानं कपटशतमयें क्षेत्रमप्रखयानाम् । स्वर्गद्वारस्य विम्नं नरकपुरमुखं सर्वमायाकरण्डं

स्रीयम्त्रं केन सृष्टं विषममृतमयं प्राणिलोकस्य पाराः ॥९४॥

BIS, 7260 (3318) Bhartr. ed. Bohl. Haeb, and lith. ed. III. 1. 6. lith. ed. II. 29; SRB. p. 256. 9; SBH. 2236; SRK. p. 285. 2 (Bh.). Dhvanylaloka 4 (KM. 25, p. 294); AMD. 152; Sabityamināsasā 6 (p. 100; of. p. 109); Kāyyamiāsana of Hemacandra 7 (KM. 71, p. 310); JSV. 218. 2; SLP. 4. 74 (Bh.).

<sup>93</sup> Om. in I. J. text omits this stames but traces are found in com. — ") Fe færd (for færd). B Jo.s Y2.4-5 Th. G M fisher grift (O Fs Ws Y1 (printed text) but A and B as in text) fisher grift; W1.1.8 [Spling grift]. E grift fisher (for fisher grift). [Ao.1 com. fisher grift. E com. ers fisher grift. B grift fisher (for fisher grift). [Ao.1 com. fisher grift. E com. ers fisher grift. H com. fisher grift. E com. ers fisher grift. Et shrade (for shrade). A C Fs X -fisher grift; D Ys this fisher grift. Et shrade (for shrade). A C Fs X -fisher grift; B Ys this fisher grift. Et shrade grift. (for shrade). A C Fs X -fisher grift; B Ys this fisher grift. H s shrade grift. H s on yield; To show fisher grift. H s shrade grift. H s on yield; To show fisher grift. H s shrade grift. H s on yield; To show fisher grift. H s shrade grift. S shrade grift. H s shr

<sup>94</sup> Ao.12 N 51, Ś 29; As N 51 only. — ") Ms ब्राचाल: (for ब्राच्ते). B Ic संस्थानां [X ! इंस्प्यानां [for संस्']. A (except An Nti) C Ex Y1--s. S T. Gs ज्यित्वयः अंदर्श (Ao.100m. अवंत कहात्र पर); Y ! (printed text) अतिकासकार्य ; Gs ज्यित्वयः अवंत (Ao.100m. अवंत कहात्र पर); Y ! (printed text) अतिकासकार्य ; Gs ज्यित्वयः Fs (tv. as in text) J B (except Y 1 Gs) सृष्ट्यं (Ms. इंस्ट्रां). — ") X ! देवानां [for देवाणां). A D It कपटवारपुर (D 's) हां; Y: बातकपटवारपु (G : इतिकासिकार्य (for कपटवारपुर). — ") B Fl. J Y 1.2-s- T G-2- औ.1-2- इतिहों; Xtt विस्ं (for विहां). Ms. सर्वनायाकारणां. — " W com. केत = बहुणा. B: Est स्टूर्स (G s st (for विहां). Ms. सर्वनायाकारणां. — " W com. केत = बहुणा. B: Est स्टूर्स (G s st (for विहां). Ms. सर्वनायाकारणां. — " W com. केत = बहुणा. B: Est स्टूर्स (पार). Est W प्राण्यां को स्टूर्स (Ms. \* क्षे) (For expect Ao Nti) सर्वज्ञेक्ट प्राप्ता; Fl. 2 Y (s and printed text) प्राण्यानाकपासः; Fam.v. प्राण्यां त्रीवयाः Yt. अविवज्ञेक्टस प्राप्ता; G s Ms. सर्वज्ञेक्ट प्राप्ता; G s और अविवज्ञेक्ट प्राप्ता; G s और सर्वज्ञेक्ट प्राप्ता; G s और सर्वज्ञेक्ट प्राप्ता; G s क्षेत्र (Ms. \* क्षेत्र (Ms. \* क्षेत्र ) करकेक्ट क्षेत्र प्राप्ता; G s और सर्वज्ञेक्ट प्राप्ता; G s क्षेत्र (Ms. \* क्षेत्र ) करकेक्ट क्षेत्र प्राप्ता (Ms. \* क्षेत्र ) करकेक्ट क्षेत्र अप्ता (Ms. \* क्षेत्र ) करकेक्ट क्षेत्र (Ms. \* क्षेत्र ) करकेक्ट क्षेत्र प्राप्ता (Ms. \* क्षेत्र ) करकेक्ट क्षेत्र प्राप्ता (Ms. \* क्षेत्र ) करकेक्ट क्षेत्र (Ms. \* क्षेत्र ) करकेक्ट

सन्मार्गे तावदास्ते प्रभवति हि नरस् तावदेविन्द्रयाणां रुज्ञां तावद् विभन्ने विनयमपि समारुम्बते तावदेव । भूचापाकृष्टमुक्ताः श्रवणपथजुषो नीरुपदमाण एते धावस् स्रीठावतीनां न हदि धृतिमुषो दृष्टिवाणाः पतन्ति ॥९५॥ यदेतत् पूर्णेन्दुचुतिहरमुदाराकृतिवरं मुखाञ्जं तन्बङ्गचाः किरु वसति यत्राघरमधु । इदं तत् किंपाकृष्टमफर्टमिवातीव विरसं व्यतीतेऽसिन्काले विषमिव भविष्यत्यसम्बदम् ॥ ९६॥

BIS. 1038 (392) Bhartr. ed. Bohl. and lith. ed. III. 1, 76. Haeb. 79. Statistaka 2, 3, Pasic. ed. Koseg. I, 204. ed. Orn. 152. ed. Bomb. 191; SRB. b. 350, 83; SM 1397; SN, 262; SSD, 4, f. 19a; SSV, 1383; JS, 397.

S Om. in I. Folio missing in Ya. — ") C सम्मागीस, JR. : सायहित (for साबस्ति), C Jis S (Wa.som.) च (for दि). B D F: Y: पुरुषस्, F: दि समें (स्वाद्धित), C Jis S (Wa.som.) च (for दि). B D F: Y: पुरुषस्, F: दि समें (प्रतासित), Et समाजित होता है। प्रतासित होता सम्मागित है। स्वाद्धित — ") F: अच्चापात (for अच्चापा), C वदन (for स्वच्या), B: प्युट्ट (for स्वच्य), A: पुरुषा; C D Est. st F H J S (except X Y1) नाता (G: नाताय) (for न्युप्ती), X पुश्लामित्ते, Y: पुरुष्तापत्ताहः, —") F: om. न. Y== T G:- M हिंदि न्युप्ती, A प्रतासित होता है। स्वापा; Est. अध्यात (for स्वच्यो), A अस्वत्राप्ताः (कार्यो), A अस्वत्राप्ताः (st दिव्या)

BIS, 6824 (3168) Bhartr. ed. Bohl. 1. 59. Haeb. 62. lith. ed. II. 33. Kāvyas. 51. Hit. ed. Schl. on 39. 20. Johns. I. 907. ed. cal. (1830) p. 138. ed. Rodr. p. 119. 64k. Pet. Ms. 26. Subhāsh. 93; fp. 3300 (Bagabhātai); SRK. p. 260. 112 (Dharmakitti); SBH. 2246; SKM. 53. 12 (Bapa); SRK. p. 276. 3 (Sphutasloka); SRN v. app. II. fol. 4a. 33; SK. 5. 135; SU. 256; SM. 1384; SN. 255; SSV. 1369; SUP. 4. 12.

<sup>96 °)</sup> ८ पूर्णेदो ब्रुवि: Wet पूर्ण दुण्कृति' (for पूर्णेन्दुप्रति'). Wet 'हरदू-; X Get 'करदू (' G M.L.s.s 'अस्त् (for 'हर्स). C 'चरे; W'-s Y.r M.s 'बरे; W's Ys.s.s T 'प्रेस्, Ms 'चरे (for 'चरे). — ") ८ असात् हैं हर्ष प्रपाद हैं प्र प्रचाद हैं प्र अस्ति (for 'चरे). O दुशाजर स्वाक्ष्म . C सम्ति (for चरे). C पत्राजरस्या; Est तत्वज्ञा; J) वर्तेया (for तत्वकृत्या). C स्तिति (for चरे). C पत्राजरस्या; Est.t हं F Wet बत्राचरस्या; Fs.s W (and We) Yit.z.s.s दि: तत्राचरस्या; — ") दि तत्याके; D तर्तिक चर्कः, मैं बर्लिख्याकं, W तावस्ताकं, धी तरिक पत्र- G 'अब्र (for 'क्यां). O Est Fs.s H J Y T G M ह्यानीसि('Y' 'विश्वेत, ' द्वावती च विश्वेत. — ") B: सत्रवलाक सुववं; D शिवेशो सुववं; Est अविष्यति सुववं; J अवलसुववं; Gs विष्यति सुववं; Ms.s अविश्वेतव्यव्यवंद्वव्यवंद्वव्यवंद्वः Ms.s अविश्वेतव्यवंद्वव्यवंद्वः (Ms.s अविश्वेतव्यवंद्वव्यवंद्वः Ms.s अविश्वेतव्यवंद्वव्यवंद्वः (Ms.s अविश्वेतव्यवंद्वव्यवंद्वः Ms.s अविश्वेतव्यवंद्वव्यवंद्वः (Ms.s 'त्रे)

BIS. 5255 (2379) Bhartr. ed. Bohl. 1. 79. Haeb. 82. litb. ed. II. 34. Satakāv. 15; SLR. 4, 77 (Bh.).

संसारेऽसिन्नसारे कुनुपतिभवनद्वारसेवाकलङ्क-व्यासङ्गठ्यस्तधेर्यं कथसमलिधयो मानसं संविवध्युः । यद्येताः प्रोद्यदिन्दुचुतिनिचयभूतो न स्युरम्भोजनेत्राः

प्रेङ्कत्काश्चीकलापाः स्तनभरविनमन्मध्यभागास्तरुण्यः ॥ ९७॥ अच्छाच्छचन्दनरसार्द्रकरा मृगाक्ष्यो धाराग्रहाणि कुसुमानि च कौमुदी च । मन्दो मरुत सुमनसः शुचि हर्म्यपृष्ठं

श्रीष्मे मदं च मदनं च विवर्धयन्ति ॥ ९८ ॥ परिमलभूतो वाताः शाखा नवाङ्करकोटयो

97 °) Jit खबरासारे; Ya [S]सिमिनसारे; Ga सिससारे; Ma.s [S]सिसपारे. Ya इ. तुपति: Ao Xa -पुत्रक: Was -प्रस्ते ; Xit -सदश- (for -प्रावन). Yi नेशे (for -सेवा). Eo -कुळेंहं; Ba: -कुळंहं; Ba -कुळंहं; Ba -कुळंहं; Waळं - (Wa 'श्रो). — ') As 'क्सलेंबंह्: Eat. & 'क्सलेंबंट, Ma. 'क्सलेंबंट, As H J Ya Gi Ma. & सीरियुष्ट (Ya 'श्रो); E E X. क्या सियुष्ट,

मधपविरुतोत्कण्ठाभाजः प्रियाः पिकपक्षिणाम ।

BIS. 6641 (3080) Bhartr. ed. Bohl. 1. 66. Haeb. 69. lith. ed. II. 35, Kayyas, 58; SRB. p. 252. 61; SBH. 2245; SDK. 5. 57. 5 (p. 315); SLP. 4. 79 (Bb.).

<sup>98 °)</sup> A10 E20 Y1 लच्छाच्छ ; B1 लच्छाच्छ ; C बाह्यांच्छ ; E हाराज्याय ; Y2 लच्छाच्छ , Y2 पि. M5 'स्ताहंदरा; G1 'स्तप्रकरा; M1-च 'स्ताहंद्रचा (for स्वाहंदरा). E0.1 (0र्गष्ट).00.4 (0र्ष्ट).00.4 (0

BIS. 93 (31) Bhartr. ed. Bohl. 1. 38. Haeb. 41. lith. ed. II. 37; SLP. 4. 81 (Bh.).

<sup>90°</sup> Om. in C. Vs missing up to specks (in d). — d) Ft spect (for d). — d) As nyydfardiwisi; Bt Est Fs d) It spect (for 'alter), As nyydfardiwisi; Bt Est Fs H Io J1 Yzo (and printed text) G1.s.s nyydfardi\*; Bt Fs Js W X Yis Alles nyydfardiwisi (Wi 'd); D nyydfardi\*; Co. 10.00.00. s nyydfardi\*; Est nyydfardi\*; Cy Yes To M nyydfardi\*; Yes Referdiwy Yes To M nyydfardi\*; As nyydfardiwisi Yes Nyydfardiwisi Yes

विरलसुरतस्वेदोद्वारा वधूबदनेन्दवः
प्रसरति धनाक्कानां प्रीप्मे कुतोऽपि गुणोदयः ॥ ९९ ॥
शास्त्रज्ञोऽपि प्रगुणितनयोऽप्यात्मबोघोऽपि गाढं
संसारेऽस्मिन्भवति विरलो भाजनं सद्वतीनाम् ।
येनैतस्मिन् निरयनगरद्वारसुद्धाटयन्ती
वामाक्षीणां भवति कुटिला भूलता कुश्चिकेव ॥ १०० ॥
उन्मीलिश्ववलीतरङ्गवलया प्रोत्तुङ्गपीनस्तन-

दंदेनोद्यतचक्रवाकमिथना वक्राम्बजोद्धासिनी ।

(Ms 'विषक्षा') (for प्राप्तविक्तोरकणा) Fe W Mi→ वाज: (for 'भाज:). EI प्रिया; X om.
D E I क्रिक्साविष्णी; Fi.s.a. Ho. s J Ye Gr.s. Ms.- शिक्कपिक्षा; Os अपि पश्चिणां.

\* Pas D H J X Y.s.a. e To.a. Mi→ कि कि स्विक्तिक्त (कि 'शा); Fe विस्तविद्धां; Fe
Ga. विश्वक्रित्यः (10 'शा); Ye विस्तविद्धाः Ms. व स्वत्विद्धाः (for विस्तविद्धाः), J - खेरां
वारं, W - केरोद्रामां [metrically defective; W om. संभोगन केर्युक्तमां दुर्गाः) क्रुम्मकोराः]

— \* J F. s गुणाक्ष्यानां; E com. धन्यानां (for धनाक्यानां). E श्रीभिष्ठिक्रतीषि; Es शीभो
कृषियोति, B D Fs- H J B अवस्ति सभी धाम्यों (Fs. W Y: Gi Ms राज्यों) आतो
(D Ys बातों, X Y आते) न कक्ष गुणोक्स.

BIS. 3964 (1719) Bhartr. ed. Bohl. 1. 33, Hacb. 35, lith. ed. II. 36, Śatakāv. 65; SLP. 4. 80 (Bh.).

100 Fol. missing in Yt. — ") Ge बासबाना- (for बासबानी), AC Fe W মাঘবিৰনাই, Funy. মৃত্যুলনাই। Ys মৃত্যুলিবতুলী (for "वित्तवनोই), Bs [5]-चारबवोधादि। C [5]-चारबवोधादि। D Js [5]-चारबवोधादि। Bot.st बातस्ववोधादि। Bt.st [5]-चारबवोधादि। D s साहबवोधादि। Ms [5]-चारबवोधादि। D s साहबवोधादि। Ms [5]-चारबवाधोदि। D s साहबवोधादि। Ms [5]-चारबवाधोदि। Cor Sच्यासबवोधोदि। D s साहबवोधादि। Bt.st [5]-चारबवाधोदि। Cor Sच्यासबवोधादि। D s स्थानबवाधादि। Bt.st [5]-चारबवाधोदि। Cor Sच्यासबवोधादि। D s स्थानबवाधोदि। Bt.st [5]-चारबवाधोदि। Cor Sच्यासबवाधोदि। D s स्थानबवाधोदि। D s स्थानबवाधोदि। S s स्थानियान (S s स्थानबवाधोदि। S s स्य

BIS. 6445 (2978) Bhartr. ed. Bohl. 1. 62, Haeb. 65, lith. ed. II, 38, Kävyas. 54, Satakäv. 70; SRB. p. 350, 73; SLP. 4, 82 (Bh.).

10.1 °) W Xst Ya.o-2 TG, Ms 'निकसा' (a Mi. ' निकसा; Gs 'क्टबर' (for किसा) D I प्रोस्ता. - °) D Fa.s. H Ya.s TMs - देहे नोहरू; Ya.s जूहे नोवरू; Gt. जूहे नोवरू; Gt. जूहे नोवरू; Gt. जूहे नोवरू; Mst.s चित्र ने प्राप्त (for नीवर्ग). Mst.s चित्र ने प्राप्त (for नीवर्ग). The H J Ya (printed text). a.s-2 T Ga.s.o-9 M - युवाड़। Ya.b - युवाड़। Gt. - युवाड़ी (for नीवर्ग). O क्यांड्र वास्तासिनी; Gs Ma.s चैत्र व्यावसिनी; - °) Ja' 'कार (on. चरा) Ja Ya' 'कारवरा, Ya 'कारवर

कान्ताकारघरा नदीयमभितः क्राश्चया नेष्यते
संसाराण्यमज्जनं यदि ततो दूरेण संस्रज्यताम् ॥ १०१ ॥
इह हि मधुरगीतं रूपमेतद् रसोऽयं
स्फुरति परिमलोऽसी स्पर्शे एष स्तनानाम् ।
इति हतपरमार्थेरिन्दियैर्जीम्यमाणः

स्त्रहितकरणधूर्तैः पश्चभिर्वश्चितोऽस्मि ॥ १०२ ॥ संसार तव पर्यन्तपदवी न दवीयसी ।

अन्तरा दुस्तरा न स्युर्यदि रे मदिरेक्षणाः ॥ १०३ ॥

<sup>&</sup>quot;कारमहा- (for "कारचरा). Јэ नदी हासिसतः, Wst.st.st नदीसिसगतः (for "यसितः). С कृषेत्र नापेक्षते, Fö कृष्ठत्रपोक्ष्यते, और कृत्तित्त नापेक्षते, Jos.s X+-e.s Ti Gs कृत्तत्र नोपेक्स(Jэ "बीक्ष्य)ते, X Yı कृत्तत्रया नेक्स(Yı "कृत्र)ते, Yıo.v.z.s Tz.s G)- कृत्तात्र नापेक्षते. ४७ कृत्तत्र नापेक्षते, Gu कृत्तित्र नापेक्षते, M.s. कृतात्र सं(Ms सा)कक्ष्यते, Ms कृत्तनगोपेक्षते, Ms.s कृतेत्रता कक्ष्यते (for कृताक्षाया नेप्यते). — ") Es "कार्जते, Ys "कंपनं (for "मजनं), Yo T तदा (for ततो). Yr Gi Mi-s संसात्राणोक्षकेवनक्षत्रपिया-

BIS. 1269 (477) Bhartr. ed. Bohl. and lith. ed. III. 1. 80. Haeb. 83; Satakāv. 73; SLP. 4. 83 (Bh.).

<sup>102 °)</sup> Ya. व हत तु; Gst हह ह; Ma हति हि. B Fa-s H Jsc W Ys Ta नृत्याब; Js. 8' Ys. 1-3 Th. 6' M नृत्याब (for स्वया). C आगी (for स्तो). Js या (for sql). -') D स्टुटिंग; Js स्कृतिन (for स्कृति). A Est I Ys Gs परिसालोक् ; Est स्तालोक् ; Gs परसालोक् ; Gs परसालोक ; Gs परसालोक ; Gs प्रसालक ; Gs परसालीक ; Gs पर

BIS. 1147 (434) Bharty, ed. Bohl. 1, 87, Haeb. 90, lith. ed. II, 40; SLP. 4-84 (Bh.).

व 103 Om. in BORI 336. — °) F.s संसार; X संसारत. A B. Wh.: → a 103 Cm.; C तव निःसार; F w Wit तव विस्तार; Y (by corr.) -तुव्यर्थन; Y M. अत्वार्थनं क्षार्थनं क्षार्यनं क्षार्थनं क्षार्थनं क्षार्थनं क्षार्थनं क्षार्थनं क्षार्थनं क्षार्थनं क्षार्यनं क्षार्थनं क्षार्यनं क्षार्थनं क्षार्थनं क्षार्थनं क्षार्थनं क्षार्थनं क्षार्यनं क्षार्थनं क्षार्थनं क्षार्थन

BIS. 6643 (3082) Bhartr. ed. Bohl. 1. 68. Haeb. 71. lith. ed. II. 41. Kayas. 60. Subhash. 37; 8p. 4193; SER. p. 88. 1; SRK. p. 99. 1 (Bh.); SM. 1390; SSY. 1372; JS. 392; SLP. 4. 85 (Bh.).

कामिनीकायकान्तारे कुचपर्वतदुर्गमे । मा संचर मनःपान्थ तत्रास्ते सरतस्करः ॥ १०४ ॥ शृङ्गारहुमनीरदे प्रसम्प्रकीडारसश्रोतसि

प्रद्युम्नप्रियदान्धवे चतुरतासुक्तांफलोदन्वति । तन्वीनेत्रचकोरपार्वणविधौ सौभाग्यलक्ष्मीनिधौ भन्यः कोरपि न विक्रियां कलयति प्राप्ते नवे गौवने ॥१०५॥

धन्यः कोऽपि न विक्रियां कल्यति प्राप्ते नवे यौवने ॥१०५॥ रागस्यागरमेकं नरकशतमहादःखसंप्राप्तिहेतुर

रागस्यागारमक नरकशतमहादुःखनशातहतुर् मोहस्योत्पत्तिबीजं जलधरपटलं ज्ञानताराधिपस्य । कन्दर्पस्यैकमित्रं प्रकटितविविधस्पष्टदोषप्रबन्धं

लोकेऽस्मिन् न ह्यनर्थव्रजकुसुमवनं यौवनादन्यदस्ति ॥१०६॥

<sup>104</sup> Om. in NS1. Order in Ms odab. — b) Bi Hs Mi.s हात- (for हुन). As 'हुर्तम; F's 'संक्टे; Jit (orig.) 'कंडले (for 'दुर्तमे). — ') Fs Vi नो (for मा). Jit मनपन्था; VS-4 मनपोधन. — d) C Yi तत्रान्ति; Eot.st.st. ti II यत्राले (for तत्राले). C Sindress.

BIS, 1660 (642) Bhartr. ed. Bohl. and lith. ed. III. 1, 85. Haeb. 88. Subhash. 14, 245; SBH, 1256; SRK. p. 127, 3; JSV, 134, 5; SLP, 3, 37.

BIS. 6518 (3018) Bhartr. ed. Bohl. 1. 71. Haeb. 74. lith. ed. II. 43. Kävyas. 63. Śatakāv. 72. Vairāgyasataka of Padmānanda 17; SLP. 4. 86 (Bh.).

<sup>106 °)</sup> C रोगस्थागारम् , F. G. i.t. M:-- रागस्थाकारम्. A जुशिववसम्रहाः , Fit.v. विश्व (क्षित्रसम्रहाः , Fit.v. अ. संप्राधित्रहे (हिं तु.) ; Yan G. संप्राधित्रहे (हिं तु.) ; Yan G. संप्रधितः — ') G. वेद्रार्थः (क. वेद्रार्थः — ') G. वेद्रार्थः (क. वेद्रार्थः (क. वेद्रार्थः ) दि. वेद्रार्थः (क. वेद्रार्थः ) स्थान्ति । अ. विश्व साव्य त्राय्य । अ. विश्व साव्य त्राय्य त्राय त्

BIS. 5728 (2595) Bhartr. ed. Bohl. 1. 70. Haeb. 73, lith. ed. II. 45; SN. 568; SLF. 4. 88 (Bh.).

द्रष्टचेषु किमुत्तमं मृगद्दशः प्रेमप्रससं मुखं धातन्येष्यपि किं तदास्यपवनः श्रान्येषु किं तद्वसः। किं स्वाचेषु तदोष्टपळ्ळवरसः स्पर्शेषु किं तत्तन्तुर् ध्येयं किं नवयौवने मुहद्दयः सर्वत्र तिहभ्रमाः॥ १०७॥ नो सत्येन मृगाङ्क एष वदनीभृतो न चेन्दीवर- इंद्वं छोचनतां गतं न कनकैरप्यङ्गयिः कृता। किं त्वेवं किविभः प्रतारितमनास् तत्त्वं विजानन्नापि त्वज्ञांसास्थिमयं वपुर्मृगद्दशां मत्वा जनः सेवते ॥ १०८॥ जात्यन्थाय च दुर्मुखाय च जगजीणींखिलाङ्गय च प्रामीणाय च दुःकृत्वाय च गल्दकृष्टामिभृताय च ।

<sup>107</sup> a) B. Eet H Wat, stat Y. 12 इटक्येयु: Jit हुटक्येयु: C Fa-aW Ya क्यास्था (for देखा). — b) D X Yı Ma: आतक्येयु च; Gı oorrupi, Ma पूर्व वेषविष् [ sio. F च व्यास्था (स्वास्त ) कि स्वास्त (स्वास्त ) कि स्वास्त (स्वास्त ) कि स्वास्त (स्वास ) कि व्यास (स्वास ) स्वास (स्वास ) प्राप्त (स्वास ) स्वास (

BIS. 2999 (1265) Bhartr. ed. Bohl. 1. 7. Haeb. 8. Prasangābh. 14. SRB, p. 252. 55; SRK. p. 271. 12 (Bh.); SHV. app. II. f. 2a. 4 (Bh.); Sabhyālankarans f. 2a; SL. f. 7a; SL. P. 4. 89 (Bh.).

<sup>108 °)</sup>  $B_2$  मो सबेख; C मो सन्ये न; Eot.2 Wit  $M_2$  नासलेवा;  $W_3.4$  नासलेवा;  $W_3$  मासलेवा व;  $W_3$  con. सख्यले न;  $Y_3$  मो सखेव;  $G_4$  मो सखेव;  $G_4$  मो सखेव;  $G_5$  मो सखेव;  $G_5$  मे सखेव;  $G_7$  में सखेव;  $G_$ 

BIS. 3838 (1654) Bhartr. ed. Bohl, and lith. ed. III. 1. 77. Haeb, 80, lith, ed. II. 32; SLP. 4. 76 (Bh.).

<sup>109 °)</sup> दिः दुव्कलावः M. दुवंलाय (for दुर्मुखाय). F: दिश "कीर्गा" (for "जीर्गा").
-- °) F: आसीरायः Yla.: आसीरवायः Gl आसिरवायः CD F:-8 Y T G:-8.6 Mi-a

यच्छन्तीषु मनोहरं निजवपुर्रुध्मीलवश्रद्धया

पण्यस्त्रीषु विवेककरूपलिकाशस्त्रीषु रज्येत कः ॥ १०९॥ वेश्यासौ मदनुष्वाला रूपेन्घनसमेषिता।

वर्याता नद्गन्याला रूपन्यगत्तावता । कामिभिर्यत्र हूयन्ते यौवनानि घनानि च ॥ ११० ॥ मधरयं मधरेरपि कोकिलाकलकलैर्मलयस्य च वायभिः ।

विरहिणः प्रणिहन्ति शरीरिणो विपदि हन्त सुघापि विषायते॥१११॥ शंसुस्वयंसुहरयो हरिणेक्षणानां

येनाकियन्त सततं गुहकुम्भदासाः।

च हुक्काय; H: च हुक्काय; X च हुक्काय (com. निम्नम्मति); G: च हुर्मुखाय; Ms. इ गळितुकाय (for च हुक्काय). C च चक्का; Ms. इ नवार (for च गळत्). Ms 'बाताय (for 'दुताय), Ws. के (for ), — ') P डित ने गळेतीय; E संदन्ते सु: Y इ चळेतीद; Ts चळ्ळेतेदु. Y इ मनोरसं (for 'हरं). Eot. 1. इ इस्मीक्यस्पर्थया; P' डेच्य: अव्या; Jt' डेच्य-अदया. — ") J1 (but J1 com. युव्यकीयु = वेत्रायरिष्ठ) Yr Cs. ३ (orig.) युव्यकीयु. Ps 'क्विका; F' केलिक्षा (for \*दिका). A 'बाबोबु राव्येक कः 'P स्वाकीख कर्त्येत कः Jीर 'वाक्षेयु रक्तेत कः; X 'सुखीयु सम्रोत कः; Y व्यक्षेयु सम्रोत कः; Y Sen. v.: Ts. Cs. ३ Ms. 'बाबोयु रक्तेत कः; Y Set' वाबोयु सम्रोत कः; X 'वाबोयु सम्रोत कः; Y बाबोयु सम्रोत कः कः; Y Sen. v.: प्राप्त प्राप्त कः मित्र सम्रोत कः प्राप्त प्राप्त कः मित्र स्वाक्षेयु स्वाक्षेयः अस्त स्वाक्षेयः स्वाक्षेयः सम्रोत कः प्राप्त स्वाक्षेयः स्वत्वेयः स्वाक्षेयः स्वत

BIS, 2391 (967) Bhartr. ed. Bohl. and lith. ed. III. 1. 89. Haeb. 92. lith. ed. II. 47. SRB. p. 335. 9; SRK. p. 105. 4; SHV. app. I. f. 3a; SM. 1433; SN. 284;

SSV. 1418; JS. 415; SLP. 4. 90 (Bh.).

BIS. 6280 (2897) Bhartr. ed. Bohl. 1. 90. Haeb. 93. lith. ed. II. 49; SRB.

p. 355, 1; SRK, p. 104, 1 (Bh.); SM, 1436; SSV, 1420; SLP, 4, 92 (Bh.).

111 Punjab 2101, V extra 4. — " Jue समयुरं, Jit सपुरं, Mis अपुरवन् (for 'क्षां). D मुद्देरित: Gi Ms कोकिला: (for कोकिला-). X सुमयुरं अपुरं च (X' रेते कोकिला-) Ms. मसुरं अपुरं च (X' रेते कोकिला-) D Fi J Xit Y.N. a T Gh. 20.44 Mi-26. किला होती को अध्याप अपुरं (फाकुकिली: — ") D Fi J Xit Y.N. a T Gh. 20.44 Mi-26. किला होती (Ms. अध्याप अपुरं (Ms. अध्याप अध्याप

BIS, 4680 (2099) Bhartr. ed. Bohl. and lith. ed. III. 1. 3. Haeb. 36. lith ed.

II. 51; SLP. 4. 93 (Bh.).

112 Om. in Yo & Harilal's lith. ed. Benares 1850 (I. O. H 12a and 13),
— \*) B: क्वंदुनीलि-; H: त्रंशुल्वपंत्र्- (for क्रंशुल्वपंत्र-), C Eo. at F: इतिरोक्कणाना; D मदिरे-

## वाचामगोचरचरित्रपवित्रिताय तस्मै नमो भगवते मकरष्वजाय ॥ ११२ ॥ स्त्रीमडा अषकेतनस्य जयनी सर्वार्थसंपत्करी

ये मृद्धाः प्रविहाय यान्ति कुधियो मिथ्याफलान्वेषिणः । ते तेनैव निहत्य निर्दयतरं नमीकृता मुण्डिताः केचित् पञ्चशिलीकृताश् च जिटलाः कापालिकाश् चापरे११३ विस्तारितं मकरकेतनधीवरेण

स्त्रीसंज्ञितं बडिशमत्र भवाम्बराशौ ।

क्षणानां , X इरिणेक्षणानां . — <sup>\*</sup>) Yt येनाक्षयंत. As B Eo. 1. 20. 2- 2 Fe. 5 H W XL 50 Y1 Me. 5 गुक्कमेदासाः ; C गुक्कमेदासाः ; C गुक्कमेदासाः ; C गुक्कमेदासाः ; C गुक्कमेदासाः ; T s 'वासाः . — <sup>\*</sup>) F. 1- 3 प्रत्यक्षमः ; Me. 3 - विश्वक्ष (for - विदिश्वतायः ; F s - पवित्रकायः ; J 5 Me. 5 - विद्यक्षमायः ; W X Y1. 5 T - विविद्यक्षायः (for - विविद्यक्षायः ) B B मदनेश्वरायः ; B 2 C Est F 2- 5 J W Y2. 5 Me. 5 - कुमासुभाष (for मक्षरण्यवायः)

BIS. 6408 (2957) Bhartr. ed. Bohl. and Haeb. 1. 1. Satakāv. 61; SRB. p. 250. 12; SRK. p. 125. 1 (Bh.); SM. 1380 (Bh.); SSD. 1. f. 19a; SSV. 1365 (Bh.); SLP. 4. 95 (Bh.).

113 In Ya, this stanna lost on missing follo. — \*) Xa श्रीसूता; Ya श्रीसूता; Ya श्रीसूता; Ya श्रीसूता; Ec-n.4 (orig. as in text).oc सक्तरच्यला; Est Ja B (except W Ys; Yz missing) कुसुतालुघल (for सम्बेतनक). A D E Hi प्रदात (Es orig. नृतति:) B Fn. 1 दिक्कल; Be विषय; C F: विष्टुवां; Fs. 1 दिवा Hi. 1 स्वति: का. 1 स्वति: मि. 1 स्वति: (W. 1. o. 1 स्वति: ) प्रवाद) (Fs. 1 स्वति: (W. 1. o. 1 स्वति: ) प्रवाद) (Fs. 1 स्वति: (W. 1. o. 1 स्वति: ) प्रवाद) (Fs. 1 स्वति: ) प्रवाद) (Fs. 1 स्वति: ) प्रवाद) (Fs. 1 स्वति: (Fs. 1 स्वति: ) प्रवाद) (Fs. 1 स्वति: ) (Fs. 1 स्

BIS, 7610 (3305) Bhartr. ed. Bohl. 1. 64. Haeb. 67, lith. ed. II. 53, Paño. ed. Koseg. IV. 36. ed. Bomb. 34; Sp. 3082 (Bh.); SRB. p. 252, 54 (Bh.); SKM. 78. 19 (var.); Yafasatilakacampi of Somadeva (KM. 70, part II, p. 252); Kavyānu-śāsana of Vāgbhata I. (KM. 42, p. 11); SHV. app. II. f. 2b. 6 (10, Bh.); SM. 249; SLP. 4. 97 (Bh.).

114 °) Ws चिलारिता. — °) A Bı C Fı Ys झीलंकफं; D योपित्समं (for सीलंकित). Ao.o B H I विश्वित्सम् : Ant. o Ys दिविश्वास् : Eot.s Fı Ws विश्वसम् : Ts विश्वसम् : Gı-s M विश्वसम् : Ys युवांद्वसम् : — °) Eo.1 (orig.). a. वेनाविश्वसम् : Y युवांद्वसम् : — °) Eo.1 (orig.). a. वेनाविश्वसम् : Is प्रिकार्यः : X वेनाविश्वसम् : Ys वेनाविश्वसम् : (or वेनाविश्वसम् : J अवरासित्सम् : X वेनाविश्वसम् : J अवरासित्सम् : X वेनाविश्वसम् : Vs : Gs Ma क्यारावृतः . O - लोकसम्बं : Eof

येनाचिरात तदधरामिषलोलमर्ल-मत्स्यान विकष्य म पचत्यनरागवही ॥ ११४ ॥ जन्मच्छेमसंरम्भादारम्भन्ते यदङ्नाः । तम् प्रत्यह्माधातं ब्रह्मापि खल कातरः ॥ ११५ ॥ मालती शिरसि जम्भणोन्मुखी चन्दनं वपुषि कुङ्कमाविलम् । वक्षमि प्रियतमा महालसा स्वर्ग एष परिशिष्ट आगतः॥ ११६ ॥ कुङ्मपङ्कलङ्कितदेहा गौरपयोधरकम्पितहारा। नपरहंसरणत्पदपद्मा कं न वशीकृरुते अवि रामा ॥ ११७ ॥

कोलमत्यर: Fs. + W1c. 2. 2c. 40 -लोभमर्ख-. — ") C मस्यान्विवेक-; Foc Fs -मस्यास्रिकत्यः H -मीनान्विकट्य: Y2 -मच्छान्विकट्य. C निपतति: W पचतीति: Y4-8 T G2-5 M विपचति (for a uma ).

BIS. 6237 (2877) Bhartr. ed. Bohl. 1. 84, Haeb. 87, lith. ed. II. 54. Satakāv. 74: SS 44. 2 (bacd); SN. 264.

115 In Y2, this stanza lost on missing folio. - ") C उम्मत्त: F4 Y1, 4.5 G2.3.0 क्रमान - Ys जक्कीलन -: Mt. 4 जनमना: (for जनमन -). Yt -प्रिय- (for -प्रेय-). Ht -प्रारंभात -Ys -tieisra: Ys -tialisma: G1 M2 -tienu: G4 M4, 5 -tienu: M1 + run: M3 -tiania (for -deserter). Ao. s Es F Y1.4-6 T G (except Gst) M (except M2) survive The grammatically correct reading; Es आरंभेते: Ys आ रिभते; Yr आरंभति (for आस्त्रभन्ते). X बरांगनाः, Ys अजले बरलीगणः, — ") Yıt (A and printed text) तं च (for तत्र), कि प्राप्तमहाधातं: J 🕒 प्रत्यहमादातं. — d) Es देवोपि (for ब्रह्मापि).

BIS. 1266 (476) Bhartr. ed. Bohl. 1. 60, Haeb. 63, lith. ed. II, 55; SM. 1405; SSV, 1390; SLP, 4, 96 (Bh.).

116 Stanzas 116-118 are omitted in E3, probably due to a missing fol. in exemplar (but com. of 118 found). - ") D इंजितोन्स्ली; I अंभिणोन्सली; Ya-0.3 T Gs जंभणं मुखे: Gs M2 जंभणोन्मला (M2 -ख); Ms अंशिणोन्मुखी. — °) F1 कंकमार्पितं (t.v. °वितं); F2 भावितं; W2.3 भान्वतं (W com. कुंकुमेन युक्ते); G1.8t.v. 1 M भारूणं (for 'माविलम्). - ') X1 बक्ष्यसि (for बक्षासि). B2 F5 W मनोहरा; C Eo. s. 5 F2 मदाकसा:; G1 मदाकस-; Ms. s स्साकसा (for मदा ). — d) F2.4 Y7 G1.2.4 M1-s एव (for णव). В₂ परिपूर्णमः D परिसृष्टः F₂ मृष्टः X Y1 त्तृष्टः Y6 प्रसिद्धिर् (for परिशिष्ट). F4 (t.v. as in text) J Y4-3 T G आगम: (for आगत:). C स्वर्ग एव परिलियते कथे.

BIS. 4842 (2192) Bhartr. ed. Bohl. 1. 24. Haeb. 26. lith. ed. II, 57. Prasangabh, 14; SBH, 2228; SLP, 3, 29.

117 Jze calls this चित्रपदवृत्त. — ") As "किंसिकतदेहा. — ") Bi Gi पीन-: Git.v. Ms तंग-(for गीत-). C Y2.4.5 G2.8 (by corr.) -लंबित-; Gs चंचल- (for कस्पित-). J1 W1 -हारा:. H10.v. विकसितजातीपुष्पसगंधि:. -- ) A2 नपर-, B1-रावरणत: G1t.v. M3 नंपलसत: Ma. s -रत्नरणत- (for -हंसरणत-). — d) As E (E2 om.) F5 वशं (for वशी-). Ji emi.

BIS. 1787 (691) Bhartr. ed. Bobl. and lith. ed. III. 1. 9. Haeb. 11; SRB. p. 253. 13; SBH. 1275; SRK. p. 271. 11 (Bh.); SM. 1385; SSV. 1370; JS. 386; SLP, 2, 103,

नृतं हि ते कविवरा विपरीतबोधा ये नित्यमाहुरबला इति कामिनीनाम् । सामिकिकोलकरनासकदृष्टिपातैः

शकादयोऽपि विजिता अबलाः कथं ताः॥ ११८॥ उद्दत्तस्तनभार एष तरले नेत्रे चले भूलते रागाधिक्यतमोष्ठपञ्जवदलं कुर्वन्तु नाम व्यथाम् । सौभाग्याक्षरपङ्किकेव लिखिता पुष्पायुषेन खयं मध्यस्था हि करोति तापमधिकं रोमावली केन सा ॥११९॥ स्वपरप्रतारकोऽसौ निन्दति योऽलीकपण्डितौ यवतीः।

 $<sup>118^{-</sup>a}$ ) I [5]िप कवयो;  $M_2$  सुकवयो (for कविवरा). C Y (except Y1) T  $G_{1-a}$   $G_{1-a}$ 

BIS, 3804 (1635) Bhartr. ed. Bohl. 1, 10. Haeb, 12. lith. ed. II. 59; SRB, p. 252, 42; SBH, 1287; SRK, p. 272, 20, (Bh.); SMV, 16, 11; SLP, 4, 99 (Bh.).

<sup>119 °)</sup> Aoo Bi D H Jso Y (except Ys.) Ti Gs M उद्दुक्त; Ws बहुक्त; (for उद्दुक्त). As एक (for एव) , Ye बंबक्य; (for केवे), Ji Ye बढ़क्त; Yi ब ते, Gs Mā बढ़्त; (for बढ़े), — ') B C D Ext F H Ji X Yi.s.o- T Chi.s. M प्राणिविद्यति (Xi ते) हुं, Dot. it. it. रेकाविक्यति हुं, Boo. o हैकाविक्य ; Eoo. t एकाविक्य; Eoo. o एकाविक्य ; Eoo. o एकाविक्य; Eoo. o एकाविक्य ; Eoo. o एकावि

BIS. 1259 (472) Bhartr. ed. Bohl. and lith. ed. III. 1. 15. Haeb. 17. lith. ed. III. 60. Śatskāv. 63. SBH. 1354; SDK. 2. 77. 4 (p. 119); SLP. 4. 100 (Bh.).

<sup>120 °)</sup> X स्वरतः ; Ya.s T स पर-; G1 स स्वर-; Ms स्ववर- C अतापको ; D अठापको , Jit अताहको ; Jit-з अतापको ; G1 - परवताको. I [s]सं (for [s]सो). - °) F8 पोठीक ; F8 पो पो पो त; G1 पोपिक-; Ms.s यो जाति (for बोडिकीक-). E0.18-5 X1 Ms.s युवती; E1 X5 Y1.18-18 दुवती; G1 पुर्वात: - °) E0.18-18 दुवती (for प्याप्त). - °) X8 ((by corn.) स्वरो; G1 स्वर्ग (for स्वर्ग). Ms स्वर्गों (for स्वर्ग). Jit चाप्तरः (for चापतरसः).

यसात् तपसोऽपि फलं खर्गः स्वर्गेऽपि साप्सरसः ॥ १२० ॥ विश्रम्य विश्रम्य वनहुमाणां छायासु तन्त्री विचचार काचित् । स्तानोत्तरीयेण करोष्ट्रतेन निवारयन्ती शशिनो मयुखान् ॥१२१॥ अदर्शने दर्शनमात्रकामा दृष्टौ परिष्वङ्गरसैकलोला । आलिङ्गितायां पुनरायताक्ष्यामाशास्सहे विश्रह्योरभेदम् ॥१२२॥ अरसि निपतितानां स्रस्तधमिस्रकानां

मुकुछितनयनानां किंचिदुन्मीछितानाम् । उपरिमुरतखेदखिन्नगण्डस्थळीनाम् अधरमध् वधनां भाग्यवन्तः पिचन्ति ॥ १२३ ॥

 $\hat{\mathbf{B}}_{\mathbf{s}}$   $\hat{\mathbf{E}}$   $\mathbf{E}$  **स्वां:** स्वॉप्ट सुवतयः सरसाः ( $\mathbf{B}_{\mathbf{s}}$   $\mathbf{E}_{\mathbf{s}}$   $\mathbf{H}$  'तयोग्दरसः);  $\mathbf{C}$  स्वां: स्वॉग्टसः एवः  $\mathbf{D}$  स्वां: स्वा: स्वां: स्वं: स्वां: स्वां: स्वां: स्वां: स्वां: स्वां: स्वां: स्वां: स्वं: स्वां: स्वं: स्वां: स्वां: स्वां: स्वां: स्वां: स्वां: स्व

BIS. 7285 (3328) Bharty, ed. Bohl. 1, 57, Haeb. 60, lith. ed. II, 62, Kayyaa 49; SRB, p. 251, 27; SHV, app. II, f. 2b, 5 (Bh.); SK, 5, 280; SLP, 4.

78 (Bh.).

121 a) Fa Ma विश्रास्य विश्रास्य . D वनस्थाठीमां; Eo.e.st He We नवहुसाणां (for वर्षे). — b) Ao-2 East transp. तन्त्री and कावित्र. C विरासा (for विषयार). — c) for (may net). — c) for (may net). — d) for (may net). — d) for (may net). — d) for the setting for (Eoom. दक्षिणकरचालितेन); Fo करोद्यंतन; Ji निवारयंती; Wat करोद्यंतन; X करोक्षंत— d) Ea Wo निवारयंती; Ji करोद्यंतन; Gor निवारयंती). Ab Est Fa अवृत्यान.

BIS, 6199 (2852) Bharte, ed. Bobl. 1, 22, Haeb, 24, lith, ed. II, 63; Sp.

8399; SRB. p. 275, 16; SLP. 5, 1 (Bh.).

122 °) Jit.s जदर्शना (for 'श्रेने). — °) Fi.s X Ys.t Gi Ms-s रूट्टे Fs.s J Fs.s X Ys.t H. A. -s T Gs Mi इष्ट्रा; Wisc.sc.ic Ys Gs.s रूप्टा; Gs दृष्टा: (for रूप्टें). Fs.s X Ys T Mi सुर्वेक्ड (for रूप्टें). And Bit Cis Fs.s XYs.t G Mis-स्केटा; Gi Ms कामा (for स्टोक्टा). — °) Bi Eot.sc.tc आर्किशनायो; D आरोकितायों; Est कामा (for स्टोक्टा). — °) Bi wartसाई; Eo. र्ड नासासाई. О अरोदाद. (W

BIS. 190 (71) Bharty. ed. Bohl. 1. 23. Haeb. 25, lith. II. 64; SL, f. 7b; SLP.

5. 2 (Bh.).

123 \*) As B C D E Fi.s.s Hie I J X उपरि (for उरक्ति). D ज्ञल; Eo.i.s. Fi H I Ji अक्त (for क्रक्त). - \*) As B Eco. Fi.s.s H I W X झुरावानिक: С दुरावसमः (for उपनित्रकः) B Fis.v. चेत्रकियः; C Y चेत्रक्तिः; D Eo.s.s X -क्रेन्सिकः; Es.s चेत्रा [S 'दान)विषकः; Es. चेत्राविकः; W चेत्रविकः; Y Y - चेत्राविकः; G - चेत्रक्तिः; G - चेत्रकाविकः; Y Y - चेत्राविकः; G - चेत्रकाविकः; G - चेत्रकाविकः; Y Y - चेत्राविकः; G - चेत्रकाविकः; G - चेत्रकाविकः; Ms - तातिकावात्, - \*) D Hs It X ( (तांडु.) अञ्चरता् ( (ता काव्याव्यु.). As B S Ec H X T G - च्यावाता्, - \*) D Hs It X ( (तांडु.) अञ्चरताः), I मार्चेताः ( (ति काव्यव्यावु.).

## प्राक् मा मेति मनोरमागतगुणं जाताभिलाषं ततः सबीडं तद्द्यु श्वश्रीकृततनु प्रत्यस्तवैर्यं पुनः । प्रेमाईस्पृह्णीयनिर्भरत्कीडाप्रगल्मं ततो निःसङ्गाङ्गविकर्षणाधिकसुखं रम्यं कुल्स्सीरतम् ॥ १२४ ॥ तावदेवामृतमयी यावल् लोचनगोचरा । चक्षप्रधारपेता त विषादस्यतिरिच्यते ॥ १२५ ॥

BIS, 1315 (492) Bhartr. ed. Bohl. 1, 26, lith, ed. II, and Śatakav. 65, Prasańczbh. 8; SBH, 2137; SK, 5, 166; SU, 713; SLP, 3, 28.

124 ") Ba आयातेति: Fa प्रारमातस्य-: H प्रान्धामेति: X प्रारमामेति: Ga Ma प्रशामेति (for पाळ्याचेति). Bs प्रनोरचं सनसर्थः Est प्रनासनासन्धः Fs. 4 प्रजासना (Fs 'ना )सनसर्थः Fs W मनारामानित(Wat 'नि स)गणं: H मनोरथागतगणं: Jat मनारामायतस्या: Jac.a миничнек(J2 °ста)о́; Y T G2-5 M1, 2 маничнитей; G1 M2 маничності; М4.5 समाग्रहोत्त्रकां (for समोद्रमात्रमाणं). C अस्त्रोद्रमानिक्रोत संस्त्रमाणं. Y1 (printed text) जाताभिलाका. — b) C सकीहं (for सबीहं). Gi Ma, a तदशो (for तहन). C अध्योकतमन:: D Est and superior : Fo and superior : Fo Ja Y1-3 Go M1-3 and superior : Fo W and चतमन: Jit अधरोग्रमन: Jic जातोग्रमतन: Y4-6 T G6 अधोग्रममध: Y1 ओपोरसमन: Ys мијанич ; G: Бијания-: G: жајания-: G: жајания-: М.: жана (М. 'es ) war (for sastranga). B2 C D Y3. c. 3 T G5 M4. 5 program (Y3 'say-); G1 M2.8 -SUMMA- (for -UMMA-). H was (for um;). - ") Bs Ys.s T Gl. 2.5 M hard: Eo, 1. 20, 3-5 THIR-: Wat.v. Ya. 5 THIR: (for THIR-). Es - Faule-: Gat - 126-; Ma. 5 Est Fs H X - swafer: Jit Ys -seafer: Wt -seafer: Ys -swafer: G: Ms ·बहःभीद-; Ms -रणकीदा- (for -रतकीदा-). W -प्रगल्मा. — d) Fs निःशीमांग-; Fs J W Ys finisiate: X finisiate (for finasars-). Est Gr. s. s - finasurifina-: Fa Y18 - finasurifina-धिक: G1 M1-3 -विकर्षणोदित: C निःशंक कचकर्षणादिकासं: M1. 5 निःसंगादिव कर्षणाधिक: सर्ख. Ms रस्यं च कस्तीवतं.

BIS. 4299 (1885) Bhartr. ed. Bohl. 1. 25. lith. ed. II. 68. Śatakāv. 64. Prasaŭgābh. 9; SRB. p. 317. 7; SBH. 2242; SLP. 5. 4 (Bh.).

BIS. 2546 (1028) Bharty, ed. Bohl. 1, 74, Haeb. 77, lith, ed. II, 69; SBH. 1244; SLP. 5, 5 (Bh.).

म गम्यो मुझाणां म च भवति भैष्डयविषयो म चापि प्रध्वंसं क्रजति विविधेः शान्तिकशतैः । अमावेशादङ्गे किमपि विद्धद् भङ्गमसमं स्मरापस्मारोऽयं भ्रमयति इशं वर्णयति च ॥ १२६ ॥

नूनमाज्ञाकरस् तस्याः सुभ्रुवो मकरध्वजः । षद् सुप्रनेत्रसंचारस्रचितेऽपि प्रवर्तते ॥ १२७ ॥ इद्मर्जुचितमक्रमश् च पुंसां यदिह जरस्यपि मान्मथो विकारः ।

<sup>. 126 °)</sup> Mas अवास्थो (for न गस्यो). A0-2 संत्रीको (for सखाजो). To न अवति च (for न न संवर्ष). D Y3 G 'विषया; E1s' विषये. —') Yas वाति (for चाषि), J3t I3 स्ववर्ष (for प्रत्ये), Bi विद्वर्ष (for भिष्के), C चारिकर्सः; J Xt Missas वारिकरावेदः; YY G कार्याकरावेदः (for चाषि), C चारिकरंसः; J Xt Missas वारिकरावेदः YY G कार्याकरावेदः (for कार्यकरावेदः (for कार्याकरावेदः (for कार्यकरावेदः (for कार्याकरावेदः (for कार्यकरावेदः (for कार

BIS. 3217 (1365) Bharty, ed. Bohl. and lith ed. III. 1. 88. Haeb. 91. lith. ed. II. 70. śatakav. 74; SRB. p. 250. 18; SKM. 70. 5 (Trivikramabhatta); SBK, p. 136. 3 (\$p.); SLP, 5. 5 (Bh.).

<sup>127 °)</sup> Fe म्यूनस् (for नृतस्). D सोखा: (for तसा:). — b) G: M:-i शुक्सो (for सुक्सो). — ') B: यहासे तेन: BS Fr. 24. H I J W Y.ov. 2. 4. 5. 1 G M यतस्वारेन: G सक्सारेन: B मुझानेन: For मान्य हमाने प्रशासन हमाने हमाने प्रशासन हमाने हमाने प्रशासन हमाने प्रशासन हमाने हमा

BIS. 3807 (1637) Bhartr, ed. Bohl. I. 11. Haeb. 13. lith. ed. II. 71; \$p. 2398; SRB. p. 259. 60; SBH. 2227; SKM. 53. 10; SRK. p. 275. 1 and p. 126. 2; SK. 5. 133; SLP. 5. 7 (Bh.).

<sup>128 °)</sup> D बवारख; F: बकतं हि; Y: बालतस्थ ; G: M.: बंद्रसं च (for \*सख).
प्रांत्सि के found only in A:: E1-4 It; G बार्ट्सिए; Yis and to ब्राह्म् ; all the
rest क्लाब्स्टि: A B B O B E Fine H I Yus. = 3 T G: No. => Mos. Ampure; 31
स्वक्त्य: J अत्तम्प्य: Yis Gat सन्प्रया (for साम्प्रयो). All MSS. (except Air Fine
Gut M::) दिवारम: -') As B v D Est Fine B (except Cir Mis) वृद्धि या Bir F
J दुनसीए; G प्रसीस्य (for बर्ग्य क्ष). A-2 ब हुई ( दिवाहित्स; Mish. श्रेष्ट्रसं,
Yer Gane Ma: तिकृतं; G: तिकृतिप (for त कृतं). Es विश्ववित्तिनीता. -') Est omits
स्वन्यतावाधिः B: सम्प्रयताविद्यः F: कृष्यवनाविद्यः Gat स्वन्यतावृद्धि. Be कृषं या; Es

यदिष च न कृतं नितम्बिनीनां स्तनपतनाविध जीवितं रतं बा॥१२८ व्यादीर्घेण चल्लेन वकगतिना तेजस्विना भोगिना नीलाव्जबुतिनाहिना षरमहं दृष्टो न तच्चश्चना । दृष्टे मन्ति चिकित्सका दिशि दिशि प्रायेण धर्मार्थेनो

दृष्ट सान्त 'चाकत्सका ।दाश ।दाश प्रायण धमाधना मुग्धाक्षीक्षणवीक्षितस्य न हि मे मन्नो न चाप्यौषषम् ॥१२९॥ सति प्रदीपे सत्यग्नौ सत्सु तारामणीन्दुषु । विना मे मृगशाबाक्ष्या तमोभृतमिदं जगत् ॥ १३० ॥

मुखेन चन्द्रकान्तेन महानीलैः शिरोरुहैः।

BIS, 1103 (422) Bharty. ed. Bohl. and lith. ed. III. 1, 28. lith. ed. II. 78; \$\hat{S}\_{1}.584 (\hat{S}\_{11}abhattar + Bhojaraja); SRB, p. 205. 7 (\hat{S}\_{11}abhattarata + Bhojaraja); Kayyaprakata. 7, 222; Kayyapradipa (KM. 24, p. 251); AMD. 341; Udāharanacandrikā: SHV. app. I. f. 8a. 21 (Bhoja 1); SLP. 5. 14 (Bh.).

<sup>129</sup> C om. this stanza (but 882 in Ci). — ") A B D X उचाहोंचेंजा; Fet.r Ma.s ब्याहोजेंज; Wi.s.o.s.o.s आहोंचेंज; Ye ब्रह्मेंजा; G ब्याहोजेंज (for ब्याहोजेंज). Fil. dearth, Wi.s.o.s.o.s आहोंचेंज; Ye ब्रह्मेंजा; G ब्याहोजेंज (for ब्याहोजेंज). Fil. of a state; G again (for ब्याहोजें). Es I W X X G te again (for a state). I a dearth; Jit. 2 Y1 (printed text).s-s.o.s T G M प्रस्तु (G M ' है) (for बरवह). Ys जीकाव्य हिलागित साहरसाही. Et Fis. X set हो न, Ji पूर्वो है; Wi.s-s = दुवाने न; Y1 (printed text).s-s Ga.s. a Mi.s.s. इदोहिंस; Ma.grinide (for gain). Ga मामझापा Mi.s. दुवाहों की Control of the Mi.s. a gain (for gain). Ga मामझापा Mi.s. a gain (for gain). Det His X इदे; J Y y-s.o.s T age; Wit gag; Witt. st. age; (for age). B Eco His It (चिक्किस्तु ). Ji G.s. M प्रमोदानो (for 'चिंनो). — 'B) G st मुख्यासिक्षाणपीक्षित्वस्, It 'क्किम्पानिक्षालयः, Ma.s 'क्किम्पानिक्षालयः, Y Y s न व में, A AB 3 F F-s Grown (for a gain). Fill of the Mills of

BIS. 935 (342) Bhartr. ed. Bohl, and lith, ed. III. 1. 86, Haeb. 89, lith, ed. II, 79, Satakāv. 74; SLP. 5. 15 (Bh.).

<sup>. 130</sup> Om. in NS1. — ") B1 सावाइची; **S** (except W T [Th.o.v. as in text)) হাৰাই (for सरवाती). — ") B1 I नानावणीवारि; E 'मणीय च; Fh.s 'महस्वरि; W तारावरीहुच; X तराखुं बंदमा; Y1 ताराविषंदुच, — ") Fs बिना नो (m.v. 'नापि); Ts बिना तरु; M.s. बिना तु (for बिना से). A Fs I Y.s. Gh.s सुनावानावास्त्रास्, Est सुतावास्त्रास्त्र. — ") Fs मनोजूनस्, BIS, 6700 (3118) Bhartr. ed. Bohl. 1. 1s. Hasb. 16, lith. ed. II. 7s. Kayyss.

<sup>15;</sup> SRB. p. 277. 9 (Amaruka); SBH. 1235; Amaruśataka (NSP. ed.) 153; SLP. 5. 8 (Bh.).

<sup>131 °)</sup> As Est Y1 (A and B) सरोहहै; (for हिसरें). — °) H कोझान्यां; Ys Ti करान्यां (for पाणिन्यां). Hit विद्वलासान्यां; Hs विद्वलानान्यां स; Wis one. (hapl.) (for पद्मालानान्यां). — °) D It सणित्यां स; Ys इक्रायेंच.

पाणिभ्यां पद्मरागाभ्यां रेजे रह्मयीव सा ॥ १३१ ॥
गुरुणा स्तनभारेण मुखचन्द्रेण भाखता ।
शनैश्वराभ्यां पादाभ्यां रेजे ग्रह्मयीव सा ॥ १३२ ॥
मुग्धे धानुष्कता केयमपूर्वा तव दृश्यते ।
यया विध्यसि चेतांसि गुणैरेव न सायकैः ॥ १३३ ॥
मुश्राशुम्नं धाम स्फुरद्मलरिमः शश्चरः
प्रियावकाम्भोजं मलयजरज्ञ् चातिसुरिमः ।
स्रजो हृद्यामोदास् तदिदमिखलं रागिणि जने
करोलन्तःक्षोभं न त विषयसंसर्गविमुखं ॥ १३४ ॥

BIS. 7106 (3268) Bhartr. ed. Bohl. and lith. ed. III. 1, 40. Haeb. 43, lith. ed. II. 87; SLP. 5, 25 (Bh.).

BIS. 4885 (2211) Bhartr. ed. Bohl. 1. 20. Haeb. 22; Šp. 3371; SRB. p. 272. 2; SBH. 1236; SKM. 53. 97 (Šakavrddhi); SRK. p. 272. 19 (Bh.); SHV. app. II. f. 18a (Bh.); SLP. 5. 9 (Bh.)

<sup>132\*</sup> Om. in Ys (†), Gs, Punjab 2885, Telugu ed. 1848 and Mysore KB. 340. — b) Ts मुखे (for मुख-). J: आखार; G: आसता. — °) B2 Y: Ts श्रनेश्वराभ्यां. — s) C अहबतीय; Est F: It G: गृहसयीय; X:t माहसयीय.

BIS. 2169 (865) Bhartr. ed. Bohl. 1. 16. Haeb. 18; SRB. p. 270. 3 (Sakhaka); SBH. 1233; SKM. 53. 93; SKK. p. 271. 18; Mandåramaranda-ampl of Kṛṇakari 10.178 (KM. 52, p. 144); Kavindravacanasamucosya 255 (f); SHV. app. II. f. 18a. 7; SLP. 5. 10 (Sh.).

<sup>133</sup> Om. in NS1. — ") F: ध्युक्कता; H: W2. व ध्युक्कता; W: धायुव्यता. F: स्वस्य (for केवस). F: सुमधे केचे प्रयुक्तिती. — ") F: क्ष्युवी; J: अपूर्व; (51 M: वृद्धिता (for क्ष्यूवी). B: D Fs. H: De Secopt X Ys) व्यवि (Wat.v. क्षेत्रित : [क्षेत्र : Fift) (for क्ष्य). H: क्ष्येत्र : — ") B: Eo F: H: W व्या; C वतो (for व्या). D Y: विश्वक्षित : Eo. s. (and Eo) F: H: M. s विश्वति : W: विश्वति : W: विश्वति : W- हिल्लि (Wat.v. व्यवित् : Y: क्षिप्ति : (W-) हिल्लि : W: क्ष्यति : Y: क्षिप्ति (M: M: क्ष्यति : Y: क्ष्यति : W: क्ष्यति : W: क्ष्यति : W: क्ष्यति : Y: क्ष्यति : W: क्ष्यति

BIS. 4892 (2214) Bharty. ed. Bohl. 1. 13. Haeb. 15. lith. ed. II. 76. Śatakāv. 63. Subhāsh. 13; Śp. 3654; SRB. p. 312. 1; SBH. 2025; SKM. 74. 18; Sabhyālań-karana f. 3a; SLP. 5. 12 (Bh.).

<sup>134</sup> Om. in C (but Cs Š88). — ") Тэ स्कुळत्सळ. Az Eo.z.s-s Yr स्वित्यर: Fs lacuna; Gs च दावर्त (for दादाकर.). — ") B: H -रजजार: D Ys.t Gz-s रससांकि: En. T -रजसांका : Fs स्तः कांकि: I -रससांकि: Jr. रससांकि: Gr. रजजारि). En Fs. s Ys.v. z.s-s. S Tz. G M.z.s -सुरसि. — ") A D ह्यानीस्य, Jst स्वयानीस्य, Fs सीनीवि (for रागिक). — ") J Yr करोजोजोंको . D Est Fs नतु: Gst नतः (for नतु). Hs युन: (for विषय.). Asc -सैंबर्ज (for -सेंसर्ज). Eo विश्वयी: JJ -विद्यवी: XI -विद

आवासः क्रियतां गाङ्गे पापवारिणि वारिणि ।
स्तनमध्ये तरुण्या वा मनोहारिणि हारिणि ॥ १३५ ॥
तस्याः स्तनौ यदि घनौ जघनं च हारि
वक्रं च चारु तव चित्त किमाकुळत्वम् ।
पुण्यं कुरुष्व यदि तेषु तवास्ति वाञ्छा
पुण्येर्विना न हि भवन्ति समीहितार्थाः ॥ १३६ ॥
इतो विद्युद्धक्षीविळसितमितः केतकतरुस्फुरहन्यः प्रोध्याळळदनिनदरफूर्जितमितः ।

इतः केकिकीडाकलकलरवः पक्ष्मलहशां कथं यास्यन्खेते विरहर्दिवसाः संभृतरसाः॥ १३७॥

<sup>135°</sup> Om. in C. — a) F: प्रीयता; W कियते (for कियतो). F: गांगो. — b) Eot यावतारिण; Est Fr.: J S (except X1 Y...a) by corr.].c.1) व्यवहारिण. As Beauna; Es पारिण (for वारिण). — b) Fr.: H I J S (except W) हातद्वये; Fs कुबदे (for हातमप्पे). Est.-शं म्याश्या वा; F: तरुष्याक्षा; Fs तरुष्याक्षा; J तरुप्यानां; G. तरुष्याक्षा वा; F: तरुष्याक्षा; Fs तरुष्याक्षा; G. तरुष्याक्षा वा; Fs तरुष्याक्षा; Fs तरुष्याक्षा; Fs तरुष्याक्षा वा;

BIS. 1040 (394) Bhartr. ed. Bohl. 1. 31. lith. ed. II. 88; SRB. p. 159. 293; SBH. 3425; SHV. app. I. f. 6a. 81; SLP. 5. 19. (Bh.).

<sup>336 °°)</sup> F° बस्ता: Jा बीणां, W° तत्तस्ता: M.s. वस्ता (for तस्ता). Jा वहि (for कहाँ). पि वहि वहीं प्रास्ताता: Jा सुविद्युकी (for वहि वसी). F° W1-s विद्याहि; G.M.s. च आदि (for च द्वाहि). Y: हृद्दाकुकं कि (for किसासुक्कव्यू). For 130°°, X Y10.v. subst.: पीनस्त्ती करककुभभगयी सुचार चक्र तथिय जवनं रुचियाहिकाहस्य। — °) Y3 प्रवस्ता, Y3 कहा 68 कहां ता (for कक्का). C वितिदेश For विदेश सुध्याहिकाहस्य।

<sup>— ) 19</sup> पुष्पा. 11 कुरु; धा कुत तु (10 कुरुवा). ८ वाततपु; २० वाद तपु; २० वाद त

BIS, 2529 (1016) Bharty, ed. Bohl, 1, 17, Haeb, 19, Satakāv, 63; JSV, 302. 3; SLP, 5, 18 (Bb.).

<sup>137</sup> ४ s folio missing. — ") У करते (for करते). На शियुक्कती (for शियुक्ती) भि "सिक्कित्ता, C भ से से सेक्कित हैं। B Est Fa. s J X Ульт Т 69 Мл. 2a. केन्द्र कितता; C W केनकरोत्: D Est. 4 केनकिरा; C N केनकरोत्: D Est. 4 केनकिरा; C N केनकरोत्: (Y a. 5 Ga. 8 केनकिरा; Y is केनकरात: ; Y a. 5 Ga. 8 केनकिरा; Y is केनकरात: ; Y a. 5 Ga. 8 केनकिरा; Y is केनकरात: ; Y is केनकरात: ; Y is केनकरात: , Y is brank of the state of the s

आवासः किलकिश्वतस्य दियता पार्श्वे विलासालसा कर्णे कोकिलकामिनीकलस्वः स्मेरो लतामण्डपः । गोष्ठी सत्कविभिः समं कतिपयेर्धुग्धाः सितांशोः कराः केषांचित् सुखयन्ति चात्र हृदयं चैत्रे विचित्राः स्रजः ॥१३८॥ केशाः संयमिनः श्रुतेरिष परं पारं गते लोचने अन्तर्वक्रमिष स्वभावशुचिभिः कीर्णे द्विजानां गणैः । मुक्तानां सतताधिवासरुचिरं वक्षोजकुम्भद्वयम्

BIS, 1098 (421) Bhartr. ed, Bohl. 1, 44, Haeb, 47, lith, cd, II, 84, Śatakāv, 67; SRB, p. 276, 36; SU, 856; SLP, 5, 21 (Bh.).

<sup>138 °)</sup> С М4.5 आवासा:: F2 आवासा:: Y7 आवासं (for आवास:). Eot. it. 2t J2 X Com (Schwarz) F1.8 Com (Schwarz) F5 W Com (F5 om.) (Schwarz) Y1(c.v as in text), 2.4. 6 G2. 8. 5 च सभालयेष: T3 G1 किलिकिकिसतस्य: Y7 किलिकिसतस्य. C J2 Y4-4.8 T Gs Ma, s विकास लया; B1 E0. 1t. 3.4 Y4-0.8 T Gs विकास लखा; Fs W I "gramer: J1 "gram ( c "gr )gram ( X Y1 "gramer. — ") Be urich: C audi: G1 sick: G4 siz: (for aut) W -manart : G: -unfurft (for -milurft ). G: -mard: C E: aler: Ys adelm . Yo war- (for shit). C E. : W santsqu; F. : 3 Y2 T2 G8.4 "tzq: Y0 "ted; Ts "मंदर्प: G1 "मंदर्पा: M4 "मंदर्प: — ") M4.5 कता (for समं), B1 क्रतिपथे: C गविनाणै: (for कतिपर्यार), B2 C D E2 F2,8.6 W10,2-1 Y8 सेंद्रवा: J2 M4.6 विकास: Wit कोट: (for सरधा:). A B2 F1. ( (by corr. ) J20 W1 Y1 T8 शिलांशी:; B1 H M4. : सथांशी:; C D F2 दिसांको:: Est हिलांको: (for सिलांको:). Fa गिरे: देखरा: (for सिलांको: करा:). D Fs कला: (for agr.). — d) X auf er; Yi auf el (for auffen). Es emere-; X eggafa; Gi प्रथवंति (for सख°). B: Es वात्र हृदयं; D F: नेत्रहृदयं; E: चित्तहृदयं; F: तत्र हृदयं: W नेकारवर्षे: Ma हाज हवसं (for चाय हवसं). 12 Fa चिया विचिया: सज:: C चित्रीविक्रिकेटि: Est चेष्ट्रं विचित्राः सजः: F: W चेत्रे विचित्राः अपाः: X: Ts चैत्रं विचित्रसम्बः: C1 के विश्वित्रस्रजां.

BIS, 1039 (393) Bhartr, ed. Bohl, 1, 35, Hacb, 37, lith, ed. I, 86, Śatakāv, 66; SK, 3, 359; SLP, 5, 23 (Bh.).

<sup>139\*</sup> Om. in C. Bı order acbd (to avoid histus). — °) A Eo-2. ६ संबित्तवाः (for 'तितः). — °) Y. १ [5]कांतर् Y2 प्राः M1-2 चांतर् Y2 प्राः द्वार्त् Y2 प्राः प्राः

BIS. 1916 (739) Bhartr. ed. Bohl. 1, 12, Haeb. 14, lith. ed. II. 90; SRB. p. 314, 69; SRK. p. 285, 3 (Bh.); SHV. app. II. f. 17a, 97 (Bh.); Sabhyā-laḥkarapa f. 28a; SLP. 5, 27 (Bh.).

विवदुपरि समेवं भूमयः कन्वलिन्यो नवकुटजकदन्वामोदिनो गन्धवाहाः । शिखिकुलकल्केकारावरम्या वनान्ताः स्रुखिनमस्रुखिनं वा सर्वसुत्कण्ठयन्ति ॥ १४० ॥ तरुणीवेषा दीपितकामा विकसितजातीपुष्पसुगन्धिः । उक्ततपीनपयोधरभारा प्रावृद्ध तनुते कस्य न हर्षम् ॥ १४१ ॥ आसारेण न हर्म्यतः प्रियतमैयोतुं बहिः शक्यते शितोन्कस्पनिभित्तमायतद्दशा गाढं समालिङ्यते ।

<sup>140</sup> In Fs, this stanza is missing or omitted probably from lacuna in original. — \*) Bs CD F₂→ H J S feqt (Уз दिवस) प्रदुप्त स्तिपं (Тз 'वा). C हुंड' (for मुझ्द'). — \*) X Y₁-कुदुमः, M -कुट्रव- (tor-कुट्रक-). In Y₂, the portion of the text from अग्रा up to the end of this stanza is lost on a missing folio. Est F₂-सोदिती; Gst Ms -सोदिती; Gs- सोदिती (for -सोदिती). F Σ X गंधवाह: — \*) Bs दिविविधककुक- किला - [ रिक्सियकुक-किला - F₂- साम्प्रवादा; Gा-रस्प्रमाणा; Ms -रासकाता (for -सावस्मा). F₂ विचिता [ Тз प्रवादाता (for च्यान्या). — \*) C सुझ- (for सर्वेद).

BIS. 6171 (2832) Bhart, ed. Bohl. and lith. ed. III. 1. 42. Haeb. 45, lith. ed. II. 94. Satakav. 67; SLP. 5. 30 (Bh.).

a 141 [None of our commentators gives the metre of this stanza, which is a मात्राससमूच्य and may be denoted by उपचित्रा] Ps om. this stanza due to izonuz.

a "Y to करिणी. (for तत्रणी.). B: Hz.v. बैदा; C Ht.s बैदा; टे-बेदा; E: -बेदा; J: -बेदा; J: -बेदा; J: -बेदा; J: -बेदा; J: -बेदा; J: 10.3-बेदो; W: Y.z.z.-s T G-a.s. M विकास : [6- दिकास : [6- दिकास : - ]. W: -दारित : W: -व.s. M विकास : [6- दिकास : [6- दिकास : ]. W: -दारित : W: -व.s. M विकास : [6- दिकास : [6- दिकास : ]. W: -व.s. (for दुकास : ]. J: -बार्स : [6- दुकास : [6- दुकास : ]. -व.s. (for दुकास : ]. G: -बेदा : [6- दुकास : ]. G: -बेद

BIS, 2503 (1005) Bhartr, ed. Bohl. and lith, ed. III. 1, 41. Haeb. 44. lith. ed. II. 95; SLP. 5, 31 (Bh.).

<sup>142</sup> Ys folio missing. Fs is lost up to on (in °) due to lacuna. — a) Ji व हुन्नेता; X क्षालारा; Ws बाह्यराण; Ys कराराण. Fs क हमिता; Ji व हुन्नेता; X कि हुन्नेता; No. 63 न पानता; Gis सहस्रवेत (for कहतेत). As वातुर, Bs वंतु (for बाहुर). W Ys बाहु (for बहि.). Ji कुन्नते; Xbs कुन्नेत (for कुन्नते). — a) D Bas. WY Xs Ys 'Ts 'इता; Et Gi Mi-s 'इता (for 'इता). Et millionard; Bo.30 Gat स्त्रावितारे Ys स्त्राक्तिक्वारे (for स्त्रावित्तारे). — ") Fs Js जाने; Ji बहेत हे जाना (Ys पातर; Gi Mi-s बातर; Ga क्यूरा) (for स्त्रावित्तारे). — ") Fs Js जाने; Ji बहेत हे जाना (Ys पातर; Gi Mi-s क्यूरा; Ga क्यूरा) (Es Fs Ms [5]—aquadr); Et-W onied; Sa Hs Js onied 'Sa Hs Js onied'; Ys स्त्रावितारे (for स्त्यार) (Fs W micha'; X क्यूरी) (for स्त्यार)). [E com. is ambiguous महत्त प्रवचा जानेश्वार क्षिण्यादिक्वार] It 'सेद्यारा; — ") Fs जा कुर Es जुं (for कुर). Gs दुनिंदे (for संत्रावर), Gs दुनिंदे (for संत्रावर).

जालैः शीकरशीतलाश् च मक्तो रत्यन्तखेदिष्छदो धन्यानां बत दुर्दिनं सुदिनतां याति श्रियासंगमे ॥१४२॥ अर्धं नीत्वा निशायाः सरभसस्ररतायाससंश्लेषयोगैः

प्रोद्भूतासहातृष्णो मधुमदनिरतो हर्म्यपृष्ठे विविक्ते । संभोगक्कान्तकान्ताशिथलभुजलतावर्जितं कर्करातो ज्योत्स्नाभिन्नाच्छघारं न पिवति सलिलं शारदं मन्द्भाग्यः॥१४३॥ हेमन्ते दिधदुग्धसर्पिरशना माञ्जिष्टवासोभृतः काइमीरदवमान्द्रदिग्धवपुषः विका विचित्रै ग्तैः ।

BIS. 1067 (405) Bhartr. ed. Bohl. and lith. ed. 111, 1, 46. Haeb. 49, lith. ed. 11, 96. Satakāv. 68; SRB. p. 342, 67; SBH, 1784; SU, 863; SLP, 5, 32 (Bh.).

BIS. 622 (229) Bhartr, ed. Bohl. 1. 47. Haeb. 50, lith. ed. II. 97, III. 47; Satakāv. 68; Šp. 3908 (Bh.); SRB. p. 345. 46; SBH. 1824; SLP. 5. 33 (Bh.).

144 Yo folio missing. — ") Yr वृधिमुख्य. Be C Est Fa Ha I Ji Wa Xi 'सर्थिसला; Est 'सर्थरसर्भ (for 'सर्थरसला). Yi-e G मंत्रिक्तान्य है. मिंड मंत्रिक्तान्य है. मिंड 'सर्थरसर्भ (for 'सर्थरसला). Yi-e G मंत्रिकतान्य है. मिंड 'स्वाहितकान्य प्राप्त है. मिंड 'स्वाहितकान्य है. मिंड 'स्वाहितकान्य प्राप्त है. मिंड 'स्वाहितकान्य है. स्वाहितकान्य है. स्वाहितकान्य है. मिंड 'स्वाहितकान्य है. स्वाहितकान्य है. मिंड 'स्वाहितकान्य है. स्वाहितकान्य है. स्वाहितकान

<sup>143</sup> Wrongly om, in Br. Yr folio missing. - ") Jit and: We are D Ji eren · Est Fs. 4m.v. Hie.v. 1 Ja Yi. 3-8 T G M super (Gs "tr) (for sheer). D Fs Yr किझायां: Ji किझाया, Wit शरभस-, C 'ताया : Ma 'तावास- (for 'तायास-), C सर्वservine: Fs. 4t.v. Hic.v. Y1.8-0.3 T G2-5 M5 -reservents:: F4 Y7 G1 M1.2.4 -riseserine: Fo W X - Researching: Jit - constraint: Jio. 2 - constraint (Jo "Fa): Ma - constraint (for -केंब्रेज्योगै:). - 0) C क्रेज्यो जनगणी: D J1 W G1 M1. 2 प्रोजनाम्बानकाा- (G1 कार: M1. 2 °wi): Y1 (printed text) प्रोद्धतालहात्रको (in com. प्रोद्धता = समलका); Y8 प्रोद्धतालहा-वर्षे : G4 प्रोद्धाताबक्षात्रक्षे : M4 प्रारम्तासक्षत्रणा: Y4 G4 -विरतो : M5 -सरतो (for -निरतो). Wat lada (for lala a). - ') Ya di a lu- (for dulla-). I's -a lini: W1.2.4 -a lini: Wac -तर्जिता: Ga -विधिता: Ma -विकिता (for | आ विजिता), Bi अक्रेग्ना C (but lacuna in C1) 8: करोति: F1.2 ककरीत: F3 I ककरोते: F4 क(m.v. श)करांभी: F5 ककरीती: Wa.s कंकरांती: X1 कर्करीतं: X2 कर्वरीतं: Y8 शाविरीशी: T8 कर्करीशी: Ms.s 'रीस्थी (for 'रीलो ). [ Ao. 1 com. कर्करीत: कहतां कोरी गागरी ]. — d) C lacuna : Es याज्योत्स्वा : Ms. 4 उपोत्को - C F5 भिन्नात्सधारं: D -भिन्नाधकारं: F2 -भिन्नाष्ट्रधारं: F4 -भिन्नाख्छधारं: J1 -भिन्नासदार: J2 -भिन्नास्सदारं: W -भिन्नाधरासं; Y8 -भिनीच्छधारं: Y8 G4 -भिन्नान्नधारं: G1 M1. १ -च्छायाभिरामं; M4 -भिन्नात्तसारं; M5 -च्छायात्तसारं (for -भिन्नाच्छधारं). D E2 J2 W X Ys G1 fueld = (by transp.); M1. 2. 5 fueld = A C E1. 2t. + F Yr sriess; Gt स बिक्टि (for सक्टिं). Fi. at.v. J Ya-s T G Mi. 2 संत्युषय: ; Ms "प्रथ्या: (for "भाग्य:),

वृत्तोरुस्तनकामिनीजनकृताश्लेषा गृहाभ्यन्तरे ताम्बूळीवळपूगपूरितमुखा धन्याः मुखं होरते ॥ १८४ ॥ केशानाकुळयन् दशो मुकुळयन् वासो बळावाक्षिपन् आतन्वन् पुळकोद्गमं प्रकटयन्नावेगकम्मं गतेः । वारं वारमुदारसीत्कृतिकृतो दन्तष्ळदान् पीडयन् प्रायः शैशिर एष संप्रति मरुत् कान्तासु कान्तायते ॥१४५॥ सदा योगाभ्यासञ्यसनवशयोरात्ममनसोर् अविच्छिन्ना मैत्री स्फुरति कृतिनस् तस्य किमिमैः।

BIS, 7417 (3359) Bharty, ed. Bohl, and lith, ed. III, 1, 48, Haeb, 51, lith, ed. II, 98, Käyvas, 40; SRB, p. 346, 31; SU, 888; SLP, 5, 35 (Bh.).

145° C om. this stanza. Yz folic missing. Gz leaves blank space in MS.
— ") Est सोमावाइक्यन, 71 के कवांबाइन्यान, 710 के कांवाइन्यान, 11 W Yz के बानाकृष्ठान,
B1 Fa. H स्त्री (for हवां). Y1a (t and c) सुपुळ (for सुक्कुळ). Fs बस्त्रं (for हवां).
B2 सकत्राविखन्द, Fa. कवारिक्षिपन, Fr स्त्रावादिक्षणन, — ") Лі गालस्वा, X सर्वोध (for स्तरावस्त्र). A2 कुळोहुर्सर, Y. कोहुर्सर, Gr कोहुर्सर, Gr कक्कोधम (for gaळोहुर्सर).
Eot. 20 Ya. प्रतायस्त्र. D Ya अ(Ya ए) गोलु केणेतुर्स, Eot. 3 में आवेशकोधम (for gaळोहुर्सर).
Fs 'कंड गाल: Fs Лं कंडो गति: Fs अरोलु कंडा गति: W सार्किय्य कंड गति: X Ya. 4-8 T.Clas.
Fs 'कंड गाल: Fs Лं कंडो गति: Fs अरोलु कंडा गति: W सार्किय्य कंड गति: X Ya. 4-8 T.Clas.
Es X 'शीफ्किफिक्टते: A3 Ea. El W3- 'शीफ्किफ्टते में तरे: E. स्तराकृष्टिसरों (Ma. 'शीफ्किक्टते' (D' कृते; Fs' बतो); Eo. 'शीफ्किफ्टते (D' कृते; Fs' बतो); Eo. 'शीफ्किफ्टते (D' कृते; Fs' बतो); Eo. 'शीफ्किफ्टते (Ma. 'शीफ्किक्टते (D' कृते; Fs' बतो); Eo. 'शीफ्किफ्टते (D' क्रिक्टते (Ma. 'शीफ्किक्टते (D' कृते; Fs' स्तराक्षणात्र) (B' क्राक्टते (B' क्राक्टता क्राक्टते (B' क्रा

BIS. 1015 (738) Bhartr. ed. Bohl. 1. 50. Haeb. 53. lith. ed. II. 99; Šp. 394; SRB. p. 348. 18; SBH. 1854; SKM. 64. 8 (Bankalāvartaka); SU. 821; Sabhyālankaraņa f. 27a; SILP. 5. 36 (Bh.).

146 This stanza and the next occur at the beginning of Śrigūra in N MSS. except A and therefore may be later additions. — " Y x.e.\* T G.s. x M-s greet (for सत्). E Fs I (t by core.) वीगान्यार्थ (for 'क्याय-) E I (t by core.) नवनववष्ट्र (ठिंडा-स.' फिया) संनामर्थः (E 'कार्यार'), 3 व्यवस्वविषयोगस्त्रमान्यारं, ४ व्यवस्वविषयोगस्त्रमान्यारं, ४ व्यवस्वविषयोगस्त्रमान्यारं, ४ व्यवस्वविषयोगस्त्रमान्यारं, ४ व्यवस्वविषयोगस्त्रमान्यारं, ४ कृतवस्वस्तः (ठिंडा-स्त्रमान्यारं, ४ कृतवस्तः (ठिंडा-स्त्रमान्यारं, ४ कृतवस्तः (ठिंडा-स्त्रमान्यारं, ४ कृतवस्तः (ठिंडा-स्त्रमान्यारं, ४ कृतवस्तः (४ कृतवस्तः (४ ४ कृतवस्तः (४ कृतवस्तः १ कृतवस्तः (४ ४ कृतवस्तः १ कृतवस्तः १ कृतवस्तः १ कृतवस्तः १ कृतवस्तः (४ ४ कृतवस्तः १ कृतवस्तः १ कृतविक्तिः ) में अवस्त्रमान्यारं (४ कृतवस्तः १ कृतवस्तः १ कृतवस्तिः १ कृतवस्तः १ कृतवस्तिः १ कृतवस्तिः

प्रियाणामालापैरधरमधभिवकमधभिः सनिःश्वासामोदैः सुकुचकलशाश्लेषसरतैः ॥ १४६ ॥ वचसि भवति सङ्खागमहिश्य वार्ता श्रतमखरमखानां केवलं पण्डितानाम् । ज्ञानम् ज्ञानस्य नियकाञ्चीकलापं कवलयनयनानां को विहातं समर्थः ॥ १४७ ॥ VATRĂGVA

भ्रान्त्वा देशमनेकदर्गविषमं प्राप्तं न किंचित फलं

त्यक्तवा जातिकलाभिमानम् चितं सेवा कता निष्फला। भक्तं मानविवार्जितं परगृहे \*आशङ्या काकवत तृष्णे जुम्मणि पापकर्मनिरते नाचापि संतष्यसि ॥ १४८ ॥

BIS. 6759 (3143) Bhartr. ed. Bohl. and lith. ed. III. 1. 96. Hach. 99. lith. ed. II. 5. Kāvvas. 98. Satakāv. 75; SLP. 4. 54 (Bh.).

BIS. 5904 (2701) Bhartr. ed. Bohl. 1, 56, Haeb. 59, lith. ed. II. 6: SRB. p. 252, 51; SHV, app. II, f. 1b, 2 (Bh.); SLP, 4, 56 (Bh.).

BIS, 4645 (2080) Bhartr. ed. Bohl. Haeb. lith. ed. I and Galan 3. 4, lith. ed. II. Satskav. 94. Subbash. 70; SRB. p. 77. 54; SBH. 3262; SRBL. 175. 31 (Bb.); SS. 35. 7; SK. 2. 106; SU. 1030; (Bb.); BL. 40 a; SN, 339.

Y1 विकि:शानामोदै: : Y2 नवै: शासा : Y4.5.1 Gat म नि:शासा : T1.2 मनि (T2 माजि: )आपा : Gs ध्वतिकासाँ (for सनिःशासाँ). सुकुच is found in A X2 Gst M4 only; Y2.4.5

<sup>147</sup> d) Eo-2.5 X Y1 अवति वचलि. Eo.4 संगध्यालम्. Y8 पाठः (for बार्ता). - b) Aot. 8 C Fs. 5 It J S sq (T2 x) | 6 ; D H Ic sag (6 ; F1. 5 (sq 6 (for sq 6 )). B2 (orig.) 'स्वानां (m.v. 'मखानां as in text). — ') As X 'मरुगरतं ग्रेथि-: C 'मरुगरतं ग्रेथि-: C 'मरुगरतं D Y18 "तरुणरवार्त्रीध-. F1-4 "सनाथ; X1 "कलावं (for "कलापं). — d) F4 "वल्यानां (for 'जबकाको ), Ga विधार्त, X1 समर्थी:.

<sup>148</sup> a) As Fs. 4.5 I Js W X Y T G1. 2t. 4 M1-4 with (Y7 an); Bs Es witer. Est अर्थ (for कर्ड). - ) As F2 स्थका. F1.4 H शीड (for आहि). Est.5 Ye दिना. Ao-2 B C Eo. 2t F4 H I X1 नि:कला; D नि:क्ला; Et. 20. 8t. 4. 5 F2. 8t. 4. 5 निष्कला; Ms निष्कलं. — ) Jit अवस्था; Wat उक्तं; Wac अंक्ते; Ya अंक्तं. Ao.1.8 D Eo. 80. 40. 5 F1. 5 I Wit प्रमुद्धे साझं(Aot Eo "सं)क्या; As Es परिग्र (Es "म)हे साझं-(Bet शार्श : Esc सासं)कया; B Hic. v. परगृहे स्थाशं(Be 'सं)कथा; C परगृहे साशंकमा: Est. at vergesansifent; F2. 4 H J W10. 2-4 X Y T G M ve (Jat 'fe ensineur, F8 urrik ensided. - d) Aot.ic (by corr.). 2 B2 Eo. st. 5 F1 3 [810]; B1 3 serfin; C D Est F2-5 J S जुलासि; H बेरिणि; I तुर्मति (for जुल्लाण found only in Acc. 10 (orig.). 8 Esc. 8.4c). As क्रमंदरिते। O F4 J Y1 (Y18 by corr.) 8-7 T G M क्रमंगिकाने। Est 'कर्मनिरतों; F1 'कर्मणि रते; Y2 'क्ष्पपिश्चने; A2 संतुष्वते; B1 Eot. 2t. 8 H2 J8 Yr G8 (orig.) संतच्यति.

## उत्लातं निषिकाङ्कया क्षितितलं ध्माता गिरेघीतवो निस्तीर्णः सरितां पतिर्नृपतयो यत्नेन संसेविताः ।

मन्त्राराधनतत्परेण मनसा नीताः इमशाने निशाः

प्राप्तः काणवराटकोऽपि न मया तृष्णेऽधुना मा भव॥ १४९॥

खलोह्यापाः सोढाः कथमपि तदाराधनपरेर्

निगृह्यान्तर्बाष्यं हसितमपि शून्येन मनसा । कतो वित्तस्तम्भप्रतिहतिषयामञ्जलिरपि

त्बमारो मोघारो किमपरमतो नर्तयसि माम् ॥ १५० ॥ आदित्यस्य गतागतैरहरहः संक्षीयते जीवितं व्यापारैर्वहकार्यभारग्रहभिः काळो न विज्ञायते ।

<sup>149 °)</sup> W2.8 X2 क्षितिवले. A2 B3 W2 X1t च्याता; Y1 चीता (for ध्याता). — b)
J0.1 क्षित्रीयं. A2 B2 जुदेन संत्रीरिता; CD E0.2-6.0 F1.4 (orig.) 2.4 (m.v. as in text)
H I J1 W X Y2.6-6-6 T G0 वलेत (J14 मंदिन) संत्रीरिता; J0.6-8-3 जुदे समाराचिता.
— ") J1t G2t मीता, E0.2.4 H2.8 W2.2 X Y2.2 T2 ध्याताहे. B1 E2t F4m.v. अपा: J1t
X2 G2t निया; J10 निता; X1 निया; T2 वले. — ") A3 B2 प्राप्तः काणकरपंद्रीयि; C A4 प्राप्ता नाराको है; E0.4 2 स्वत्र-क काणवराको हो; X प्राप्तं काण', J2 वया (for मा). A B D
E2t F2.3 J0.2.8 X [2]च्या श्रुंच आ; C E2t.4t. F1 H I J2t W Y2-8 T G M
सकत्रा सच; E0.2 (and E0) F2 [2]च्या भी खत्र; F2 [3]च्या श्रुंचति; Y1 क्रकामा सच

BIS. 1170 (439) Bhartr. ed. Bohl. Haeb. and Galan 3. 5. lith. ed. H. 4. Yates Skt. Gram. p. 397. Halbed in Bohl. Subhāsh. 287; SRB. p. 77. 49; SRH. 175. 28 (Bh.); SRK. p. 66. 4 (Bh.); SHV. f. 76b. 861 (Bh.); SS. 35. 4; SK. 2. 201, 7. 24; SU. 1040 (Bh.); SN. 334; SSD. 4. f. 7a; SSV. 1094; JSV. 140. 2.

<sup>150. \*)</sup> Est Ys ललोहासा; Fx X Ys T G M ललालासा; Ws ललाहासा; Gst ललोहासा:— "b D निष्कांत्रकां हैं। "हैं। "क्षेत्रकांत्रकां अं के क्षेत्रकां अहं के क्षांत्र नाप्तं, Ws "क्षंत्रकांत्रकां, Ws "क्षंत्रकांत्रकां, Ws "क्षंत्रकांत्रकां, Ws के क्षंत्रकांत्रकां, Ys के क्षंत्रकां, Est Fs Ws कुतोश्वासः E (except Est) Fs 3.5 s Xs Xs स्वातः (E com. विचलंका: कृतः). Bì Ws-s Ys (by corr.) प्रशासितः— "b Ec. 4 (and Ec.) भोषासिः, Ss. 8 [अोवासे (com. कामेवासे — कामेतिसतीयोगे). I Xs Ta. 8 किमपरमितः] Js किमपि सत्तरो; Js Ws क्षित्र दस्तरोः J [5] क्षंत्रवितः Fs om. मास्

BIS. 2047 (801) Bhartr. ed. Bohl. Haeb. lith. ed. I, II, III and Galan 3. 6; SBR. p. 77. 43 (Bh.); SBH. 3261 (Bh.); SBH. 175. 25 (Bh.); SBK. p. 67. 9 (Sp.); SHV. f. 765. 860 (Bh.); St. f. 40a; SBD. 4. f. 7b.

<sup>151 \*)</sup> Est. st वीवर्ज; F. J. 1W. X.s जीवर्ज (for जीविर्त). — \*) J.s गुरु (for बहुः). As Bs D Fs क्रतंत्रासः, Xi Y.s कार्यमाः; G. st Mi-s आहार्य (श्रिक्त कार्यस्त्रास्त्र). Jit पुरुता, D Fs J Xs Ys. st. S G G-s Ms काक्षीर म जावते. — \*) Es. s (and Es) विवोग (for विवयिः). Es जासस्त्र. Fs नोदीवर्त. — \*) Hit मोहमर्ज. Winker (for समार). [His som. उम्मलेश मजाविद्देश सूर्व समं म्राज्ञ । उन्यावतुष्यमित्राच्या; T) ००००. उम्मलेश मजाविद्देश सूर्व समं म्राज्ञ । उन्यावतुष्यमित्राच्या; T) ००००. उम्मलेश स्त्राव्यक्तरं.]

हृष्टा जन्मजराबिपत्तिमरणं त्रासश् च नोत्पचते पीत्वा मोहमर्यी प्रमादमदिरामुन्मचभूतं जगत् ॥ १५१ ॥ दीना दीनमुखेः सदैव शिशुकैराकृष्टजीर्णम्बरा क्रोशद्भिः श्रुधितैनरैर्न विधुरा दृश्येत चेद् गेहिनी । याच्जाभङ्गमयेन गद्रदगलगुठ्यद्विलीनाक्षरं को देहीति बदेत् खदग्धजठरस्यार्थे मनस्वी पुमान् ॥ १५२ ॥

् को देहीति बदेत खदम्बजठरस्यार्थे मनस्त्री पुमान् ॥ १५२ ॥ निवृत्ता भोगेच्छा पुरुषबहुमानो विगलितः

समानाः स्वर्याताः सपदि सुहृदो जीवितसमाः । इानैर्यष्ट्युत्थानं घनतिमिररुद्धे च नयने

अहो धृष्टः कायस् तदपि मरणापायचिकतः ॥ १५३ ॥

BIS. 931 (339) Bhartr. ed. Bohl. 3. 44. Haeb. and Galan 40. lith. ed. I. 32 (41), II. 7. Subhäsh. 78. Santis. 4. 24 (Haeb. p. 429); SRB. p. 369, 86; SBH. 3327, SRH. 196. 25 (Bh.); SN. 298; PMT. 292 (Bh.); SSD. 4. f. 21b; SSV. 164; JSV. 131. 2.

BIS. 2813 (1163) Bhartr. ed. Bohl. 3. 22. Haeb. and Galan 19. lith. ed. I, III. 20, II. 8. Śatakāv. 97; SRB. p. 97. 12 (Bh.); SBH. 3196 (Bh.); SRK. p. 77. 1 (Bh.); Tantrākhyāyikā II. 76; SHV. app. I. f. la. 1 (Bh.); SSD. 2. f. 137b.

<sup>153 °)</sup> Ms बार्षि (for पुरुष). A Jic बहुदानं ; Wi.2.4 ° मानैर. A विगलियं ; Fis Ys-a.5 TG M-1 [5] पि गलितः... °) As स्वयद्दिः Fism.v. तंगतिर (for स्वयद्दि)... °) Ao-a Es-a (and Eo) Hit X बहुवानं ; D F V Hit बहुव्यन्तानं ; Est बहुवानं ; Est क्यांत्रानं ; Est व्याख्यानं ; Est व्य

BIS. 3772 (1615) Bhartz, ed. Boll. lith. ed. I Galan 3, 10, Haeb. 10 and 93, lith. ed. II. 9; SRB. p. 77, 44; SBH. 3398; SBH. 196. 23 (Bh.); SRK. p. 67, 74 (Rasikajivana); SU. 1013; SM. 1464; FMT. 288 (Bh.); SSD. 4f. 8b; SST. 1467,

न ध्यातं पदमीश्वरस्य विधिवत् संसारविच्छित्तवे स्वर्गद्वारकपाटपाटनपटुर्धमींऽपि नोपार्जितः । नारीपीनपयोधरोख्युगलं स्वप्नेऽपि नालिङ्गितं मातुः केवलमेव यौवनवनच्छेदे कुटारा वयम् ॥ १५४ ॥ भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तास् तपो न तसं वयमेव तसाः ।

कालो न यातो वयमेव यातास् तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः ॥ १५५॥ विलिभर्मुखमाकान्तं पिलेतैरङ्कितं शिरः । गात्राणि शिथिलायन्ते तृष्णैका तरुणायते ॥ १५६ ॥ अवस्यं यातारश् चिरतरमुषित्वापि विषया वियोगे को भेदस सजित न जनो यत् स्वयममृन् ।

<sup>154</sup> Es order bacd. — ") D युनायत् (for विधियत्). X संसारशुष्टिकस्ते. Bs कोई दोचारं गुणोहतिकरं वित्तं व नोपांत्रितं. — ") J X2.4- T G M कवारः (for कवारः). Bs में मार्कितः. — ') H रामा (for नागिः). D Es XX Ys युगुङ्के, Ma. बुनाकों, Ms. बुनाकों, Ms युनाकों, Ma.s नार्किमिता; Ms नार्किमिती. — ") Es मातः. Fam.v. केवकमध्यः. Bs नगाः (for वकारः

BIS. 3318 (1405) Bhartr. cd. Bohl. 3. 46. Haeb. and Galan 42. lith. ed. I. 34; Sp. 4152 (Bh.); SRB. p. 374. 218 (Bh.); SRK. p. 94. 8 (Sphutasloka); Okapakyamitidarpana 16, 1: SHV. app. I. 6. 1a, 3 (Bh.); SSD. 4. f. 6.

<sup>155</sup> Om. in BU. 114/7. Bs order dbae; D, abde; I, aebd. — ") X1 भोगा व शुंका; Ts अ भुक्ता न भोगा. X1 वयंसेव शुंका; Ts वयंसेव भोका. — ") As जातात् [Bs जाता (त)

BIS. 4631 (2070) Bhartr. ed. Bohl. Haeb. Galan. lith. ed. I and III. 3. 8, Subhäsh. 117; Sp. 4150 (Bh.); SBB. p. 374. 209 (Bh.); SBH. 3396; Ksemendra's Aucityavicaracarca (KM.1, p. 154, Parivrājaka); SSD. 4. f. 6b; SSV. 1109; JSV. 304. 4.

<sup>156 °)</sup> As बिलिमिर्: Es W5-1 Xs बलिमिर; H.2.et Ys बलीमिर. - °) J. परिलेसेस्ताः, J⁵ कलिसेस्कितः, Xз परिलेसेस्ताः, Ў फालिसेस्कितः, Xз परिलेसेस्ताः, Ў फालिसेस्कितः, Xз परिलेसेस्ताः, Ў क्रियोस्ताः, Й अप्राचितः, करिष्मुं, Mı बलिसेस्कितं, Xs दिसराः. - °) Js दिस्थितं चांतिः. - °) Es तृष्णीकः, Jst दुर्णीकः, Jsc तृष्णीकः, Jsc तृष्णीकः,

BIS. 593 (1948) Bhartr. ed. Bohl. Haeb. lith. ed. I and Galan. 3. 9; Sp. 419 (Bh.); SRB. p. 76. 4; SBH. 3242 (Vyāsamuni); SRK. p. 67. 6 (Frasanţaratnāvali); SA. 38. 71; ST. 33. 3 (Bh.); ŠK. 2. 195; SU. 1537; SL. 4. 40b (Bh.); PMT. 291 (Bh.); SSV. 1091.

<sup>157</sup> Om. in NS2. — ") С किरपरिचितावापि; J X Y3 किरपरिगृदीतावा; F3 किरतस्तृतिवावा . Est.सं विषयात्. — ") B3 वेदस्, G1 तेतुस् (for सेवदः). Fst.v. न सनो; W5-1 च तातो (for न जातो). As D W4 परत्वसमृत्; C № वस्त्वसमृत्, F2 परववसमृत्, F3 परववसमृत्, F4 (m.v. as in text) वस्त्वसमृत् — ") F3 जातेतं, G2 जातेतः. M3 नमसी. — ") X सुर्व (for हार्य). D Est.F2.3 J1 W1.2.4 T5 G3t.4 हात्वस्ता. W3 चेदेते; W3 चेते, W4 चेते (for होते). B1 तित्वसुलस्तः Est.As M8 विराजे.

वजन्तः स्वातश्यादतुलपरितापाय मनसः
स्वयं त्यक्ता श्रेते शमसुखमनन्तं विद्ववित ॥ १५७ ॥
भिक्षाश्चानं तदिप नीरसमेकवारं
शब्या च भूः परिजनो निजदेहमात्रम् ।
वस्तं च जीर्णशतस्वण्डमयी च कन्था
हा हा तथापि विषया न परित्यजन्ति ॥ १५८ ॥
स्तनौ मांसत्रन्यी कनककलशावित्युपमितौ
मुखं श्रेष्मागारं तदिप च शशाङ्कोन तुलितम् ।
स्रवन्मूत्रक्लिकं करिवरकररपर्धि जधनम्
अहो निन्धं रूपं कविजनविशेषैग्रीरु कृतम् ॥ १५९ ॥

अजानन् माहात्म्यं पतित शलभस् तीवदहने स मीनोऽप्यज्ञानाद बिडिशयतमक्षात पिशितम् ।

BIS, 668 (243) Bhartr. ed. Bohl. 3, 13. Haeb. and Galan. 12. SRB. p. 368, 42 (Jayāditya); SBH. 3386 (Jayāditya); SDK. 5, 62, 5 (p. 318, Hari). Šāntiš, 3, 3; SS. 45, 11; SM. 1444; SN. 308; SSD. 4, f. 23a; SSV, 1429; JSV, 239, 2.

158 Om. in GVS 2387 probably on a missing fol. in original. — ") Aot Bs Bo. s Hx Xii বিশ্বমানন; Y বিশ্বমান্থয়ন; Gird singurant; Gird singurant, — ") 3 Ms. s মার্লা; (for আ মুন). — ") F: H Ye.s Ti.s Gs.s বিশ্বাচি, (for আ ম্বাচি), Bi (m.v. as in text) F: H -पटबंड:, Ms.s ভারতার (for ভারতাৰ). C আমা দি; Jit Wi.s Ms.s আহার (for ভারতাৰ). — ") str বার্লা, Hs Ws.X Xii ভিশ্বমান. — ") str বার্লা, Hs Ws.X Xii ভিশ্বমান.

BIS. 4583 (2043) Bhartr. ed. Bohl. and Haeb. 3, 16, lith. ed. I and Galan 15, Subhash, 309; SRB, p. 76, 37; SDK, 5, 57, 2 (p. 315, Bilhapa, var.); SRH, 196, 21; SRK, p. 91, 8 (Bh.); SS, 45, 1; SM, 1440; SSD, 4, f, 7b; SSV, 1425; JS, 417.

159 Wrongly om. in Bs. B D F1 I X Ms-s order baced. — ") G1 [3 ] प्रिसर्ट.
— ") F1. # Xs (orig.) Get Ms-s केंद्रसाकार. B1 G1.8 om. च. — ") B1 E0.8.6.1 I J
स्वत्. Es-कुट: F1.8 J2.8 Y3-5 T G M िश्वार: (for कर). X 'क्रिकं दरिष च परांच निवादित. — ") C F1.8-1 Htt. 1 J W X Y 1.8-3 T G M खुदूर; Y3 पर (for करें). B1 C D Es F2 J3 W Y10 Git.v. क्रियर : E3.8 कुकिं ; Ms क्रियुत ; Ms क्रियुत : A2 'क्शिपेट, D 'जनेखाद: E3.8 I Y2 'विकट्पेट्, Fan.v. 'पिशाचिए, X Git.v. M1.2.8.8 'व्योक्टिंग G उठ करों.

BIS. 7186 (3927) Bhartr. ed. Bohl. 3.17. Haeb. 15. lith. ed. I and Galan 16. lith. ed. II. 19. Subhash. 309; Sp. 4147 (bb.); SRB. p. 371. 130; SK. 7. 35; SU. 1031 (Bb.); PMI. 287 (Bb.); SMV. 26. 3 (bard).

160 Om. in Ujjain 641. — \*) U.X. महास्त्यं, F. H. I. J. Ya-s. e. T.G. Ma-s दाहास्त्रं, F. बच्चंत्रः, F. s.m.v. दाहार्ति (for माहास्त्र्यं). B. Eo. s.c. F. L. a. H. Io Y. (by corr.). i-s T. G. Ms पुलतः, Es. 43. e. G. s. तुत्रः, F. s.m.v. नीप-(for ellim.). Fs. विजानन्तोऽप्येते वयमिह विपज्जालजिटलान् न मुख्यामः कामानह ह गहनो मोहमहिमा ॥ १६० ॥ फलमलमशनाय खादु पानाय तोयं शयनमवनिष्ठष्ठं वल्कले वाससी च । लवधनमधुपानभ्रान्तसर्वेन्द्रियाणाम् अविनयमनुमन्तुं नोत्सहे दुर्जनानाम् ॥ १६१ ॥ विपुलहद्यैर्घन्यैः कैश्चिज् जगज्ञ् जनितं पुरा विध्तमपरैर्टनं चान्यैर्विजिल्य तणं यथा ।

(second m.v.) "ব্রুক, — b) Ga.s ল (for জ). C বিজ্ঞালার; Eot.s! (হ ]বি লালার; Ea [হ ]ব্যালার; Fam.v. [হ ]বি লালা. Ao.s.n. D H I Ys বিবিজ্ঞানুলয়; B বিহিলালার; Ea M.s. ব্রিজ্ঞানুল (Fat.v. বুল) মুং Y শবিষ্যবুলার; G M.s. বিজ্ঞানানর, Ms বিজ্ঞান্তর, As C D Eat.st Fas.s. J Wo X Yi Mi.s.is জনাবি; Wi জনাবি, — b) Fr [হ]বালা; W কানী, Js অব্যক্তিক: Es বিজ্ঞান্ত — A X Yi অবিল্ঞা; W ব্যক্তালা স্থান্তর স্থানি স

BIS, 100 (36) Bhartr, ed. Bohl. 3, 19. Haeb. and Galan 17. lith. ed. I, 18; II. 90; §p. 4156 (Bh.); SBB. 374. 214 (Bh.); SKM. 131, 73 (Gobbaṭṭa); SRK. p. 295. 12; Šantist. 1, 8; SU. 1034 (Bilhaṇa); SM. 1445; SN. 407; PMT, 289 (Bh.), SSD. 4, f. 7b; SSV. 1430.

161 Om. in BU. 114/7. — °) D Es.st विषयसक्त्र; Eo.s.so विद्यासक्त्र; Es विस्ताक्त्रय; Es विस्ताक्त्रय; Ja वनकरुष: Уз क्रक्रकुळ; Gi Ms विकानक्य: Ys [si क्रेंड विरामक्त्रय; Es [si क्रेंड विरामक्त्रय; Ja वनकरुष: Уз क्रक्रकुळ; Gi Ms विकानक्य: Ys [si क्रेंड विरामक्त्रय; Ys प्राप्त विक्रमालं प्राप्त प्रापत प्राप्त प्रापत प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्र प्राप्त प्राप्त प्र प्राप्त

BIS. 4372 (1934) Bhartr. ed. Bohl. and Haeb. 3. 55, lith. ed. I. 46, II. 21. Galan 51; SSD. 4, f. 9a.

162 Om. in D.; BORI 328. VI (hence probably a later addition). — \* ) ग्र- सिविमा (for सुवर्षेद). Fe कैरणेवाल; J प्रान्तितत्व; W Vs Ms हैश: (W 'सां:) कैबिंबं, Vs Get कि सिव्सा प्रान्त कर्मवेदित्व; Y T Get. हैक्देशल; Mau एकेरेक्ट्र (for सुविद्धः कि सिव्सा ). Ms विद्या (for जानार). — \*) Js विद्या प्राप्त (Set विश्वास (for विश्वास). Js विश्वास (for विश्वास). Vs विश्वास (Vs Get विश्वास (for विश्वास). Js व्याप्त (for व्याप्त). — \*) Vs हव प्राप्त Vs हिस्स (Fe Vs Ma. कुर्जा (for व्याप्त). — \*) Vs हव प्राप्त Vs हिस्स (Fe Vs व्याप्त (for क्षार्य प्ताः Ps प्राप्त प्राप्त प्ताः मानार विद्वास क्षार्य प्ताः Ps प्राप्त प्राप्त प्राप्त हिस्स क्षार्य (for क्षार्य -). Eo. सुरा: Jt कि कि कि विश्वास प्राप्त क्षार्थ (for क्षार्य -). Eo. सुरा: Jt प्राप्त क्षार्य (Fe Vs स्वाप्त क्षार ) Js सुवास क्षार W अस्त क्षार्य (For क्षार्य -).

इह हि सुबनान्यन्ये धीराश् चतुर्दश सुझते
कित्तपयपुरस्वाम्ये पुंसां क एष मदञ्जरः ॥ १६२ ॥
त्वं राजा वयमप्युपासितगुरुप्रज्ञाभिमानोन्नताः
स्व्यातस् त्वं विभवेर्यशांसि कवयो दिश्च प्रतन्वन्ति नः ।
इत्यं मानद् नातिदृरसुमयोरप्यावयोरन्तरं
यद्यस्मासु पराश्चुलोऽसि वयमप्येकान्ततो निःस्प्रहाः ॥ १६३ ॥
असुक्तायां यस्यां क्षणमपि न यातं नृपशतेर्
सुवस् तस्या लाभे क इव बहुमानः क्षितिसुजाम् ।
वतंत्रास्याप्यंशे तदवयवलेशोऽपि पतयो

BIS. 6155 (2829) Bhart<sub>7</sub>, ed. Bohl. and Haeb. 3, 58, lith. ed. I. 49, II. 22, III. 42, Calan 53, Santis. 2,13 (Haeb. 417). Subhash. 310; SRE, p. 80, 37; SBH. 532 (Bh.); SDK. 5, 39, 1 (p. 303, Bh.); SRH. 167, 22; Suvṛtíatilaka of Ksemendra, (KM. 2, p. 52, Bh.); Namisādhu.

विषादे कर्तव्ये विदधति जडाः प्रत्यत मुदम ॥ १६४ ॥

BIS, 2654 (1078) Bhartr. ed. Bohl. 3, 52, Haeb. 49, lith. ed. I. 41, II. 23, Galan 48, Subhāsh. 310; Sp. 204 (Bh.); SRB. p. 80, 42; SBH. 3473; SDK. 5, 40, 5 (p. 304).

164 Missing in Ji but traces survive in com. on বিশ্বজন্ম বি. Om. in GVS 2887, probably on missing fol. in original. NS2. V32 (21), and V97 (95),—") Est জন্তুকালা. B बातं J3-1 इसावां (for वक्षां), V1.s Cs squaffer. B बचां c J1.s S (except Wac) जातं: f² मौरे (for बातं).—") 1 Y1 (printed text only) G2 (orig.) कोवो (for squaft), C Fam.v. W Y1 G M1.s इन्हु 7. केड्स. B W18.s. X Y1.s-s T G1.s. M1-s विशिक्षता.—") Y2 वर्षमध्य. D [अं ति (for [अं ते)). Y2 वर्षमध्य. X केड्स कृ 1 Y1.s. Co केसा पि. प्रति प्रति प्रति प्रति (for केसा प्रति ).—") O F1 M3 वर्षमध्य. J M3 केड्स कृ Y1.s. S प्रति केसा प्रति (for केसा प्रति ).—") O F1 M3 वर्षमध्य. J M3 केड्स कृ Y1 M3 क्षा प्रति (for केसा प्रति ).—") O F1 M3 वर्षमध्य. J M3 केडस (for बातं) J3 M3 अप्रति (for केसा प्रति ).—")

BIS. 507 (193) Bhartr. ed. Bohl. and Haeb. 3. 59. lith. ed. I. 50, II. 24. Galan 54. Subhāsh. 310; SRB. p. 80. 34 (Bh.); SBH. 533 (Bh.).

न नटा न विटा न गायना न परद्रोहनिबङ्कुद्धयः ।

नृपसद्मिन नाम के वयं स्तनभारानिमता न योषितः ॥ १६५ ॥
अर्थानामीशिषे त्वं वयमि च गिरामीश्महे यावदित्यं
श्र्रस् त्वं वाग्मिदर्पञ्चरशमनविधावक्षयं पाटवं नः ।
सेवन्ते त्वां धनान्धा मितमलहत्तये मामि श्रोतुकामा
मध्यप्याख्या न ते चेत् त्विय मम मुतरामेष राजन् गतोऽस्मि॥१६६॥
परेषां चेतांसि प्रतिदिवसमाराध्यं बहुधा
प्रसादं किं नेतं विश्वास हृदय क्रेशकलिलम् ।

BIS. 606 (220) Bhartr. ed. Bohl. Haeb. lith. ed. III. 3. 53. lith. ed. I. 44, II. 30. Galan 49. Satakāv. 103. Subhāsh. 311; SRB. p. 81. 48; SBH. 3474.

BIS, 3319 (1406) Bhartr, ed. Bohl. and Haeb. 3, 57, lith. ed. I. 48, II. 26, Galan 52, Šatakāv. 103, Subhāsh. 311; SRB, p. 80, 30; SRH. 40, 37 (Bh.); SRK. p. 246, 43 (BphutaSoba, var.); SK. 6, 257; SM. 013; SSV. 805.

<sup>167 °)</sup> A विधिवत्; Eo. 2 (and Eo) बहु हा; Est बहुधा हा; F2 च सुधा; F4 (m.v. as in text) विधिवा (for बहुधा). J3 दिवसमारा बहुविधा. — °) F3 विधिवांतु. Act Xzt %, स. स.

प्रसन्ने त्वय्यन्तः स्वयमुदितचिन्तामणिगुणे विमुक्तेः संकल्पः किमभिल्णितं पुष्यति न ते ॥ १६७॥ अमीर्षो प्राणानां तुल्ठितबिसिनीपत्रपयसां कृते ।कें नास्माभिविंगलितविवेकैन्येवसितम् । यदाख्यानामग्रे द्वविणमदिनःसंज्ञमनसां कृतं वीतवीडैनिजगुणकथापातकमपि ॥ १६८ ॥

भ्रातः कष्टमहो महान् स नृपतिः सामन्तचकं च तत्
पार्श्वे तस्य च सापि राजपरिषत ताश चन्द्रविस्वाननाः ।

किससि: Es विश्वास: Fs विजयवसि: Fs (m.v. as in text) विश्वासि: Ms बहसि (for विश्वासि: Bs D Fs. s I (orig.) Ym हुद्देश, Eo.s We Ys हुद्दंगं. D -कुलिले; E Fs Hs I J 1 Ys T -कुलिले; Fs -किलिले; Ws set S yns. co.s. or विश्वले; Ws set Yns. Gs विकले; Ms असलिले. — 'O Fs. विश्वलें Gi Ms. क्लावरों, Gis Mi-s विश्वलें (for विदिव). As I (orig.) Xi t Y s नालें; O-राजैंट: Fs -कुलीं, Fs. s I (No orr.) Js W Ys. s Ms. -तालों, Js. Xxt Ys-s T G

BIS, 3975 (1726) Bhartr. ed. Bohl. 3, 62, Haeb, 60, lith. ed. I. 51, II. 32, Subhāsh, 312; SRB, p. 368, 45 (Sanhkuka); SBH, 534 (Sanhkuka) and 3410; SSD, 4, f. 31a.

168 Om. in C. — a) Act. 1B. Es.s Fs.s H - विशिष्ठी: Acc.s Bs Es - विश्वानी: Acc.s Bs Es - विश्वानी: As-s विद्यानी: Yet X's - विद्यानी: Yet Acc.s Bs Es - विश्वानी: Acc.s Bs Es - विश्वानी: Acc.s Bs Es - विश्वानी: Acc.s Bs Es - Acc.s Bs Es -

BIS. 526 (197) Bhart; ed. Bohl. Haeb. lith. ed. I. Galan 3. 7. lith. ed. II. 35; SRB. p. 77. 45; SDK. 5. 43. 3 (p. 306, Dharmakirti); SRK. p. 67. 10 (Bh.). Santis. I. 19; SSD. 4. f. 9a.

169 Om. in GVS 2387, probably on a missing fol. in original, ISM. Kalamkar 195. V38 (सा रस्या), V89 (आतः कष्ट-). NS3. V31 (सा रस्या), V111 (extre, आतः कष्ट-). — ") A I's आतः कुत्र गतोः I's अंतं कष्टमहो, I's आंतः कष्टमहो, I's सा रस्या नगरीं (for आतः कष्टमहो). C ततः (for सहाय). Ma - कक्क्ष्र (for - कक्क्). Ys यय् (for तत्).

— ") D I's Ya युष्य (for तस्य). B O D Fa.4 (m. v. as in text). 16.3 द्विस्विषय

उदिक्तः स च राजपुत्रनिवहस् ते बन्दिनस् ताः कथाः

ँसर्वं यस्य बञ्चादगात स्मृतिपदं कालाय तस्मै नमः॥ १६९ ॥ वयं येभ्यो जाताश् चिरपरिगता एव खलु ते

समं यैः संवृद्धाः स्मृतिविषयतां तेऽपि गमिताः । इदानीमेते स्मः प्रतिदिवसमासन्नपतना गतास् तुल्यावस्थां सिकतिलनदीतीरतरुभिः ॥ १७० ॥ यत्रानेकः क्विवपि गृहे तत्र तिष्ठल्येको

यत्राप्येकस तदनु बहवस् तत्र चान्ते न चैकः।

स्वित् (Ma 'परिचल्क 'Ma' प्रवा); Es It सा च राजपरिचल : Fo ते विदायवनितास (for साधि राजपरिचल : D ते संजियमता: कामा. — ') Es दित्रकः : Fl.s. X उत्तिकः : Fo सहुनः : Wh.s उत्त्यनाः : Wh.s उत्त्यनाः : Wh.s उत्त्यनाः : Y G M जुल्लाः . Ms चर्त्त (for च साजः ) F. निकचयत् : Ws - निवल्लास् : Ms - पितल्लेस् (for - निवल्लस् ). Several MSS. वंदित्रकः D तार्वाद्रविद्यानाः (interchanged with vl. between 'a and 's) — ') Bs Es Fs X सले, G: सले (for सले). Fs. बचारस्कृतः : G बचारमूलः . O Fst.v. W (except wie ) V.(printed text). s.-s T Gs.st.v. Ms.s स्वृतिष्यं : Est.स GP जुलियं : Fs वृत्यनात् : Fs व्ययमात् : Ms-s स्वतिष्यं : (for तक्षे).

BIS. 7025 (3246) Bhartr. ed. Bohl, 3. 42. Haeb. and Galan 38. lith. ed. L. 39, II. 36; Sp. 4164 (Bh.); SBB. p. 374. 200 (Bh.); SBH. 3328 (Śrikama-layudha); SRH. 35. 57 (द्वा चिक्कहमत्त्रों, Bh.); SRK. p. 100. 2 (Bh.); SSD, 4. f. 5h.

BIS. 5939 (2721) Bhartr. ed. Bohl. 3, 49, Haeb. 46, lith. ed. I and II. 37, Galan 45, Šataka. 102; Šp. 4113 (Bh.); SRB. p. 373, 177 (Bh.); Subhaşitaratanasandoha of Amitagati (KM. 82) 337, SSD. 4, f, 8a.

इत्यं चेमो रजिनिद्वसौ दोलयन् द्वाविवाक्षौ
कालः काल्या सह बहुकलः कीडित प्राणिसारैः ॥ १७१ ॥
तपस्यन्तः सन्तः किमधिनिवसामः सुरनदीं
गुणोदारान् दारानुत परिचरामः सिनयम् ।
पिवामः शास्त्रीषानुत विविधकाच्यामृतरसान्
न विद्यः किं कुर्मः कितपयिनमेषापुषि जने ॥ १७२ ॥
आशा नाम नदी मनोरथजला तृष्णातरङ्गाकुला
रागद्याह्वती वितर्कविहगा धैर्यद्वमध्यंसिनी ।
मोहावर्तसुदुस्तरातिगहना प्रोचुङ्गचिन्तातटी
तस्याः पारगता विश्रद्धमनसो नन्दन्त योगीश्वराः ॥ १७३ ॥

Y.1.2.4-S To G M नेवी; Ys चोभी; T.2 नेवी (for चेशी), J Y.1.8-S T G2-S M.1. कोलचन्द्राविवासी; G1 कोलचेत्राविविशी; M.3 कोलचेत्राविवासी; M. कोलचन्द्राविवासी; M. केलचन्द्राविवासी; M. केलचन्द्राविवासी; — ") D Y.3.4-S T G1.5.4.6 M कल्ली; EF F4 (m.v. sa intext) Ys G3.0.2 कल्ला; F2.8 कल्ली; Y1 काल्ली: [G2.8 oom. कल्ला = स्वप्तव्या]. S (except G10.80, M2-6) धुवनफर्फक (G8\* कैं:) (for सह बहुक्ला), Wt. 5.4 कीहते, A1(t orig.) 2.8 E1 I J प्राणसारि; B1 प्राणवारि; B2 OV XY. X1.8-6.3 Th.6 G2-3 M1.6 प्राणिसारि; C6t M2.8 प्राणिसारि; Y2 प्राणिवारिं:; T3 प्रा \* शांतिः; G1 M3 प्राणिसारिं:

BIS. 5077 (2294) Bhartr. cd. Bohl. 3. 43. Haeb. and Galan 39. lith. ed. I. 40. II. 38; SRB., p. 374. 199; SKM. 131. 54 (Candraka); SRH. 35. 50 (Bh.); SRK., p. 100. 3 (Bh.); Kavyānušāsana of Vāgbhata 1 (KM. 46, p. 6); Kavikaṇṭhābharaṇa 4 (KM. 49, p. 137, Candraka); SN. 311; SSD. 4. f. 5b.

BIS. 2493 (1001) Bhartr. ed. Bohl. 3, 77, Haeb. and lith. ed. III. 74, lith, ed. II. 41, I. 76, Galan 70; SHV. app. I. f. 1a. 4 (Bh.).

173 Punjab 2101, V extra 2. 4. — \*) D विकर्त: Y विकर्क: Jic साहता; W वर्मकृत: W वर्मकृत: - \*) XI [ज] शि; Ms सु (for [ज] शि:). I प्रोत्तरा; W वर्मकृत: - \*) XI [ज] शि; Ms सु (for [ज] शि:). I प्रोत्तरा; Hs विवादती: — d) B पारमिता; Est तीरगता: Hs अनसा. As D Est F (except Fs) H Jit.s S नंशित.

BIS. 1047 (397) Bhartr. ed. Bohl. Haeb. lith. ed. I and Galan 3. 11. lith. ed. II. 45. Subhāsh. 7 and 97; Šp. 4103 (Bh.); SRB. p. 367. 76 (Bh.); SRH. 200. 33 (Bh.); SRK. p. 67. 8 (Bh.); Sathis. 4. 26; SK. 7. 16; SV. 1010; SL. 4. 40b; SN. 347; SSD. 4. f. 25b.

ये वर्धन्ते घनपतिपुरःप्रार्थनादुःखदीर्घा
ये चाल्पत्वं दधित विषयाक्षेपपर्यस्तवुद्धेः ।
तेषामन्तःस्फुरितहसितं वासराणां स्मरेयं
ध्यानच्छेदे शिखरिकुहरम्रावशय्यानिषण्णः ॥ १७४ ॥
विद्या नाधिगता कलङ्करहिता वित्तं च नोपार्जितं
शुश्रूषापि समाहितेन मनसा पित्रोनं संपादिता ।
आलोलायतलोचना युवतयः स्वप्नेऽपि नालिङ्गिताः
कालोऽयं परिपण्डलोलुपतया काकैरिव प्रेरितः ॥ १७५ ॥
आसंसारं त्रिश्चवनमिदं चिन्वतां तात तादृङ्

<sup>174\*</sup> Om, in I. Punjab 2101. V extra 2. 5; BÖRI 339. V 107 (final slokes 174 to 3. 5) (for grc.). B C Ext. st. Fr. Fr. I Js Y 1.0-3 T M. s- 3 बती. Jst Ca. 3 gr. (for grc.). B C Ext. st. Fr. S. Js S 'smill; D 'दीला). Is 'smail (for 'दोलो). — ') A Eo 'वे चालकं, Et वे चालकं, Et वे चालकं, E स्वालकं, Js Ys के चालकं, M. s वे चाले के अधिक 3 चाले के . Jst स्वत्र (for 'दोलो). — ') A Eo 'वे चालकं, Ys Ys के चालकं, Ys Ys विषयाके म-; Ys विषयाके स-; Pa विषयाके स-; P

BIS. 5560 (2519) Bhartr. ed. Bohl. 3. 29. Haeb. and Galan 26. lith. ed. I. and III. 27, II. 47; SRB. p. 97. 10; SRK. p. 78. 6 (Kalpataru); SSD. 4. f. 30a.

<sup>175\*</sup> Om. in I (but traces in commentary), BORI 329 and Punjab 2101, Om. or missing in Adyar XXII-B-10. — ") D नाधिकता; Es नाधियता; G नाधिकता; Es कर्रकदिरिदाता Js कर्रकदिरिदेता, C न चोपार्कित. — ") A D Es Ys Gals, घुष्पा च: Y: घुष्पादि. T: समीदितेत. As Est.s. J. संपादिता. — ") Gri साक्षोकावक. Ys T Gals.v. चित्रता. — ") W: विस्तिदः, M क्लिप्ति : M क्लिप्त

BIS. 6088 (2796) Bhartr. ed. Bohl. 3. 48. Haeb. 44. lith. ed. I. 36, II. 48, III. 45. Galan 44; SRB. p. 375. 225; SRK. p. 94. 1 (Sphutafloka); SSD. 4. f. 6b.

<sup>176°</sup> Om. in Jodhpur 1 and BVB 5. Yr misssing. — °) C Ya.s Ta. G.a.s. Ms. sat identice. Fet. e Regard (for Researd). D X বাল বাবহা, Wet.st. tsi u বা বহু g.g. G. Ms.: বাংবালা; Ms বালিববাহকু (for বাব বাহকু). — °) Gs. ইন্যানাট. Ps জীববাণি; F. W X (Yr missing) T Gat.st.s. Ms জীববাণি; J. হা জীববাণি; Z. হি. প্রামিবনাট, Ps. প্রামিবনাট, Ps. Ms. (বি. প্রামিবনাট) হা জীববাণি; Z. হি. প্রামিবনাট, Ps. প্রমিবনাট, Ps.

योऽयं घत्ते विषयकरिणीगाढरूढाभिमानक्षीबस्यान्तःकरणकरिणः संयमालानलीलाम् ॥ १७६ ॥
वयमिह परितुष्टा वक्कलैस् तं च लक्ष्म्या
सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः ।
स तु भवतु दरिहो यस्य तृष्णा विशाला
मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिहः ॥ १७७ ॥
भोगा मेघवितानमध्यविलसत्सौदामिनीचश्चला
आयुर्वायुविषद्विताञ्चपटलीलीनाम्बुवद् भङ्गुरम् ।
लोला यौवनलालमा तनुभृतामित्याकल्य्य हुतं

योगे धैर्यसमाधिसिन्धिसुलमे बुद्धिं विद्ध्वं बुधाः ॥ १७८ ॥

B D F: Ic J W Y1.2.4-6 T G:-3.: M1.2.4-mादगुका-; Y2 G: न्युक्ताहा-, Ec.2-1 W Y1 -[क्र] निस्ताक: F2 X2 -[क्र] निस्ताकं; H1t J1.2 -[क्र] निस्ताका — 4 ) F2 -क्षीवहस्तात: F2 -क्षीवस्तात: J M3 -क्षीवस्तात: G3 -क्षीवस्तात: M3 -क्षीवस्तात: W1t G2t -क्र्यूज-क्षित्र: D -क्षककरिण: F2 -क्षणकरिणं; X -क्रपकरिणां, J1 स्त्रमालिन:; Y2 T1 (c.v. as in text).2.2 संयसावाय: F2 X G2 -छीनं; J2 M3 -क्षीखां (for -क्षीवाय).

BIS. 1060 (401) Bhartr. ed. Bohl. 3. 82. Haeb. 77. lith. ed. I. 80, II. 46, III. 78. Galan 76; Sp. 4105 (Bh.); SRB. p. 369. 61.

<sup>177 &</sup>quot;) 'Yıs बांचि (for हरू). 'Yı वृत्तिक्ता, 'Fı W. X.Yı-a.r.a T Gı.a.s M दुक्क: (for च व्हन्या). - ") Bा समय, 'C D Fi Ji.s Yın.a-a T Gı हृद् 'Yı हृत्ति; Mı -हृत्त (for हृद्). Mı परिताये. E निर्विचाया(Edi.s "दो) क्योवर; Xı निर्विचाको विधार; Gı निर्विकसरो विशेष: - ") Fा स चा Tı स्रतिः C H Wiz.a-a Yı.s-a Tı Gı-a Mı भवतिः W इतिही. - ") Bo.s.a (and ED) I ह्यु (for च.) F. प्रतिहीं.

BIR, 5941 (2723) Bhart, ed. Bohl, and Haeb, 3. 54. lith, ed. I. 45, II. and Galan 50, lith, ed. III. 55. Daśarūpāvaloka 4. 12. (蜀江和昭明 神疾原在唯命); 5. 308 (Bh.); SRB., p. 75. 17 (Bh.); SBH, 3475; SDK. 5. 64. 4 (p. 320, Kṛṣṇamiēra); SRK., p. 53. 2 (Bh.). Rasaratnaḥāra; Rasaratnapradipikā; SHV. f. 76a. 846; SK. 2. 230; SU. 1596.

<sup>178</sup> °) 3। নামবিয়ান-  $F_1$ - विश्वसालसन् (for -सण्यविख्यत् ).  $1^{\circ}$ - जीदासानी-  $3^{\circ}$  বিষয়ে,  $1^{\circ}$  (for avoid histau) बायुर.  $1^{\circ}$  ব্যাহন্ ( $1^{\circ}$  C)  $F_1$  Io T 'ताका- (for 'ताका),  $1^{\circ}$  Fr.  $1^{\circ}$  C)  $1^{\circ}$  Fr.  $1^{\circ}$  C)  $1^{\circ}$  C  $1^{\circ}$  C

## पुण्ये प्रामे वने वा महति सितपटच्छन्नपालीं कपालीम् आदाय न्यायगर्भद्विजहुतहुतसुग्धूमधूस्रोपकण्ठम् । द्वारं द्वारं प्रकृतो वरसुद्रदरीपूरणाय श्रुघार्तो

मानी प्राणी स धन्यो न पुनरतुदिनं तुल्यकुल्येषु दीनः ॥१७९॥ एतस्माद् विरमेन्द्रियार्थगहनादायासकादाश्रयाच्

छ्रेयोमार्गमशेषदुःखशमनव्यापारदक्षं क्षणात् । शान्तं भावमुपैहि संत्यज निजां कछोळलोळां गतिं

मा भूयो भज भङ्गुरां भवरितं चेतः प्रसीदाधुना ॥ १८० ॥

BIS, 4633 (2072) Bhart, ed. Bohl. 3. 36. Haeb. and Galan 32. lith, ed. I. and III. 33, II. 52. Satakav. 99; SRB. p. 373. 186; SRK. p. 93. 5 (Sphutasloka); SSD. 4. f. 18a.

BIS. 4102 (1785) Bhartr, ed. Bohl. 3. 24. Haeb. and Galan 21. lith. ed. I. and III. 22, II. 53. Śatakáv. 97; Śp. 254 (Bh.); SBB. p. 81, 47 (Bh.); SBH. 102. 20; SRK. p. 47. 2 (Śp.); Keemendra's Aucityavicāracarcā (KM. 1, p. 149, Dīpaka); SHV. f. 71a. 778 (Bb.), 87a. 74; SSD. 2. f. 139b.

180° Om. in BORI 329, Punjab 2101 and BU, 1147. — ") Mas एकस्पाद, (Bet.v. as in text) C F.t.s. H I J.s. W Yt.t-s T.s. Gt.-s. Mi.s- आवासका(Masselland of the Masselland of the

पुर्लेर्मू लफ्लेः प्रिये प्रणयिनि प्रीति कुरुष्वाधुना
भूशय्या नववत्कलैरकरुणैरुत्तिष्ठ यामो वनम् ।
ध्रुद्राणामविवेकमृद्रमनसां यत्रेश्वराणां सदा
वित्तन्याधिविवेकविह्नलगिरां नामापि न श्रूयते ॥ १८१ ॥
मोहं मार्जय ताम्रपार्जय रतिं चन्द्रार्धमृद्रामणौ
चेतः स्वर्गतरङ्गिणीतटस्रवामासङ्गङोक्कः ।

Wo Ys मर्ति (for गर्ति). — 4) Fs मूर्यो मा; W2.8 मा भूया. Fs I Ys मत-, Ts मुझ- (for भज). Fs अंगुर्ति. Fs भवगर्ति; Js भरत्रेतं, Ys भज रति. Js मरिद्धापुना.

BIS, 1450 (571) Bharty, ed. Bohl, and lith, ed. III, 3, 64, Haeb, 62, Galan, 58, lith, ed. II, 55; SRK, p. 92, 11 (Bh.); SSD, 4, f, 30b.

181\* Om. in BORI 329. Punjab 2101, V extra 2. 6. - 4) B C Eo, 2, 5 F2 H J W X Y T G2-5 Ms quar : Est quar : Est quar : Ms. 5 quar . [ cq and un are virtually indistinguishable in Devanagari MSS.]. C free; Fs. s. s H G1 M1-3 fan: , J1 for: Js. 3 W Y1 (printed text). 2. 3. 6. 8 Tc.v. G2. 80. 4 Ms. 5 for: Y4. 5 T1 Gs कार: Y: प्रिय:: T2.3 सना (for प्रिये), B1 C F3.5 H J S (except X1) प्रजयिकी: B2 D प्रणायिकी: F2 फलायिकी, B1, 2t.v. C D F2, 8, 5 H J S (except Wt) बार्स (for प्रीकि). - b) C अप्राच्या: Fs अयःशस्या: W Y T G2-5 M1-8 अशस्यां. B H1c. 80 तस्वरक्तीर: C D F1. 2. 4. 5 Hat. 2. 2t more and 2: Pa le and and are: Wit Y1 (printed text) and are: W10.2-4 X Y1B, 2-5.7.8 T G4.5 M4.5 नवप्रवृद्ध G1 M1-8 तुलप्रवृद्ध A अत्तरुलेद B2 m.v. D F2. a. s J S (except Wt) अक्रपणेर; C अवसलेर; E अकरणेर. [E com. अकरणे: = करणक्रियारहितै:. 1 Ys तत्तिष्ठ. Ys. 8 Ti. 2 G: यावो [Ti com. यामो बनम इति न साधीयान्याः ो. C D Y1 वयं (for बनम्). — °) Y1. ३ -गृद्ध- (for -मृद्ध-). Y5. ६ वित्तेश्वराणां. D तथा (for सदा). - a) In most Devanagari MSS, the reading may be विजयात्रि [Ao.1 com. Garaffact ]. All MSS. except A E2, s (and Ec) F2 W read - Garage (for -विवेक-). It Wt -ब्याकल- (for -विहल-), C D F2 Y2 -विद्यां (for -विद्यां). F4 मो श्रयते.

BIS. 4103 (4344) Bhartr. cd. Bohl. 3, 27. Haeb, and Galan 24, lith. ed. I and III. 25, II. 56, Satakav. 98; SRB, p. 370, 85; SRK, p. 78. 5 (Sphutasloka); SSD, 2, f. 138a.

182\* Om. in BOHI 329. Punjab 2101, Vextra 2. 7. — a) E com. मोर्ड सार्वजवाब. Fr तत्त्वतः इतः W Gri तासुपालं (for तासुपालं प. Eo.s It चंद्रातः ; 3 कि स्वितः — b) A Eo ज्वरपुवाब; J3 ज्वरवावा, C संत्यांतः, V8 सासंत्रम् (कि साम्रक्तः). — ') A एको विचित्रः F6 इतिदेश (for साम्रक्तः). — ') A एको विचित्रः F6 इतिदेश (for कि इतिः M कि तिर्धे प्राप्तः प्रापतः प्राप्तः प्रापतः प्रा

को वा वीचिषु बुद्धदेषु च तिब्बेब्रिखासु च स्त्रीषु च ज्वालाग्रेषु च पन्नगेषु च सिरिद्वेमेषु च प्रत्ययः॥ १८२॥

अग्रे गीतं सरसकवयः पार्श्वतो दाक्षिणात्याः

पृष्ठे लीलावलयरणितं चामरग्राहिणीनाम् ।

यद्यस्येवं कुरु भवरसाखादने लम्पटत्वं

नो चेच् चेतः प्रविश सहसा निर्विकल्पे समाधी ॥ १८३ ॥ किं कन्दाः कन्दरेभ्यः प्रलयसुपगता निर्झरा वा गिरिभ्यः

प्रध्वस्ता वा तरुम्यः सरसफलभृतो वल्किलिन्यश् च शाखाः । वीक्ष्यन्ते यन् मुखानि प्रसभमुपगतप्रश्रयाणां खलानां दःखोपात्ताल्पवित्तसमयवशपत्रनार्नितम्रलतानि ॥ १८४॥

BIS. 1725 (665) Bhartr. ed. Bohl. 3, 26. Hacb. and Galan 23. lith. ed. I. 24, II. 62; SRB. p. 97. 14; SRK. p. 78. 4; SSD. 2. f. 138a. Cf. Santisataka 4, 3, 9, 41, 41.

BIS. 4982 (2256) Bhartr. ed. Bohl. 3, 65, Haeb, 63, lith. ed. I. 67, II. 57. Galan 59; SK. 7, 17; SSD, 4, f, 30b.

<sup>183 °)</sup> S पार्थ (G1 Ms पञ्च )जोर (for पार्थतो). Fs दाक्षिणासा: Fs दाक्षिणासा: Fs दाक्षिणासा: J दक्षिणासा: (Js 'क्य:). - °) Eot कट्टे; Ja.s S (except X Ys) प्रश्लाख (for दुट्टे).
- °) As Fs.s Ys 'स्त्रेच; Fl.s Ys-8 Ms 'प्रोचं; Js Ys 'स्त्रेचं (for 'स्त्रेचं). C छंपडर्ख; Ws.s अंग्रस्थले

BIS. 77 (23) Bhartr. ed. Bohl. III.67. Haeb. 65. lith. ed. I. 63. Galan 61; \$p. 4176 (Bh.); SRB, p. 375. 245 (Bh.); SBH. 3467; SDK. 5. 55. 5 (p. 316, 'Utpaleraja'); SRK, p. 92. 10 (Bh.); Alamkārarstnākara 474; SK. 7. 18; SU. 1054 (Bh.).

एकाकी निःस्पृहः शान्तः पाणिपात्रो दिगम्बरः । कदा शंभो भविष्यामि कर्मनिर्मूलनक्षमः ॥ १८५ ॥ प्राप्ताः श्रियः सकलकामदुषास् ततः किं दत्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम् । सन्मानिताः प्रणयिनो विभवैस् ततः किं कष्पं स्थितं तनुभृतां तनुभिस् ततः किम् ॥ १८६ ॥ भक्तिभैवे मरणजन्मभयं हदिस्यं स्नेहो न बन्धुषु न मन्मथजा विकाराः । संसगदोषरहिता विजना वनान्ता

<sup>185</sup> Om. in Jodhpur 3; missing in Yr. — a) B D F1.2. a I Ja X Y1 Gst.s
M निस्दृह:; Gs निर्मेस:; F2.3.5 X हारते. — b) F2 हविष्याशी (for पाशिपात्रो). B2 C I

BIS, 1399 (541) Bhartr. ed. Bohl. 3, 90. Haeb. 51. Galan 83. Subhash. 314; SBH. 3404: SU. 1012: SM, 912: SSV, 894. of. Paic. 5, 15.

<sup>186</sup> Om. in Ujjain 6414. B H order adbe; Ys acbd. — ") Is मासिया; G Ms मासा स्थि औ आसाशया. B: साकड (for सकट ). С असाजुयस् ; Id कामण्युवास्, G Ms असाजुयस् ; B B F B H J B areit (for दूव ). F: साकुवर (for शिरासे). — ") A B E B F H Gro. 4 Ms संमानिता; C J ! संपर्धिता; D संगीणिता; W Ys=s.r.s T Gs Ms संमारिता: X Ys संगोपिता; Ys G1, st.s Ms संमारिता: (Gs.s orm. संभाविता: - संसानिता) (for सम्मानिता:). W सम्मानिता: M सम्मानिता: D K में मासीता: D F s J J Ws=s Xi Ys 1.4.5 G G1. st.s M करूर.

M करूर. W Xa Ys.s.5 T Gs.s.4 M - शिवासास; Xi Gs.so - शिवारे; G - शिवारे : W तत्रवास W (Ws lacuna) X Ys.s.5 T Gs.s Ms.s. तत्रवस् (for सर्वासित):

BIS, 4327 (1903) Bharty, ed. Bohl, and lith. ed. I. 3, 68, Haeb. and lith. ed. III, 66, Galan 62, Nitisank. 81, Satakiv. 105, Subhāsh. 314; Sp. 4112 (Bh.); SRB, p. 176, 949 (Bh.); SRB, 3451 (Bh.), Santié, 4, 2; com. on Candraloks 2, 34-35; Kkyysprakkir 7, 271; Kkyyspraklys (KM. 24, p. 281); Daśardpiwaloka on 4, 9; Uddharapacoandrika; Rasaratnalura; AMD, 494. Rasaratnaluradpika, f, 24; SS. 55, 4; SU. 1018; SM. 1083; SSV. 1068; JSV. 304. 5.

<sup>187 °)</sup> Yr Gı Ms अफिर्जबेज, Wst.at 'अर्थ हृदिखो; Ws 'सर्थ हृदिखं; Gs 'विनासिती साल (for 'अर्थ हृदिखं). — ') Jt केही जु; Yr केहन; Ms देहो ल (for केही ल ). Fs बहुतु (for बहुतु). W च (for the second ल). CF Js Gs.a M-- सन्तयजी विकार: (Js 'रा:) x Ys 'सान्तयजी विकार: — ') D त्याग (for देल). Js Ms 'हाहितं; X: 'दहितो, Ys 'हिते. Ys Ms दिवले. Js बलात्तां; Xs बन्मोता (sic); Ys Gs Ms बतांते. — ') Aot Ys—s. The Gs किसिता: Eo.s-s Fs (orig.) J W चरला (Wsc 'सं)वेनीचं (Ws 'वा); Fs स्मात्तर्वेशित:

तस्मादनन्तमजरं परमं विकासि
तद् ब्रह्म वाञ्छत जना यदि चेतनास्थाः।
यस्यानुषङ्गिण इमे भुवनाधिपत्यभोगादयः कृपणलोकमता भवन्ति ॥ १८८ ॥
पातालमाविशसि यासि नभो विलक्ष्य
दिष्मण्डलं भ्रमसि मानस चापलेन ।
भ्रान्त्यापि जातु विमलं कथमात्मनीनं
तद् ब्रह्म न स्मरसि निर्नृतिमेषि येन ॥ १८९ ॥
महीशय्या शय्या विपुलसुपधानं भुजलता
वितानं चाकाशं व्यजनमनुकुलोऽयमनिलः।

BIS. 4520 (2006) Bharty, ed. Bohl, and lith, ed. I. 3, 69, Haeb, and lith, ed. III, 67, Galan 63, Subhāsh, 314.

188° Om. in Jodhpur 1. BVB 5 V105 (extra). First quarter missing in Es. — ") Y: प्रसाद, Js Ws. प्रसा. A E: F: Hn. 2. s J. s Wo. Y. s किसादि! B मुकाई; Est दिवादि; Fr किसादि (Ms. Fallic) है किसादि (Ms. A) s बांक्रिक: D बुचा (for जता). As Eo. s. (and Eo) चेतनस्था; D It चेतनाहित. B C Est Fs. s H J 8 generally जहात्र विजय किसोदराविकरों: [but Ys दे महा; Gi Ms. जतिकर (for ब्रह्म) (or Ws. किसोदराविकरों: [but Ys दे महा; Gi Ms. जतिकर (जहाद). Gr किसोदराविकरों: [but Ys दे महा; Gi Ms. जतिकर (जहाद). Gr किसोदराविकरों: [but Ys दे महा; Gi Ms. जतिकर (www. s मिल्यू करों). [but Ys दे महा; Gi Ms. जतिकर (www. s मिल्यू करों). [but Ys दे महा; Gi Ms. जतिकर (www. s मिल्यू करों). [but Ys दे महा; Gi Ms. जतिकर (www. s मिल्यू करों). [but Ys दे महा; Gi Ms. जतिकर (www. s मिल्यू करों). [but Ys दे महित्य करों]. [but Y

BIS. 2522 (1012) Bhartr. ed. Bohl. and lith. ed. I. 3. 70. Haeb. 68. lith. ed. II. 69. Galan 64. Satakāv. 35. Nītisank. 81. Kāvyakal. Subhāsh. 314; SBH. 3452 (Bh.). 9. Santis. 3. 24 (Haeb. p. 242); SBD. 4, £ 28a; 35V. 304. 6.

189\* Om. in BORI 329, and Śṛṅgeri 309. — °) As बाहि; Ys बाहिस (for बाहिं), As विकंडस. — °) As. 1 B E H I Xs Ys. इ दिस्मंडक; Crt हुक्संकः. Yr विवाहिं (टार झासी), Bs Ys सानस्त E oom. सानस्तवारकेन मानस्त म्वायकेन. °) C Gs.s Ys झांखापि. B -विवदा; Xs Ys दिसस्ट (for विवाद), Fs कुत्रस्त (for कुसस्), C Ft.tv. बारसाविंह, Fs. 3 W X Ys. 2.-0 Gs-3 M झारसावेंहं Fsm.v. आस्मायें — °) C Fs J B (except X Ys) = (for तद्). B C J J G संस्ट्रासिं; D Fs W Ys. 3-7 T G M संस्थासिं; Js.s विंतवसिं; Ys न स्ट्रासिंस. Fs पृत्तिः, Ys Ms एवं (for पृत्ति), W केन.

BIS. 4026 (1756) Bhartr. ed. Bohl. and lith. ed. I. 3. 71. Haeb. 69. Galan 65. Ith. ed. II. 70. Ntisanik. 79. Satakāv. 35 and 105. Subhāsh. 314; SBH. 3447 (Argāta); SA. 38. 2 (\* only, rest var.); SSD. 4, 6, 31a.

190° Fa.: BU Substitute the paraphrase जू: पर्यक्को; missing in Y1. — \*) Ecot. मही रच्या; Fa.सही सुद्धी; Hio. 2. so सही शक्त; X1 सही गुर्वी; Y4-e. 2 मिस्तुसरवा (500 सहीस्तव्या). But., Hit. संस्कृत; Q साची D Est. संस्कृत; Ec (gloss or reading) Y4-e. 2 स्फुरहीपश् चन्द्रो विरतिवनितासङ्गसुदितः सुद्धं शान्तः शेते मुनिरतनुभृतिर्नृप इव ॥ १९० ॥ किं वेदैः स्मृतिभिः पुराणपठनैः शास्त्रैमेहाविस्तरैः स्वर्गप्रामकुटीनिवासफलदैः कर्मिकयाविभ्रमैः । मुक्त्वैकं भवभारदुःखरचनाविश्वसकालानलं स्वात्मानन्दपद्पवेशकलनं शेषा वणिग्वृत्तयः ॥ १९१ ॥ आसुः कल्लोललोलं कतिपयदिवसस्थायिनी यौवनश्रीर्

अर्थाः संकल्पकल्पा घनसमयतडिद्रिश्रमा भोगपुराः।

BIS. 4772 (2156) Bharty, ed. Bohl, 3, 89, Hacb. 84, lith. ed. I. 87, II, 73, III, 85, Nitsanik, 84, Satakiw, 36, Sabhisab, 314, Santis, 4, 8 (Hacb. p. 426); SRB, p. 368, 54; SDK, 5, 62, 4 (p. 318, Bhavabhita); SRK, p. 296, 17 (BIS); SM, 907, SBD, 4, f. 25a; SSY, 888,

101 °) Ms पुराणकप्तनः —  $^{5}$ ) Ms स्वतंद्वारः  $\Lambda$  -पुरातिवासः;  $J_1$  -कुटीरवासः — Ms -कुटीर  $\Gamma$  विक्रांतः  $I_2$  में स्वतंद्वारः  $I_3$  अप्ततंद्वारः  $I_4$   $I_4$  अप्ततंद्वारः  $I_4$   $I_4$ 

BIS. 1721 (664) Bhartr. cd. Bohl, and lith, ed. I. 3, 72, Haeb, 70, lith, ed. II., 74, Galan 66, Subhāsh, 234; SN, 410.

192 Om. in Yr. NS3 V 117 (extra). — ") Jī -दिवसास्थापिती. Tī -खीर् (r -और्). — ") Pī.s Yā 'Dī.s.'s Gī-ā M -ताटिड्रिस्सा; Pī -ताडिड्रंद्रां, Pā ताडिड्रिस्सां, Jī -ताडिड्रंद्रां, Pā चोडिड्रिस्सां, Jī -ताडिड्रंद्रां, Pā चोडिड्रिस्सां, Jī -ताडिड्रंद्रां, Pā -ताडिड्रंद्रां, Pā -ताडिड्रंद्रां, Yī om.) भोगप्पाः (पि. 'ता). Pā अोगवर्गाः, Pā अोगवर्गाः, Pā अोगवर्गाः, Pā अोगवर्गाः, Jā अक्तिप्ताः, Pā अोगवर्गाः, Pā अोगवर्गाः, Pā अोगवर्गाः, अत्र अतिक्राः, Fā अोगवर्गाः, Jā अक्तिप्ताः, — ") Mā क्रेडाक्टेवरेपायह्र्यः, AB Yī व रुविदं, H तृ क्रिक्रं, Di (v) corr.) व त्र व तर्वः (for व क्रोवं, Da प्रवृक्षं (for व्योत्ता). — Dā bā.aā, sā Fā.a Āā अवत्रुं, Dā प्रवृक्षं, Dā bā.aā, sā Fā.a Āā अवत्रुं,

कण्ठाश्ठेषोपगृढं तदिष च न चिरं यत् त्रियाभिः प्रणीतं ब्रह्मण्यासक्तवित्ता भवत भवभयाम्मोधिपारं तरीतुम् ॥ १९२ ॥ रम्याश् चन्द्रमरीचयस् तृणवती रम्या वनान्तस्थली रम्यं साधुसमागमागममुखं काव्येषु रम्याः कथाः । कोपोपाहितबाष्पविन्दुतरलं रम्यं त्रियाया मुखं सर्वं रम्यमनित्यतामुगगते चित्ते न किंचित् पुनः ॥ १९३ ॥ यावत स्वस्थमितं शरीरमक्जं यावज्ञरा दस्तो

Esc. 3 भवंतु; Jit Ts अवति; Jio अवता. X भवमहाः, Ya पूरं; Mi. s. 5 नीएं (for नारं). Fs च तर्थः W तरंत (for तरीतम).

यावच चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत क्षयो नायुषः ।

BIS. 993 (376) Bhartr. od. Bohl. 3. 37. Haeb. and Galan 33. lith. ed. II. 75. Yate's Skt. Gram. p. 397. Śatakāv. 99. Subhāsh. 314; SRB, p. 373, 188; SRK, p. 93. 6 (Bh.); SK. 7. 19; SSD. 4. f. 18a.

193 ") D Fan.v. X कुतुनिता (for तृणवती). — \*) D E F1-4 YS G2.8 M1 रस्य; F1 स्वां). W तक्ष (for सापु). A F1 t-समागते वर्(A: F स)म्मुखं, B H सुहत्वसाम् मुख्यं, C J1 अत्यासमागत्मुखं, D स्वागत्मक तिकः; E समागते वर्(A: F स)म्मुखं, B H सुहत्वसाम् मुख्यं, C J1 अत्यासमागत्मुखं, D स्वागत्मक तिकः; E समागत्मक तिकः, E समागति तिकः, E समागति विक्रा स्वाद्धां, U F1-8 कि. समागत्मक तिकः, E समागति तिकः, E समागत

BIS, 5717 (2590) Bhartr. ed. Bohl. 3, 80, Haeb, 89, lith. ed. I. and II, 78, Galan 73, Subhāsh, 315; SK, 7, 25; JSV, 266, 12,

194 Wrongly om. in As. Lacuna for third quarter in D. — ") Es Fr.s सामध्यमिदं, Ys स्वासिनं, El कंट्रेसर्ट्यादं (for सारिस्तरुको, El M.s. [secondary N S correspondence] यात्रण दूरे सरा. — ") Fs नेंद्रियः, Js च प्रियः M.s. कृषिर्द (for नांकिर,) D आपविद्याः, — ") Xs स्वास्तः, Ts अत्र (for आर्यः), Jst Gs Ms.s निदुषां, — ") B C Fs-s H J S (except Ms.s) संत्रीते (Js "चे); Est मोद्योत्ते; Esc.s उद्योगे; Esc.s उद्योगे; Esc.s उद्योगे; Ws न चने, D Ws-sp; Es हु; Es च; Es न; Fs Xs दि (for तु), B C Es Fs.s "सनते; Js Xs Gs "सनतः, Ts चमर्तः Js Xs Gs "सनतः;

आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् आदीते भवने तु कूपलननं प्रत्युचमः कीटशः ॥ १९४ ॥ नाम्यस्ता भुवि वादिवृन्ददमनी विद्या विनीतीचिता खड्ढाग्रेः करिकुम्भपीठदलनैर्नाकं न नीतं यशः । कान्ताकोमलपळ्ळवाधररसः पीतो न चन्द्रोदये तारुण्यं गतमेव निष्फलमहो शुन्यालये दीपवत ॥ १९५ ॥ घन्यानां गिरिकन्दरे निवसतां ज्योतिः परं ध्यायताम् आनन्दाश्रुजलं पिबन्ति शकुना निःशङ्कमङ्करायाः । असाकं तु मनोरथोपरि-चितप्रासादवापीतट-कीडाकाननकेलिकौतकज्ञवामायः परं क्षीयते ॥ १९६ ॥

BIS, 5479 (2483) Bhartr. ed. Bohl. 3, 76, Haeb. 73, lith. ed. I. 75, II, 81, Galan 69, Subhāsh. 128, Vikramaca itā 218; Śp. 679 (Bh.); SRB, p. 178, 1007; SRM, 98, 40; SRK, p. 37, 2 (SphutaGoka); SA, 15, 2; SS, 23, 20; SU, 1071; SN, 38; SSD, 4, f. 28a; SSV, 124; JSV, 13, 18.

<sup>195 &</sup>quot;) X1-5 T Gi.s Mi.c.s.s प्रति (for शुवि). C Fo Js Ws Tr Gs Ms.s.s बार्ष्ट (for बार्बि). A Ys कुंदरमत्ते; B कुंदरहिली (Bebv. दूससी); C व्यंदरमति; D कुंदरहिली; Est Ps Gs कुंदरमति; G कुंदरमति; As Eso Js Wi विभागति विकास; Wt-s सिमीठीविवा; Ms-s महासंतर, — 'Y Ys बहाबी. B (Betv. as in text) C Est कुंदर; Fi.s H - मुद्दर; Ps Gist कुंदर; Ws-s बतीह: Yr - बार्ल्स, (for - बील). Ao व्हिलेस्, D व्हावनाइ, Ws-s प्रवेद, Ws-s प्रवेद, Fi.s H - कुंदर, Grand; Ws-s Vs व्हावनाइ, Ws-s प्रावनाइ, Ws-s Vs व्हावनाइ, Ws-s Vs व्हावनाइ

BIS. 3003 (1548) Bhartr. ed. Bohl. 3. 47. Haeb. and Galan 43. lith. ed. I. 35; II. 82. Subhash. 168; Sp. 4151 (Bh.); SRB. p. 374. 217. (Bh.); SBH. 3400; SDK. 5. 54. 3 (p. 313); SRK. p. 94. 7 (Bh.); SHV. app. I. f. 3b; SSD. 4. f. 5b.

<sup>196°</sup> Om. in F1 and NS1. — a') C प्यानालां; F1 अच्यासि. B C Fst. W Y1.8.1-a T G1.4 M -ईत्रेषु स्तरां, J1 -ईत्रेषु नित्सातां, Y2 भाहरेषु स्तरां, Y3 परें (10 परें). — b') W X Y1.2.4-a T G1.4.4 M1.8-1.4-s कुणात्, 150 -क्वानां, 1

BIS. 3077 (1307) Bharir, ed. Bohl. 3. 15. Haeb. lith. ed. I and Galan 14; Sp. 4165 (Bh.); SRB, p. 374. 220 (Bh.); SKM. 126. 7 (Bh.); SDK. 5. 58. 3 (p. 315, Satyabodha); Santis, 1. 5 (Haeb. p. 411). Padyaveni 814 (Jagajjivanavrajva); PMT. 290 (Bh.); SSD, 4. f. 9a.

आधार्त मरणेन जन्म जरया यात्यज्ज्ञलं यौवनं

संतोषो धनिलप्सया शमगुलं पौढाङ्गनाविश्रमैः । लोकेर्मत्सारिभिर्गुणा वनभुवो व्यालेर्नुणा दुर्जनैर् अस्प्रैर्येण विभृतिरप्यपहृता ग्रस्तं न किं केन वा ॥ १९७ ॥ आधिव्याधिशतैर्वयस्यतितामारोग्यग्रुन्मृस्यते लक्ष्मीर्यत्र पतित्रवच् च विवृतद्वारा इव व्यापदः । जातं जातमबश्यमाशु विवशं मृत्युः करोत्यात्मसात् तत किं नाम निरङ्गेन विधिना यन निर्मितं संस्थिरम् ॥ १९८ ॥

BIS. 855. (311) Bhartr. ed. Bohl. 3. 33. Haeb. and Galan 29. lith. ed. I. 30, IL 30, ISSE, p. 473. 183; SRH, 181. 56 (Prataparudriya); SRK. p. 92. 2 (Bh.); SSD. 4. f. 18b.

198\* Om. or missing in J1. Om. in NS1. 2. C substitutes for second half of this stanta of of its 293. — ") B Est F2.6.2 H Is J2.8 W Y T G M जुनस्या विश्विदेष; C F2 X नरस्य निविदेष; It वयरण निवर्स [which may have been original. B com. बवासि - बारिने ] D Est. 24.6 H IJ 3.8 B पार्थित वश्च (for प्रतिववस्). — ") F2 कि विश्वय: F2 दिख्य: M विश्वय: (for प्रतिववस्). F2.5 G विश्वय: F2 दिख्य: M विश्वय: (for प्रतिववस्). C1 [-ला] ज्ञाला; M चीरा. F1 Y2 इब स्थापवर: W इब प्रापद: X ह्यारंपद: Y2.8 सिक्ट: हु कायपद: - ") F2 वार्त वातपद: F2 जाजावातस्, E कायपद: X -शूतविषयं. - ") B वर्षिक विश्वय: M.2.2 कायपद: X -शूतविषयं. - ") B वर्षिक विश्वय: M.2.2 कायपद: X -शूतविषयं. - ") B वर्षिक विश्वय: M.2.2 कायपद: X -शूतविषयं. - ") B वर्षिक विश्वय: M.2.2 कायपद: X -शूतविषयं. - ") B वर्षिक विश्वय: M.2.2 कायपद: X -शूतविषयं. - ") B वर्षिक विश्वय: M.2.4 क्षित्र विश्वय: M.2.4 क्ष्या J - अर्थिक विश्वय: G3 कावपद: X - शूतविषयं. - ") B वर्षिक विश्वय: G3 कावपद: A M.2.4 क्ष्या J - A.6.2 E.6.2 5.0.2 F1.8.2 H Ic Y6 G1.8.5 प्रतिविद्या: F2 क्ष्या अर्थ: X F2 कायपद: X - स्थापते (for स्थिताय: M.2.2 E.6.2 5.0.2 F1.8.2 H Ic Y6 G1.8.5 प्रतिविद्या: F2 क्ष्या अर्थ: X F2 कायपद: X - स्थापते (for स्थिताय: M.2.2 5.2 F1.8.2 H Ic Y6 G1.8.5 प्रतिविद्या: F2 क्ष्या अर्थ: X F2 कायपद: X - स्थापते (for स्थिताय: M.2.2 5.2 F1.8.2 H Ic Y6 G1.8.5 प्रतिविद्या: F2 क्ष्या अर्थ: X F2 कायपद: X - स्थापते (for स्थिताय: M.2.2 5.2 F1.8.2 H Ic Y6 G1.8.5 प्रतिविद्य: X - स्थापतः X F2 कायपद: X - स्थापतः X F2 कायपद: X - स्थापतः X - स्यापतः X - स्थापतः X -

BIS. 945 (349) Bhartr. ed. Bohl. 3. 34. Haeb, and Galan 30. lith. ed. I. 31; 11. 93. Śatakāv. 99; SRB. p. 373. 184; SRK. p. 93. 3 (Bh.); SSD. 4. f. 18b.

<sup>197\*</sup> Om. in F1 and NS1. — a) C D S (except G2.a) आकार्त. W1.2.4 Y1.2.4 L2.5 T G2.2.5 जारा। (for जरवा). B कांत्रुज्जरं है B Co.3-5 F2.8 H I J5 W1 क्र] चायुज्जरं है कांत्रुज्जरं है B Co.3-5 F2.8 H I J5 W1 क्र] चायुज्जरं अवरं है (Co.3-5 F2.4 M1.2.4.5 चायुज्जरं है) W2.4 चायुज्जरं है W2.4 चायुज्जरं है W2.4 चायुज्जरं है W3.4 चायुज्जरं है चायुज

कृष्क्रेणामेध्यमध्ये नियमिततनुभिः स्थीयते गर्भमध्ये कान्ताविश्ठेषदुःखच्यतिकरिवषमे यौवने विप्रयोगः । नारीणामप्यवज्ञाविलसितनियतं वृद्धभावोऽप्यसाधः

नाराणामप्यवज्ञाविकासतानयत वृष्टमावाऽभ्यतावुः संसारे रे मनुष्या वदत यदि सुखं स्वल्पमप्यस्ति किंचित्॥१९९॥ आयुर्वर्षशतं नृणां परिमितं रात्रौ तदर्भं गतं तस्यार्धस्य परस्य चार्घमपरं बाल्द्रवनृद्धत्वयोः।

शेषं व्याधिवियोगदुःखसिंहतं सेबादिभिनीयते जीवे वारितरङ्गचश्चरुतरे सौरूयं कुतः प्राणिनाम् ॥ २०० ॥

BIS, 1851 (711) Bharty, ed. Bohl, 3, 38, Haeb, and Galan 34, lith, ed. I and III, 55, II, 94; SRB, p, 89, 6; SRK, p, 93, 7 and p, 99, 6 (Bh.); SU, 1069; SSD, 4, f, 23a.

BIS, 996 (378) Bhartr. ed. Bohl. 3. 50. Haeb. 47. Galan 46, lith. ed. II. 95. Subhāsh. 82; SRB. p. 373. 180; SRK. p. 94. 9 (Bh.); SA. 38, 6; SS. 56. 12; SSV. 125; SMV. 30. 8.

<sup>199</sup> Om. in NSI. — ") Hice क विष्णुता" (for कुल्हेणा"). Wt findfind (for faufher). X Ya. Ga. s नीपते; Ya तहसते (for स्विधित). B C D Fa. s J W Ya-s T Go-a-s M गार्ववासे; Fa. s H गार्वेगारे; X Ya G गार्वेवासे. — ") B D Est Fa-s I J Ya-s-e T Gre- Mb.-s - विवस्ते; C W - विषये; X - विवसें, Fa. s (orig.) जीवनो. Eso Fi Jit विकस्तेगा: B (except Ga.s) जोवनोगः (M "गाः). — ") B Eso. (and Ee) Fa. s. H I विकस्तेगा: (for - विवसित). C - ववने; D Est Fi J - वानित्र: Fi - वयुर्वो (for - निवस्ते). C B Jit Fi J - वानित्र: Fi - वयुर्वो (for - निवस्ते). C B Jit Fi J - वानित्र: Fi - वयुर्वो (for - निवस्ते). C B - विकसित (for - विवसितः) - विवस्ते हो अति (for [क | माराष्ट्र). S वामाक्रीणासवज्ञाविद्धित्त (X - विकसितः) - "विवस्तः, G - वस्तिः, G - वस्तिः,

<sup>200</sup> Om. in NSI. Ś108 (7) extra in BORI 381 of 1884-87. — ") С राज्य स्त्रीयें करं; Et राजें। तवर्ष कृतं, I राजें। तव्यंश्वरं, — ") मिं तकार्य यः, G: तकार्य्यः वः, G: तकार्यः वः, G: तकार

## GROTTP IT

(Stanzas there is reason to suspect; in alphabetical order.)

अतिकान्तः कालो लटमललनामोगसुमगो
अमन्तः श्रान्ताः साः सुचिरमिह संसारसरणौ ।
इदानीं स्वःसिन्धोस् तटमुवि समाकन्दनगिरः
सुतौरः पूरकारैः शिव शिव शिवेति प्रतनुमः ॥ २०१ ॥
अद्यापि नोज्झति हरः किल कालकूटं
कूमों विभित्ते धरणीं निजपृष्ठभागे ।
अम्मोनिधिर्वहति दुःसहवाडवाभिम्
अङ्गीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति ॥ २०२ ॥
अनाम्रातं पुष्पं किशलयमलूनं करहहैर
अनाविद्धं रतं मध्य नवमनास्वादितरसम् ।

<sup>201 {</sup> V } Collated A C D E Fs. [Also BORI 329 V34; Punjab 2101 V33; Punjab 697 V32; Jodhpur3 V35; N81 V39; N82 V28 (27); N83 V108 (extra.)] — ") A E.s. & Fs. & Res. (for exar). Est "afringessi". — ") D ensistent (for exi). As E "extfin (Est "off); D "exts, Fs. "extfin (for "exts"). To ensistent Fs. & (marg. explicit Fs. & Res. A. t (before corr.) - extr.; Est - exts. — ") D extra (for exit). D expectit Fs. & Res. & Ac-2 D gents. (for gags.). D expectit; Fs. & Res. & Ac-2 D gents. (for gags.). D expectit Fs. & Res. & Ac-2 D gents. (for gags.). 218 St. 127 (3401) Bharty. 11th. ed. I. 3. 101, III. 98. Subhāsh. 311; SBB. p. 368. 55; SBK. p. 294. 5 (Bh.).

<sup>202 [</sup>N] Collated A (As om.) Fs I [Also Es N110 (111, extra); BORI 329 N94 (89); Punjab 2101 N110; RASE G 7747 N108 (106); Jodhpur I N108 (extra); NSI N100 (112).] — b) I वसुवां (for अरणीं). Fs खलु (for क्लिफ). Att.s Fs -क्फि.

BIS. 203 (77). Caurapañońsikà ed. Bohl. 50. Haeb. 49. ŚUK. in LA (III). p. 37. Prasnfabh. 10. Subhash. 187; Sp. 246; SBB, p. 50. 200; SBK. p. 77. 60 (Sp.); SK. 6. 82; SU. 1442; PT. 1. 65; SG. f. 20b; SL. f. 29a; SSD. 2. f. 39a; SSV. 386; SMY, S. 41; JSV. 175. 5; SKG. f. 17b.

<sup>203 (\$)</sup> Collated A C E [Also ISM Kalamkar 195 518; BU \$26; Ujjsin 6414 \$21; Ujjsin 711 518; NS1 \$24; NS2 \$28 (29); NS3 \$19; GVS 2387 519; BVB2 519 (18).]—") Eo grot.—") Ao-र अन्तपुर्क्त (for क्लिंड). C E.s अधुननम्, Eo.l.s जिधुननम् (for मुचु ननम्)—") A हुत् (for हुन).—") Ao-र क्लिंड, & क्लिंग्सू. A स्वाह्मित सुर्वेत. C कश्चमित सुरुपरस्यत हृति.

BIS. 271 (94) Śākuntala ed. Böhtl. 43. ed. Will. 44. Daśarūpāvaloka on 2. 34. (Bib. Ind. p. 98, Śākuntala), Bharty. lith. ed. II. 1. 20; Schiefner and 9 %, g.

असण्डं पुण्यानां फलमिव भवद् रूपमनघं न जाने भोक्तारं क इह समुपस्थास्यत इति ॥ २०३ ॥ अनावतीं कालो व्रजति स वृथा तन् न गणितं दशास् तास् ताः सोढा व्यसनशतसंपातविष्ठराः । क्रियद् वा वक्ष्यामः किमिव वत नात्मन्युपकृतं वयं यावत् तावत् पुनरि तदेव व्यवसितम् ॥ २०४ ॥ अपसर सत्ते दूरादस्सात् कटाक्षविषानलात् प्रकृतिविषमाद् योषित्सर्पाद् विलासफणाभृतः । इतरफणिना दष्टः शक्यश् चिकित्सितुमीपवैश् चटुलवनिताभोगिग्रस्तं त्यजन्ति हि मिश्रणः ॥ २०५ ॥ अप्रियवचनवरिद्रैः प्रियवचनाक्षैः स्वदारपरितष्टैः ।

Weber p. 22; Śp. 3371 (Kālīdāsa); SRB. p. 255. 25 (Kālīdāsa); SBH. 1332 (Kālīdāsa); SRK. p. 286. 8 (Śākunlalə); AMD. 713; Saravatīkauļthābharapa (KM. 94, p. 245) 4. 44; SK. 5. 317; SU. 742 (Kālīdasa); Sabhyālaūkarapa of Govindajīt. f. 8a (Kālīdāsa).

<sup>204 (</sup> Y ; Colladed A D E F, H [Also Holl 1320 V37; Pennjab 2101 V36; Punjab 507 V35; BORI 323 V39; Jodhpur3 V39; NSI V42; NSS V100 (extrs).)— In Fs, this stanza runs into gettrout entitl. E is generally corrupt.
— ") D जारावर्षी करहे। F: जारावर्ष कारते. D सहसा (for स हुवा). As गहिंद; Est पृतिस् (for जीतते). — ") D स्वास् (for जारावर्ष). — "तिस्तिः (Fr. सेवार्षः). — ")
Eo. 1: बहासा: [55 बहासा: (for वहासा). D Eo. 1: F: (orig.) H अपकृते (for उप').
— ") H सवा (for बहा).

BIS. 284. Bharty, lith. ed. I. 3. 99, II. 34. IV. 96. Subhash, 312.

Bls. 410 (142) Bhartr. ed. Bohl. and lith. ed. III. 1. 83, I. 84. Haeb. 86. Satakäv. 73; SRB. p. 350, 74; SLP. 5. 17 (Bh.).

<sup>206 [</sup>N] Om. in E S (except W; Śrigeri 309 N85) Jodhpur 1 and 3.

- ') Ato D F: I W 'नाह्म:; Fs and Śrigeri 309 'नामें: (for 'नाह्म:). As B F: H
I Ji 'संतुष्टे: (for 'परितृष्टे:). - ') B: F: Wı (by corr.) प्रारू (for प्राप्ति:). F: Ji

परपरिवादिनिङ्क्तैः किचित् किचित् मण्डिता बसुषा ॥ २०६ ॥
अभिमतमहामानप्रनिथप्रभेदपटीयसी
गुरुतरगुणप्रामाम्भोजस्फुटोज्वरुचिन्द्रका ।
बियुलविलसङ्ज्जाबङ्घीनिदारकुटारिका
जठरपिठरी दुःपूरेयं करोति विडम्बनाम् ॥ २०७ ॥
अभिमुखनिहतस्य सतम् तिष्ठतु तावज् जयोऽथ वा स्वर्गः ।
उभयबलसाधुवादः श्रवणसुक्तोऽस्स्येव चास्यर्थम् ॥ २०८ ॥
अयममृतनिधानं नायकोऽप्योषधीनां
वात्रभिषगत्यातः शंभमधीवतंसः ।

<sup>°</sup>बादि' (for °बाद'). — d) F2.4 (t.v. as in text) कैश्चिदियं (for कविस्कृषित्). B1 भूमि:, J1 बसभा:, J2 प्रथिती.

BIS. 470 (174) Bhartr. ed. Bohl. extra 11. Haeb. 2. 83. lith. ed. I. 103; Galan 106; SRB. p. 47. 91; SRK. p. 15. 44 (Bh.); SSD. 2. f. 94a.

BIS. 494 (188) Bhartr. ed. Bohl. 3. 23. Haeb and Galan 20. lith. ed. I. 21; SRB. p. 97, 9; SRK. p. 78. 2 (Bh.); SHV. app. I. f. la. 5 (Bh.); SSD. 2. f. 138b.

BIS. 499 (190). Bhartr. ed. Bohl. extra 19. Haeb. 2. 104; SRB. p. 151, 368 (Bhāskara); SBH, 2272 (Śrī Bhāskara).

<sup>209 {</sup> N } Found only in X and Y TG M (except Y) Gs. s. and Spageri 309. Ys प्रक्षित: X Teadings are confused with those of उद्याजपरिवारो. — °) Ys Gs Mi. s ह्वसम् (for ब्युबर्). Ys. Ts. 61 कीष्युक्तां. — °) Yo न्यूजीवर्तहः. X Ys अञ्चलप्रविद्या

बिरह्यित न चैनं राजयक्ष्मा शशाङ्कं हतिबिषिपरिपाकः केन वा लङ्क्वनीयः ॥ २०९ ॥ अशामिह वयं भिक्षामाशावासो वसीमिहि । शयीमिहि महीष्टिष्ठे कुर्वीमिहि किमीश्वरैः ॥ २१० ॥ असितात्मा सुसंनद्धः समाविष्कृतचापलः । सुजंगकुटिलस् तस्या भूविक्षेपः खलायते ॥ २११ ॥ असूचीसंचारे तमसि नगसि प्रौटजलद-

(X1'ती) कान्तियुक्तीपि चनदः... ") Y2 विहरयति; Y3 तद्यि च; Y1 M4.2 विस्तृतित न; G1 M3 विस्तृतित न; G1 M3 विस्तृतित न; G1 M3 विस्तृतित च; M1.2 विस्तृतित न; G1 M3 तयैनं, X विस्तृतित च; M1.2 विस्तृतित प्रेट प्रेट चेत्रं, G1 M3 तयैनं, X अवत विवातरहिसमैण्डलं प्राप्य आनो। परसदननिविष्टः को लक्षुत्वं न वाति (for cd).

BIS. 551, Canakyanitidarpana 15, 14; SRB, p. 93, 84; SSD, 4, f. 3a,

210 { V } Om. in Λ E J NS1 and Adyar XXIX-E-2 (Ez.+ Punjab 2101 extra). — ") B भूंजीसहे; Ft Ho.s V 1.4 Gro. =- काकीसहि; Х आसो(Х वें हो महे; Wit Y 3 आसीसहि; Gat असीसहि; — ") Di वासावासो; Da प्रशासाको; Ta बसोवालो; Ms असावासो. Es. W (except Wi) Xi बसोतहि, — ") X कावीसहे; Y कावीसहे; Y कावीसहे; Y कावीसहे; Gat असीसहे; Attack (Ex. महोपीढे. — ") Xi क्वीसहे; Gat कुर्मीसहे.

BIS. 726 (270). Bhartr. cd. Bohl. lith. cd. III. and Hacb. 3, 56, lith. cd. I. 47, II. 29.Subhāsh. 319, Sp. 4101 (Bh.); SRB. p. 367, 7; Prabandhaeintāmani 4. 180; commentary on Candrāloka 6, 13; SS, 36, 14. (var); SK, 7, 15; SU, 1008 (Bh.); SSD, 2, f. 111b; JSV, 144, 4.

211 [S] Om. in S. Found generally in N. — \*) A अधिराहासाह क्रिअसिवास-Fs. J सुमुख्य; Eo.st. सुसंबंपा; Eo.s. (and Eo) F शुसंबद: — \*) A समाक-चिंत; B Eo. F: Hs समाविक्षत: Fs समाधिकृत: J-समाधिकृत: 1 -चापलं. — \*) Fs अध्यक्ष: (for सुनंता-). Bi तथा: E (Est. et as in text) Fs. s J तस्ब्या (for तथा). — \*) C केवापास: (for असिवेस:).

BIS, 781 (292) Bhartr, in Schiefner and Weber p. 22, lith, ed. II, 1, 75; SRB, p. 258, 53 (Ūrjita); SBH, 1490 (Ūrjita); SLP, 5, 11 (Bh.).

212 [\$\frac{9}{2}\] Om, in C.D. Ys fol. missing. — \$\frac{9}{2}\] Ao-s Bs Es. s अञ्चली: Fs अञ्चली, Fs. s अञ्चली: Ys अल्पूली: Ys. s मुद्दे (To अल्पूली: Gs अल्पूली:) Est. S. Ps. s. Hit It W Yin. s. s Get & संतर्क: Abs. s स्वारं (To Es gloss संतार — संजार). Gs मिलारी: \$\frac{1}{2}\] अंग संतर (for तमारी:). Fs अल्पूली: Gloss (Gs ) अल्पूली: Gs अल्पूली: Gs ) अल्पूली: Gs अल्पूली: Gs

इदं सौदामिन्याः कनककमनीयं विलसितं
मुदं च म्लानिं च प्रथयति पथि स्वैरसुदृशाम् ॥ २१२ ॥
अहौ वा हारे वा बलवित रिपौ वा सुदृदि वा
मणौ वा लोष्टे वा कुसुमशयने वा दृषदि वा ।
तृणे वा स्त्रेणे वा मम समदृशो यान्तु दिवसाः
किचत् पुण्येऽरण्ये शिव शिव शिवेति प्रलपतः ॥ २१३ ॥
आष्ट्राय पुरतकं घन्याः सर्वं विद्य इति स्थिताः ।
शतकृत्वोऽपि शृण्यन्तो हा न विद्यो जडा वयम् ॥ २१८ ॥
आमीलितनयनानां यत सरतरसोऽनसंविदं करते ।

Bs सर्व (for सुर्व). Fs Wi ब ग्लानि; J तत्सानि; Yi Gi.st. व स्लानं (for च स्लानि). Ye.s प्रथमति. Fom पथि. H -तरां (for पथि). Ji पथे खैरसदसां; W पथिल्वेव सुदसां; Us पथि व्यक्तिगढमां.

BIS. 785 (294) Bharty, ed. Bohl, and lith, ed. IVI. 1, 45, Haeb. 48, lith, ed. II, 89, Śatakāv, 67; SDK, 2, 66, 2 (p. 113, Subhata); SLP, 5, 26, (Bh.).

<sup>213 {</sup> V } Om, in E (extra in Es) F., s X Y G M.-s (but V IX-2 in Y-)
BORI 326 and NSt. Fr repeats as V45, V103 (101). C J Y-3 geage(ect. (in ")
and কুলুল etc. (in ") are interchanged. — ") F. 15 Y-3 हों है. — ") Es केंग्रे, F. (first
time) कुंच्ये (for कुंजे). Es I समस्त्रोत J-3 सस्त्रोत है. अस्ति. Fs W चांति, J चांति. J., 2
दिवस; M. विस्तान — ") C J कृत्र (for कुंच्य). As B Fs-2 I (orig.) J Ys
प्रचारण्ये, W. 90 om, कारणे. A proyect; 50 saved (it. Vi Beva-a.)

BIS, 844 (309) Bhart, ed. Bohl. extra 24. lith, II. 3. Hach, 50. Galan 55. vet, in LA (III) 5; Sp. 4102 (Bh.); SBB. p. 368. 40 (Bh.); SBB. 3413 (Śrthargadevātmajavākpati); SDK. 5. 60. 5 (p. 317, Muūja); Aucityavicāreaereā of Kṣeemeudra (K.M. 1, p. 131, Utpalarāja); Udāharaņaenadrikā; com. to Kāvyādarās of Dauglin on 2. 291 (Bomb. Govt. Or. Series As, p. 720; Alainkāraekhara 20 (K.M. 60, p. 75); Kāvyapradīja (K.M. 24, p. 105); Kāvyaprakāša 4. 44; Rassrainapradīplikī; Kāvyānutāsana of Vāgbhaṭa 5 (K.M. 43, p. 57); Padyaraeanā (K.M. 89, p. 92. 62, Bh.); SK. 7.26; SU. 1009, Padyaveņi 811 (Jagajivanavaja); P.MT. 180 (Kāvyāprakāša); SM. 911; BPS, f. 24b. 153; SSD, 4. f. 304, SSV. 630.

<sup>214 {</sup> V } Collated A D F.: t and BVB5 V116 (extra) [ Also BORI 329 V97; Punjab 2101 V97; Punjab 697 V119; BORI 328 V131 (29); NS2 V87 (86); GVS 2387 V112]. — ") BVB5 sqctq. — ") F.: श्वीनविद्या (for हा न विद्यो). BIS. 868, Subhash 318.

<sup>215 [ \$ {</sup> Om. in H Ma.s Mysore 582 (the last three subst. स्थायति तमः etc.) \$fingeri 309 and BOBI 326. — \*) As C असीतियां, }\*\* उन्मीतियां, असीतियां, किंद्रियां, किंद्रियं, किंद्रियां, किंद्रियं, किंद्रियं, किंद्रियं, किंद्रियं, किंद्

मिथुनैर्मिथोऽत्रधारितमर्चितमिद्मेव कामनिर्वहणम् ॥ २१५ ॥ आल्रुसं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः । नारत्युधमसमो वन्धुः कृत्वा यं नावसीद्ति ॥ २१६ ॥ इमे तारुण्यश्रीनवपरिमलाः प्रौढसुरत-

प्रतापप्रारम्भाः स्मरविजयदानप्रतिमुवः । विरं चेतश्रौरा अभिनवविकारैकगुरवो

विस्तासच्यापाराः किमपि विजयन्ते मृगदृशाम् ॥२१७॥

प्रभाचौरं चक्षुः क्षिपति किमभिभेतमनया ।

I -संबिद्गं, J -संबिद्गः, Y.s. t. ध.s. s. संवद्; Y.s. प्रसंबिद्दो. J Ys- र पि.s. आवि; Y.s. पि.s. % अवित. अस्ति. चि.s. % अवित. चि.s. अस्ति. चि.s. अस्ति. चि.स. चि.स. चि.स. अस्ति. चि.स. चि.स. चि.स. अस्ति. चि.स. चि.स.

BIS. 977. (365) Bharty, ed. Bohl. 1. 27. lith. ed. II. 67; SLP. 5. 3 (Bh.).

<sup>216 {</sup> N } Om, in C X Y T G M but Yo and Tanjore 4918, N X-12 [generally found in all N MSS. Adyax XXIX-E. 2 N III-4]. — ") Eds. Fr आतस्वा (for 'क्षे).—" ) P देहें संख्ये. D F 1.5 at II J.s. W=-1 Yo 1444[अ. - C. 5 at F. 1.5 at

BIS. 1030 (389) Bhartr. ed. Bohl. 2, 74, Haeb. 61, lith. ed. HH. 85, Galan 86, Sanisk-tapāthopa. 62, Galan (var.) 230; SBB. p. 83, 15; SBK. p. 74, 7 (Bh.); SHV. f. 102b. 88; PT. 7, 15; JSV. f. 303a (marg.); SKG. f. 17b.

<sup>217 [\$]</sup> Om. in W. — ") C J जाहरणकी: A D Et Ji X Yi G- नवपरिसम्:
Y- घवपरिसम्: — ") F- मतान: M.s. महोच ( for मताचः), Ji G- आरंभ: F- सरावः,
जिस्. G: मान (for न्तान:) — ") D Fs.i J B "अर्ग्यः (for "अर्गाः), Ys.i G अर्थः
व्यक्तिन्तः , J G M.s. - विकासिक: — ") Gi M.s. विवासः, A Gsl. विकासि विज"; C विकासि स्ताः, Ys. कार Gs किसिक विजा है.

BIS, 1123 (3752) Bhartr, lith, ed. II. 1, 85, in Schiefner and Weber p, 23; SRB, p. 255, 30; SLP, 5, 22 (Bh.).

<sup>218 {\$,</sup> V } Om. in F2 H I ISM Kalamkar 195 NS2 and Harilai's lith. ed. V (extra 2) in Punjab 2101; NS3 \$108 (109, extra). Punjab 2885 on margin only of fol. 15a. Repeated in D \$19, V71; in F4 V73 (72), \$20 [also repeated in GVS 2387, V2, V34; Punjab 697 \$19 (20), V69].— °) C time". W qts.— °) B1 D E1-4 F4 (\$) J S (except X) "ait (for "ait). A farkinka farang feet J1

गतो मोहोऽस्माकं स्मरशवरबाणव्यतिकर-ज्वरज्वाला शान्ता तदिष न वराकी विरमति॥ २१८॥ उदन्वण्डका भूः स च निधिरणं योजनशतं सदा पान्थः पूषा गगनपरिमाणं कलयति। इति प्रायो भावाः स्फुरदविधमुद्रामुकुलिताः सतां प्रज्ञोन्मेषः पुनरयमसीमा विजयते॥ २१९॥ एकेनापि हि शूरेण पादाकान्तं महीतलम् । क्रियते भास्करेणैव स्फारस्फुरिततेजसा॥ २२०॥ एके सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थं परिस्वज्य ये

सामान्यास त परार्थमुद्यमभूतः स्वार्थाविरोधेन ये ।

X किमिन्नेत्(X 'ख)मनसा ( $X^1$ 'या);  $J_{2,3}$  किमिन्नेति तमनसा; F! सहसाह्राद्वनपरा. — ") D (S) गतो आहे मोहः, G4 गते मोहंआकं. B D (Y) E F1 आरक्तुम् ; G3 सारिक्षिकः; G4 G4 मोहंआकं. G5 (G5) मारिक्षातिः; F4 G7 अक्तुमुद्धा (G6). — ")  $A_1$  (G7), G7, G7) G7, G7, G8, G8, G9, G9,

BIS. 1139 (429) Bhartr. ed. Bohl. lith. ed. III. 1. 94. Hach, 97. Satokav. 75. SDK 5 63 2 (p. 319, 155 nagiva) JSV 304, 13

<sup>99 {</sup> N } Collated B C E F: H [ Also found in BORI 326 N18; BORI 329, N17; Punjah 2101 N17 (18); Jodhyur L: 3 N17; Punjah 697 N17; NS1 N17 (18); NS2 N16; NS3 N19; G VS 3387 N18]. — ") C অবন্ধরভার; B ট রব্দরভিজা; F: রব্জার (তিব রবেনভার): H 'ন্ববি: তিব 'বিল' বাবি). — ") Est ব্বলিয়ার; B

BIS. 1229 (461) Bharty, ed. Bohl. 3, 20, Hach. 2, 17, Śatakiay, 79, Subhāsh. 305; SHB. p. 51, 233 (Rājašekhara); SbIH. 322 (Rājašekhara); SbIK. 5, 25, 3 (p. 205, Rājašekhara); Sāhityadarpaņa 7; AMD. 310; Bālarāmāyaņa 1, 8; Hemacandra's Kāvyānušasana 3 (KM, 71, p. 151); JSV, 109, 1,

<sup>220 [</sup>N ] Om. in X Y T G M. Generally found in N and W M85. — ")

13 का (for fg). Az E. se सूरिल. — ") C F: Hz J3 प्रवृक्तालं, E3 J3 प्रवृक्तालं. B C Est F1

Hines J3 क्षमालं ; F4 स्वातलं .— ") A E3 F1 किसेत. B C E F2- Hines W3-4

भास्त्ररेले ; W1 भास्त्रस्थेल. — ") E0. 150. 150. 150. 250 सुरुत्।

13 स्कूरिल. E0 W3-4

भास्त्ररेले ; W2 भास्त्रस्थेल. — ") E0. 150. 150. 150. 250 सुरुत्।

14 स्कूरिल. E0 W3-4

15 स्कूरिल. E0 W3-4

16 स्कूरिल. E0 W3-4

17 स्कूरिल. E0 W3-4

18 स्कूरिल. E0 स्कूरिल. E1 से स्कूरिल.

BIS. 1419 (552) Bhart, ed. Bohl. Extra 12. Haeb. 2. 85, lith, ed. I. 106, II. 108; SRB. p. 78. 1; SRK. p. 51. 3 (ST.); SSV. 1655.

<sup>221 {</sup> N } Om. in X. — ") B2 E F1.5 H J1.8 W2.4 Y2-5 T G M एते; F2 J2 W2 ये ते; W1 ये के (for एके). D F2.5 Y1.2.4-5 T1 z G (G20) M स्वायोन; A3 B1 E0 st Y5 W1 ते; J1 रे (for ये). — ") Y3 G2t प्रायं उद्यतः. A3 स्वायोण; J1 स्वायोनिं; M1.5

तेऽमी मानुषराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निमन्ति ये

ये तु मन्ति निर्धकं परहितं ते के न जानीमहे ॥ २२१ ॥ एकैव काचित् महतामवस्था सूक्ष्माणि वस्ताण्यथ वा च कन्या । कराम्रलमाभिनवा च बाला गङ्गातरङ्गेष्वथ वाक्षमाला ॥ २२२ ॥ एको देवः केशवो वा शिवो वा एकं मित्रं भूपतिवी यतिर्वा । एको वासः पत्तने वा वने वा एका भार्या मुन्दरी वा दरी वा ॥२२३॥ एको रागिषु राजते प्रियतमादेहार्घहारी हरो

नीरागेषु जिनो विमुक्तललनासङ्गो न यस्मात् परः ।

स्वार्थावुँ (for स्वार्थाविँ), - °) Yo ते वैं (for तेऽभी). Уз मानसः. Ms qरधर्न (for दितं), Est Ps t.v. वे (Fs यै:) स्वार्थनो हन्यते. - °) Yo ते (for a), Js 2 W  $G_{1.2.90.5}$  M निम्नंति; Ta ते हेति (for g मन्ति).  $B_1$  निर्यक्तः,  $M_{2.2.90.5}$  M.  $A_2$  वे के  $\pi$ ;  $B_{1.2.90.5}$  ले a a a a

BIS. 1460 (576) Bharty. cd. Bobl. 2, 66. Haeb. 47. lith. ed. II and Galan 75. lith. ed. III. 73. Śatakāv. 84. Samskṛṭapāthoja. 47. Subhāsh. 309; VS. 348 (Bh.); SHV. f. 57a. 536 (ते सावकृतित: Bh.) SKDr. under अपवस्था (Frilacas); Sp. 465 (Bh.); SRB. p. 61. 266; SKM. 8, 33 (ते सावकृतितः); SDK. 5, 68. 3 (p. 322, Bh. ते वावकृतितः); SSD. 2. f. 128a; SSV. 556 (ते वाव\*); SKGf. 17'a.

222 { \$ } Collated A B D E F | Also found in BU \$102; Jodhpur 1 \$100; Jodhpur 3 \$97; BORI 329 \$49 (50); Punjab 2101 \$50 (52); NS2 \$99; BVB5 \$105}. — ") B. जुंबत. — ") A सून्माणि [Ao cou... सुरुपाणि बन्नाणि कहतां झीणा कपडा). As B. 'पस्य बापि; D 'पपपि वा च. — ") As 'झाविष्या; B: 'झा तुवतिग्र. D रासा (for बाजा). — ") Est 'हवादिवाइ."

BIS. 1423 (555) Bhartr, in Schiefner and Weber, p. 23; SM, 1462; SSV, 1445; SLP, 3, 4.

223 { N } Collated D E F<sub>1-1</sub> J Adyar XXVIII-M-56 (N79); BVB5 £. 3a. marg. order abde. [Also found in Fe N55; BORI 326 N52 and V99 (98); BORI 329 N55 (59); Punjab 2101 N53; 54); J Jodhpur I N53; Jodhpur 3 N52 (53); ISM Kaļamkar 195 N57 (68); Punjab 2858 5105 (100); Punjab 907 N53; NSI N53 (51); NS2 NSI.]. Order in Bo, adde, in Ea and Adyar adde, in Ea edab, in J adder. — \* Bo Early (for Equil). Ex: पूछो देशों प्रसिद्ध : सिंग की की सिर्ज. — \* D Early (for Equil). Ex: पूछो देशों प्रसिद्ध : Ja. थे को सिर्ज. — \* D Tarry : पूछों, J 3- पुछो; F पूछों, J 3- पुछों, J 4dyar सुर्थ : J 4 dyar वर्ग (for वर्ग). — \* F 3 स्वार्य चैका; F 4 साथ चैका (for वर्ग). — \* F 3 स्वार्य चैका; F 4 साथ चैका (for वर्ग). — \* F 3 स्वार्य चैका; F 4 साथ चैका (for वर्ग). — \* F 3 साथ चैका; F 4 साथ चैका (for वर्ग). — \* F 3 साथ चैका; F 4 साथ चैका (for adder ad

BIS. 1425 (557). Bhartr. ed. Bohl. 3. 30. Haeb. 2. 53. lith. ed. II. 69; SRB. p. 172. 814; SRH. 181. 61 (Mbh. Var.); Prabandhacintamani 4. 181 (Var.).

24 { 8, V { Om. in W and C (but C2 880). — a) Pi mv. राजिष्ट्र (চে रासिष्ट). D Ga जावदे; Ga Male विश्वतः (for राजवे). Fr-a X Ga (orige).s Male 'बारी; Fr (secons) bi 'वर्षा' (for 'ब्रारी). — b) चले; Ev (by corr.) Fl.as (orige).s Js X Y T Gas Me जनो कि: Fs mv. [ब्र]जियो कि: E युक्कीं: G Mi-sa ह्य पुष

## दर्वारसारबाणपन्नगविषव्यासङ्ग्रम्भो जनः

शेषः कामिवडिम्बतो हि विषयात् भोक्तुं न मोक्तुं क्षमः॥२२४॥ एतत् कामफलं लोके यद् द्वयोरेकिषचता । अन्यिष्यकृते कामे शवयोरिव संगमः ॥ २२५ ॥ कद्धितस्यापि हि धैर्यद्वर्चेन शक्यते धैर्यगुणः प्रमार्धुम् । अधोमुखस्यापि कृतस्य वह्नेर्नाधः शिखा याति कदाचिदेव॥ २२६॥ कदा वाराणस्याममरतिटेनीरोधिस वसन्

वसानः कौपीनं शिरसि निद्धानोऽञ्जलिपटम् ।

(for जिलो बि.). F1 - बिलता- (for - खडता). G1 - संसोसित; M2 - संसोधि (for - सङ्घो न). D बलायए; F2 - बसायुए; F2 J1.5 € 51-5 बसायुए; J30 Y1 M3 बखार पर: (M3 'ऐ) X1 D बलायुए; J30 Y1 M3 बखार पर: (M3 'ऐ) X1 (J1 - बसायुए; J30 Y1 M3 बखार पर: (M3 'ऐ) X1 (J1 - बसायुए; J4 - ब

BIS, 1436 (3842) Bhartr. lith. ed. II. 1. 77. Schiefner and Weber p. 22. Subhäsh. 142; SM. 1463; SN. 413; SSD. 4. f. 8a; SSV. 1446; SLP. 5. 13 (Bh.).

225 [\$] Collated E F: W [Also BU \$49; Punjab 2885 \$38; NS3 \$103 (104, extra)]. — \*) Eo(gloss).s.i क्षीयुंतार (for यहुयोर). — \*) Ei संगमे (for संगम:). Es.i क्रव्योव्यतगरिहतः संगमः व्यवधीय.

BIS, 1444 (567) Bhartr. ed, Bohl, lith, ed, III, 1. 29.

226\* { N } Found in all versions; but belongs to no paddhati and apparently a later addition in W. — \*) Eo W हूं, T: क्यू Ts क् (for क्यू). D धैर्यवृत्येन; Y8 M 'कृते. — \*) As B (Be orig.) Est.s F: IX Y.s G: one Mind addition; U धैर्यगुणां; U धैर्यगुणां; U धैर्यगुणां; U धैर्यगुणां, U धौर्यगुणां, U धौर्यां, U धौर्यगुणां, U धौर्यगुणां, U धौर्यगुणां, U धौर्यगुणां, U

BIS. 1519 (591) Bhart, ed. Bold. 2. 75. Haeb. 12. lith, ed. L. 104, II. 106, Galan 107. Pafic. ed. Orn. I. 62. Hit. ed. Schl. II. 66. ed. Johns. 67; \$5, 227 (Bh.); SRB. p. 77. 8 (Bh., Bhadanta Afwaghopa etc.); SBH. 528 (Aśweghopa), 316 (anon.); SRH. 101. 7 (Pafic.); SRK. p. 51.4 (\$p.); Tantrākhyāyikā and Edgerton I. 31; Garadamahapurana 110. 16; SHV. f. 47a. 343; SK. 2. 88; SU. 1448; SSD. 2. f. 99b; SSV. 380; JSV. 173. l.

अये गौरीनाथ त्रिपुरहर शंभो त्रिनयन
प्रसीदेति कोशन् निमिषमिव नेष्यामि दिवसान् ॥ २२७ ॥
कर्मीयतं फलं पुंसां बुद्धिः कर्मानुसारिणी ।
तथापि सुधिया भान्यं सुविचार्यैव कुर्वता ॥ २२८ ॥
कश् चुम्वति कुलपुरुषो वेश्याधरपछ्ठवं मनोज्ञमपि ।
चारमटचौरचेटकनटविटनिष्ठीवनशरावम् ॥ २२९ ॥
कान्ताकटाक्षविशिखा न खनन्ति यस्य

चित्तं न निर्दहति कोपकृशानुतापः।

BIS. 1525 (594) Bharty, ed. Bohl, 3, 87. Haeb. 82. lith, ed. I, 85. Gaiau 81, Sahityadarpapa 93; Kuvalayānanda 189; SBB, p. 369. 59; SDK, 5, 60, 4 (p. 317; Viśveśvara); SBK, p. 297, 98 (Bh.); SK, 7, 21; SSD, 4, f. 30a.

228 {N } om. in X Y T G M (but in Ys and Tanjore 4916 N X-11) and BOR1 326. — ") D वर्ड (for फर्ड). — ") C सुधियां; Jt सुधियां. — ") Bs सुविचार्वेद; J सुधियां क. C सीदति; Jt कुर्वतः (for कुर्वता).

BIS. 1568 (611) Bhartr. ed. Bohl. extra 9. Hach. 2. 60. lith. ed. I. 88. Galan 90. Vrddhacan. 13. 18; SRE. p. 161. 375; SA. 15. 8 (धर्मावर्स); SN. 749; SSV. 367; SKG. f. 4a.

229\* [\$\ \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \(

BIS. 1593 (620) Bhartr. ed. Bohl. lith. ed. III. 1. 91. Haeb. 94. lith. ed. II. 48. Subhash. 294; SM. 1431; SN. 282; SSV. 1416; JS. 413; SLP. 4. 91 (Bh.).

230° {N} Om. in Ys; belongs to no paddhati, and apparently a later addition in W.— ") C जुनति; D F1.3 Ys.1-3 TG2-3 Mt जुनतित; F5 W दहनित्त; J जुनतित ही Mt.1-3 दुवतित ही जिसके में प्रकृतित ही प्रकृतित हो प्रकृतित ही प्रकृतित ही प्रकृतित ही प्रकृतित ही प्रकृतित हो प्रकृतित हो प्रकृतित है प्रकृतित हो प्रकृतित हो प्रकृतित है प्रकृतित हो प्रकृतित है प्रकृतित हो प्रकृतित हो प्रकृतित हो प्रकृतित हो प्रकृतित हो प्रकृतित है प्रकृतित हो प्रकृतित हो प्रकृतित हो प्रकृतित हो प्रकृतित है प्रकृतित हो प्रकृतित हो प्रकृतित हो प्रकृतित हो प्रकृतित है प्रकृतित है प्रकृतित हो प्रकृतित है प्रकृतित हो प्रकृतित है प्रकृत है प्रकृतित है प्रकृत ह

कर्षन्ति भूरिविषयाश् च न लोभपाशा लोकत्रयं जयति कृत्स्त्रमिदं स धीरः ॥ २३० ॥

कान्तेत्युत्पल्लोचनेति विपुलश्रोणीभरेत्युत्तम-त्पीनोत्तुङ्गपयोधरेति सुसुलाम्मोजेति सुभूरिति । दृष्ट्वा माद्यति मोदतेऽभिरमते प्रस्तौति विद्वानपि प्रत्यक्षाश्चिपत्रिकां स्त्रियमहो मोहस्य दश्चेष्टितम् ॥ २३१ ॥

किं कूर्मस्य भरव्यथा न वपुषि क्ष्मां न क्षिपत्येष यत् किं वा नास्ति परिश्रमो दिनपतेरास्ते न यन् निश्चलः।

किं चाङ्गीकृतसुत्स्यजञ् जन इव श्लाध्यो जनो लज्जते निर्वाहः प्रतिपन्नवस्तुनि सतामेतद् हि गोत्रव्रतम् ॥ २३२ ॥

BIS, 1626 (633) Bharty, ed. Bohl. 2, 76, Haeb, 77, lith, ed. I, 105, II, 107, Galan 108; SRB, p. 78, 12; SRK, p. 15, 47 (Prasaogaratnavali); SK, 2, 81; SSD, 2, f, 99b; JSV, 173, 5.

BIS. 1633 (635) Bhartr. ed. Bohl. 1. 72. Haeb. 75. Prabodhacandrodaya 4. 8; SRB. p. 250. 19; SSD. 4. f. 21b; SMV. 26. 5; JSV. 131. 3.

<sup>222 [</sup>N] Om. in 8 (but Vs N71) BORI 320 NS3 and Harilal's lith.

cd. —") Ys उदिक्षप्रकेष (for न क्षिप्रदेव). Eo.1.s.s I एवं (for एक्). Eo.1.s F Ys व्र (for क्यू).

(for क्यू). —") D E (except Est) चो; Ys के (for क्यू). Js किश्रवः, '5' किश्रवः, '5' किश्रवः, '')

B D J F तु (for क्). Js कर्यों (for [क] कि?). Js.s. कुतवाद (for कुतरुप्तः). Com;

D J F तु (के क्). as कर्यां (for कुतव्युः). As om; B सुततवर; F on नतवार; F. Co.1.s.s I म्

मतवा; Est.v. तु मतवा; Es सुततवार; Fs जल तुतः, Fs क्य मतवार; Fs जलवार; F न सहवार;

Eov. सतवार; Js जलतवं, '5' जलतवार; Ys क्यानवार (for जल हव). Js.s. कुत्रावं (for कुतवार).

Est. Ys क्यानु सत्वारं, Js जलतवं, —") C निवादें; Fs वेर्ष कि. Bi क्यानि स तार्;

Fs क्यानु प्रकार क्याने; Fs क्यानवार क्यानवार (for क्यानवार).

Fs क्यानु सत्वार सत्वार हो प्रकार क्यानवार क्यानवार (for क्यानवार).

BIS. 1737 (672) Bhartr. ed. Bohl. 2. 69. Haeb. 101. Šatakāv. 92. Subhāsh. 316; SRB. p. 53. 269; Mudrārakṣasa II. 18; SKG. f. 17b.

Franci.

किं गतेन यदि सा न जीवित प्राणिति प्रियतमा तथापि किस् । इत्युदीक्ष्य नवमेघमालिकां न प्रयाति पथिकः स्वमन्दिरम् ॥ २३३॥ कौपीनं शतखण्डजर्जरतरं कन्था पुनस् ताहशी

निश्चिन्तं सुखसाध्यभैक्ष्यमशनं शय्या शमशाने वने ।

मित्रामित्रसमानतातिविमला चिन्ताथ शुन्यालये

ध्वस्ताशेषमदप्रमोदमुदितो योगी सुखं तिष्ठति ॥ २३४ ॥ क्षणं बालो भूत्वा क्षणमपि युवा कामरसिकः क्षणं वित्तैर्हीनः क्षणमपि च संपर्णविभवः।

233 { \$ } Om. in W Punjab 2885. Missing in Js, but traces found in com. of उदिल निपतिवानों. — ") Gs बा; Ms सोऽनु (for सा न). — ") As जीवति; Es 1 X Ys प्राणति; Ms प्राप्ति (for प्राणिति). Ys प्रियतमें. Ms तद्वापि; Ms हिस्सेन (for सापित). — ") D G हिस्सेक्ष्य (Eoss. simply वीक्ष्य ]; Yr ह्यप्येक्ष्य; Gs ह्यप्येक्ष्य (चे of Realing) के स्वापित (के स्वप्येक्ष्य के ) C नैव याति; धिंड न प्रियापित (के संप्रयाति (for न प्र"). Ao स्वयंदियां.

BIS. 1740 (3928) Bhartr. lith. ed. II. 1. 66. Schiefner and Weber. p. 22; Sp. 3885 (Bh.); SRB. p. 342. 83 (Ratimitra); SBH. 1748 (Ratimitra); SU. 541.

234 ; V ; Om. in F: H I J BORI 326 Jodhparl NS1; extra in NS2. whising in Yr. — ") B Er कोपीतं. Ro जातंत्रता; Er Fr. s X: Y s Gr. s. s जातंत्रता; Wise.3-4 जातंत्रता; Tr. s Ga-suticate. — ") D विश्वितं; Er तिश्वित्तं; V तिश्वित्तं (W T G st विश्ववं ) D विश्वितं (Er तिश्वतं) P तिश्वतं (W T G st विश्ववं ) P तिश्वतं (W T G st विश्ववं ) P s. s कुकारायु - X D Fr. s X Y. S. s. s-s T Gas-s M -तीक्षता; G to on. C S (X to missing) तिश्च (for ज्ञाव्या). D Er W X Y. s. s-s प्रवादा है: E जाता - ") Ao.3 -तामानता च ; B -तामा च: F - तामानता दि - Er - तामानता तामानता तामानता दि - Er - तामानता तामा

BIS. 1956 (757, follow **S** reading in <sup>ct</sup>) Bhartr. ed. Bohl. 3, 92, Haeb. 85, lith, ed. I, 88, Galan 86, Prasangabh. 9; SRB, p. 371, 111,

235 { V } Om. in A Fs Jodhparl NS1.2 and BU. Extra in most E.
— ") X मृते (for मुला). Es.4 Hits Gi.s झणवाचि स; Fi.s झणामच (for झणामचि).

सद्दा (for पुचा). Ys -विनदा: (for -दिलक्षः). — ") J Wis इंडिंग. Ws -प्रचिद्धन: Ms
-पुण्यक: (for -सिण्यक:). — ") Fs आद: (for ना:) Fs संसारोके; Fs (m.v. as in text)
-संसारिके; Jic.2.8 S (except Ys Gs.s) संसारान्ते. Fs विश्वासे; Lis दिखासे; Gs.2.8 निविद्यासि

जराजीगैरंक्नेनेट इव वलीमण्डिततनुर्
नरः संसाराङ्के विशति यमधानीजवनिकाम् ॥ २३५ ॥
क्षान्तं न क्षमया गृहोचितसुखं त्यक्तं न संतोषतः
सोढा दुःसह्शतिवाततपनक्केशा न तसं तपः ।
ध्यातं वित्तमहर्निशं नियमितप्राणैने शंभोः पदं
तत् तत् कर्म कृतं यदेव मुनिमिस् तैस् तैः फलैविश्विताः ॥२३६॥
धानित्य चेत कवचेन किं किमरिमिः कोषोऽस्ति चेद देहिनां

ज्ञातिश् चेदनलेन किं यदि सुहृद् दिब्बीपेधेः किं फलम्। किं सपैर्थिदि दुर्जनाः किंसु धनैर्वियानवद्या यदि ब्रीडा चेत् किंसु भूषणैः सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम्॥२३७॥

D Y: यसभामि;  $J_1$  W2.4 X1 Ys Ts  $G_1$ -3.5 Ma.5 यसभामिं ( $G_1$  'वामिं).  $B_1$ -जबिक्का;  $E_2$ -3  $F_1$  Ic (also as in text) J S (except X Y1.2) -ययनिका ( $T_2$  'निका);  $F_2$  -यमिनिकां;  $F_4$ -यमिनिकां;  $F_4$ -यमिनिकां

DIS. 2004 (779) Bharty. cd. Bohl. 3, 51, Haeb, and lith, cd. III, 48, lith. cd. I. 39, II, 99, Galan. 47, Subhash. 317; Sp. 4094 (Bh.); SRB. p. 368, 38; SBH. 3319 (Bh.); SRH. 196, 22; SRK, p. 95, 10 (Bh.).

<sup>236 {</sup> V } Om. in W. — ") Has I (orig.) धा संतोधितः. — ") Xз सोर्चु (for सोताधितः. — "। Хз सोर्चु (for सोताधितः.) D 'वितालाकः J.s. 'वातदीतः (for 'वितावः.) D -प्यतः।; Eot -प्यतातः द्वेष्ठ (and Eo) -तपनाः; Ett-तपनातः, प्र-प्यतः (प्र-तपनः) D Eo -क्केशास्, X -क्केश्व (द्वार्धः) मा अक्ष्म (द्वार्धः) मा अक्र

BIS. 2015 (784) Bhart, Schiefner and Weber. p. 23. lith. ed. II. 3, 13; Śp. 4153 (Bh.); SRB. p. 374. 219 (Bh.); SBH. 3178; SDK. 5, 53. 1 (p. 312, Bh.); Santiá. 1. 9; SU. 1035 (Bilhapa1); SSD. 2. f. 141b, 4. f. 6b; JSV. 296. 5.

<sup>237 {</sup>N} Found only in S [Also Punjab 2885 N31 (17); N83 N108 (extra)]. — ") Wi-a वचनेन (for कवचेन). — ") Xi ज्ञातिक्षेच दरेन. Wst सुदुर (for चुद्धद्). — ") X विचासित वंचा यदि. — ") Yi क्रीडा (for क्रीच्र). Ys यदि (रिज क्रिम्).

BIS. 2016 (785) Bhartr. ed. Bohl. 2, 18, lith. ed. I and III, 20, Galan 21.
Nitisanik. 27. Pañoaratna 4, in Haeb. p. 4, Kavitāmrtak 50; SRB. p. 178, 1019;
SRH. 181. 64 (Bh.); VS. 882 (Bh.); SSD. 2. f. 157a.

गङ्गातरङ्गकणशीकरशीतलानि विद्याधराध्युषितचारुशिलातलानि । स्थानानि कि हिमवतः प्रलयं गतानि यत् सावमानपरिपण्डरता मनुष्याः ॥ २३८ ॥ गङ्गातीरे हिमगिरिशिलाबरूपद्यासनस्य ब्रह्मध्यानाभ्यसनविधिना योगनिदां गतस्य । कि तैर्मोन्यं मम सुदिवसैर्यंत्र ते निर्विशङ्काः संप्राप्स्यन्ते जरटहरिणाः शृङ्गमङ्गे मदीये ॥ २३९ ॥

गजमुजंगविहंगमबन्धनं शिशिदिवाकरयोर्प्रहपीडनम् । मतिमतां च समीक्ष्य दरिद्रतां विधिरहो चळवानिति मे मतिः॥ २४०॥

<sup>238 [</sup> V ] Om. in BORI 326, BORI 329 and Panjab 2101. — \*) C etc.; Xi स्वरू, Yi प्रवर, Yi Tuev. न्यक्, Gi Mi.: दिस- (for कल). As om. wrongly the second pada. — \*) A सावृत्त (for स्थानाति). — \*) B वेनासमान; C Fi वेनासमान; I' प्रवासितान; I' प्रवासितान; I' व्यवस्थानान; I' व्यवस्थानान; I' व्यवस्थानानः Ji Mi नस्त

BIS. 2053 (807) Bhartr. ed. Bohl. 3, 25, Haeb, and Galan, 22, lith. ed. I. 23, II, 63; SRB, p. 97.8; SRK, p. 78, 3 (SR.).

<sup>239 {</sup> V } Om. in W. — ") Gi M.-s मांने तीरे. Ao हिम्मीस-. As Fr.s - प्यास्तरक्त (Ar 'क्से). — ") C Ft.s. X Yit.s 'क्सान' (for 'प्याना'). Js-|m| प्यस्त- Est.st - द्रस्ता (for 'प्याना'). Js-|m| प्यस्त- Est.st - द्रस्ता (for 'न्यादिता). — ') F के (for तेत्.) के (

BIS. 2054 (808) Bhartr. lith. od. I. 3. 92. Schiefner and Weber p. 24. Sants. 4. 17. Hacb. p. 428; SRB. p. 369. 65; SDK. 5. 60. 2 (p. 317, Kṛṣṇa); AMD. 130; Hemacandra's Kāvyānuṣāsana 2 (KM. 71, p. 80); SM. 909; SSD. 4. f. 30a; SSV. 891.

<sup>240 {</sup>N} Found in S [Also ISM Kalamkar 195 N99 (101); Punjab 2885 N94 (85); NS3 NII (extra).] Order in Ys, bacd. — °) W गज्ञभुक्तं नामवोरिष, Gst राजविद्वंगभुकंगमः — °) Yз गृह- (for हाह-). — ") W Ys Tı विकोनमः Ys Tı तिरोहनः

BiS. 2050 (811) Bhartr. ed. Bohl. 2. 87. lith. ed. I. 89. Galan 92. Nitiprad. 4. in Haeb. 526. Paño. ed. Koseg. H. 20. ed. Bomb. 19. Hit. ed. Schl. I. 45. ed. Johns. 52. Vikramaea. 222; \$p. 443; SRL p. 92. 63; SRH 3125; SRK p. 171. 14; Tantrākhyāyika 11. 8; SHV. f. 64b. 671, 80a. 66; SSD. 4. f. 2b; JSV. 268. 1 (bacd).

गर्भावासे शयित्वा कलिमलनिलये प्रतिमध्ये जघन्ये

स्रीकुक्षौ पीडिताङ्गः कथमपि विवसान् निर्गतः क्केदिलिसः । भूयम् तत्रैव रागप्रकृतिरिह् नरो मन्दवुद्धिर्दुरात्मा सोऽयं संसारचके भ्रमति शठमतिलोंकमध्ये यथान्धः॥ २४१ ॥ गात्रं संकुचितं गतिविंगिलिता दन्तास् च नाशं गता

दृष्टिनेश्यति रूपमेव हसितं वकं च लालायते । वाक्यं नैव करोति बाल्यवजनो भार्या न शुश्रूषते हा कष्टं जरयाभिभृतपुरुषः पुत्रैरवज्ञायते ॥ २४२ ॥ चण्डालः किमयं द्विजातिरथ वा शूद्रोध्य कि तापसः कि वा तस्वनिवेशपेशलमतियोगीश्वरः कोऽपि किम ।

<sup>241 {</sup> V } Found in A D Es (extra). 4 (extra) F1.2 SVP159 V (extra 15); Punjab 2101 V100 [Also BORT 328 V140 (33); BORT 329 V140; RASB O 7747 (extra); Punjab 697 V120; NS2 V88 (87), 102 (100)]. — \*) D विस्ता (for शिसला). F1 किल सल; F2 दिसल; SVP159, Punjab2101 किमसल-(for हुडिसल-). F2 पुरसार्थ लावन्ये...— \*) F2 (बिडिसीग: D क्रेसलिझ...— \*) E3-4 सामार्थ (50 रागः). F2 -त्रकृतिहित्यरो...— \*) D E3-4 शावस्ये; F1.2 SVP159, Punjab 2101 दिससी

<sup>242 {</sup> V, N} Om. in BCE (Ex. extra) F. H J BOHT 336. 327 Baroda 1781 DU Wai 2 Jodhpurl. 3 NS1.2 and 3. In F: N51, V112. — ") Ms विद्युख्तियां, Ms विद्युख्तियां (for वित्ता). 8 (except Ys Mt.:) आहा च देतवाकी (Yt-s T Go.s. 'किए;) Yr 'डीए). — ") Ys हृष्टिए (for ृष्टिष्ट). A आन्धितः [Ex X Ys नवरति. 8 वर्षते विषयता (G' कें च वर्षित्) (for इत्युक्त वृष्टितं). D Ex H.: (Yai). हृष्टितं ृष्टि (Nt.) 3) नाहित्यते च (for नित्र क्रांति). — ") S (except Mt.s) नाहित्यते च (for नैत क्रोंति). — ") S (stapt) Yt शुक्त वृष्टितं. — ") D Ex J Mt.s ज्ञतत्ता. — ") D Ex J Mt.s ज्ञतत्ता. — " (Far) — " (Fa

BIS. 2103 (831) Bhartr. ed. Bobl. 3, 74. Haeb, and lith, ed. III. 71. lith, ed. II. 73. Calan 67, Paña, ed. Koseg. III. 195, ed. Bomb, IV, 78. Prasangabb, 17, Sp. 4161; SRB. p. 96, 16; SRK, p. 97, 5; SA. 38, 67; SS. 62, 1; SU. 1038 (Bb.); SM. 1129; SN. 572; SSD. 4, f. 11b; SSV. 1115; JSV. 31. 3.

<sup>243 [</sup> Y ] Om. in W. Yr missing. — \* ] Att. 2 Bs Eo. 1 Ft. 2 Ya चांबाहर, 13 dates. Bs Gat किसप. Bs सूरोप; Ft 3 दा मुत्रीप; Ft 2 मुत्री न. Bs Ft X Y 2 Gs-8 Ms. 1. 1. 1 (for \$\hat{\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\tex{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$

इत्यत्पन्नविकल्पजल्पमस्वरैः संभाष्यमाणा जनैर न ऋदाः पथि नैव तष्टमनसो यान्ति स्वयं योगिनः ॥ २४३ ॥ चम्बन्तो गण्डभित्तीरलकवृति मखे सीत्कतान्यादधाना वक्षःसत्कञ्चकेषु स्तनभरपुलकोद्धेदमापादयन्तः । ऊरूनाकम्पयन्तः पृथुज्ञघनतटाच् छंतयन्तौऽशुकानि इयक्तं कान्ताजनानां विट्यरितभृतः शैशिरा वान्ति बाताः॥२४१॥ चेतरा चिन्तय मा रमां सक्विमामस्थायिनीमास्यया भुपालभ्रकटीकटीविहरणव्यापारपण्याङनाम् । कन्धाकञ्चकिनः प्रविश्य भवनद्वाराणि वाराणसी-

-тыр (for -жед-). Ао-2 Fr. # I H жімпединні (Hic.v. sc.v. as in text); D F2 J X Y1.8-0.8 T G2.3.5 Ms आभाष्यमाणा (F2 Y3 T2 on); J3 or; T3 or); E3.4 F3 M1.2 संभाष्यमाणो (Es. 4 ° नो); Y2 आक्रीयमाणो; G4 आक्रश्यमाणा. F2 J1 जनो (for जनैर). — a) F2. 5 Y2 तो; Y8 सं- (for न). F2 ऋदो; X2 ऋद: 1) पथि चैव; M4 पथिकै: स्-. C हृष्ट-(for my-). As needfa a: Eo (m.v. as in text), s and Be arealfa a.

रथ्यापङ्किष् पाणिपात्रपतितां भिक्षामपेक्षामहे ॥ २४५ ॥

B1S, 2225 (889) Bhartr, lith, ed. T. 3, 98, II, 54, Galan 91. Schiefner and Weber, p. 24, Subhāsh, 284; SM, 910; SSV, 892; SSD, 4, f. 26a,

244 (S) Om. in B2 (wrongly) C D Mas Mysore 582 and Harilal's lith, ed. Y2 lost on missing fol. - ") A Ec I Y3 तलकित्तीर: F8 गंडिभत्तीन. A El.4.5 X श्रीरक्रतान्या (A3 ° ना °); Ftt.v. सीरकृतं ह्या °; Y1A स्वीन्कृतान्या °; Y3 संसीरकृतान्या °, F2 Ic X Y1 श्रिता विज्ञाना. — b) As Eo. st ब्रक्सस्यत -: B1 Gst ब्रक्सस्त -: E1. s. + Y1 ब्रक्सस्यत -; F2. s ब्रक्सस्य -: ि वक्षःस्वा-. Δ3 कंबनेतु; B1 कंकुमांक-; Y2 कंबुकीतु. 🖽 सनपुट-. X - [ त ]द्रंबम् (for -[ उ ]देत्स्). F1 Y2 आसादयंतः. — °) A2 W1 उद्धणां ; F1 हसाना ; F2 उद्धनोत ; F4t.v. गात्राण्यत: G1 नतरी: A2 It संश्रयंतो (A2 "तं); A3 श्रंस्यंतं; S (M4. 5 om.) संस्थेतो (Gat अंश ; G. संतयन्). At. 8 शुकानि; Bi अंशकांति-; Yikh अंकशानि. — d) Gi बूर्स (for स्यक्तं). Fs W विटचरितकृतः; (11 M1.2 विदितरितकृतः (G1 'ताः). Est बांतवाताः; G8 वंतिपातः.

BIS. 2302 (918) Bharte ed. Bold, lith, ed. III. 1, 49, Haeb, 52, Satukay, 68; Šp. 3945; SRB. p. 348, 19; SBH. 1855; SKM. 64.9 (Bankalavarta); Sabhyālankarana of Govindajit f. 27a; SLP. 5, 37 (Bh.).

245 } V | Found only in S. - ") X 0+ कियं; Y+ स्तां; T3 स्मा (for स्मां). W2 Y2.; T2.3 G1.8 M8 आस्थायिनीम्. Y3 आश्रय. — b) W1c, 20.8 G1-अक्टी-; W1 Y8.7 Ts.3 -मृक्टी . W -क्टीरविहर-; Yr -पठीरपणन-; Get -कटीवितरण-; Ma -क्टीविरहिण- (for "कृटीविहरण-). Wat -रण्यांगनां. — °) Ya कंथां. W -कंचुकित:. Xa Ya भूवन-, — ⁴) Ya "वीथिषु (for "पश्चिषु). X2 वाणिपात्र-; Y1 पाणिमात्र-. M2 अवेश्वामहे.

BIS. 2304 (920) Bhartr. ed. Bohl. 3, 66, Haob, 64, lith, ed. I, 53, Galan 60. fatakāv. 105; SSD. 4. f. 31b.

छिनोऽपि रोहति तरुः क्षीणोऽप्युपचीयते पुनश् चन्द्रः । इति विमृशन्तः सन्तः संतप्यन्ते न विधुरेषु ॥ २४६ ॥ जल्पन्ति सार्धमन्यने पश्यन्त्यन्यं सविभ्रमाः । हृद्ये चिन्तयन्त्यन्यं श्रियः को नाम योषिताम् ॥ २४७ ॥ जातः कूमः स एकः पृथुसुवनभरायापितं येन पृष्ठं श्राध्यं जन्म भ्रुवस्य भ्रमति नियमितं यत्र तेजस्विचकम् । संजातव्यर्थपक्षाः परहितकरणे नोपरिष्टान् न चाधो श्रुह्माण्डोदम्बरान्तर्मशकवदपरे जन्तवो जातन्ष्याः ॥ २४८ ॥

<sup>240 {</sup>N} Om. in Js X Y.r.r.s Ts G M Śrigeri 309 Mysore 1642 and Jodhpur 1. — \*) F: अपनीयते. F: चंद्र: J त्रानैश्चंद्र: W s. स्टोके (for पुनस् चन्द्र:). — \*) C विस्तृतंत. — \*) B: संत्यांत्त् C D Eo. r.s. I W: ते विषद् (W1 दि) E H विद्रोषि; F: व विषदा; J स्तुत्र (सु: W2 - विद्राता सोके; Y: विपदि सोकेदु; X.s सोकेदु: X: सिद्रोपि; Tr. विद्रोपि सोकेदु: X: सोकेदु: X: सिद्रोपि सिद्रोपि सोकेदु: X: सिद्रोपि सोकेदु: X: सिद्रोपि सोकेदु: X: सिद्रोपि स

BIS. 2314 (925) Bharty, od. Bohl. 2. 84. Haeb. 80, lith. ed. I and III. 86, II. 97. Galan. 85. Samakrtapāthopa. 62. cf. Galan varr. 60; SRB. p. 47, 93; SRK. n. 19.80; SSD. 2. f. 99h.

<sup>247 [\$]</sup> Om. in ENSI Adyar XXVIII-M-56.— ") Xi अञ्चली; Xi जलवर्जनी; It : 3 ज्वंजीत (for जलवर्गन). Yz: सार्थ्य.— ") Wi पृथ्येसारी; Yun पृथ्यस्थं, Mis विश्वस्थाः, William (Mis विश्वस्थाः, William (Mis विश्वस्थाः, William). "Bi C H I o J Fre-Y T G हुत्ते (I<sup>2</sup> जा); M हृत्ये, D F: It Xi Yi-s विजयस्थाः — ") C प्रयः; J क्विस्तः Xi Yi-s विजयस्थाः — ") C प्रयः; J क्विसः Xi Yi-s विजयस्थाः — ")

BIS. 2371 (951) Bhartr, ed. Bohl, 1, 81. Haob 84. lith. ed. II. 61. Vrddhacan, 16. 2. Paño. ed. Koseg. I. 151. ed. Orn. 111. ed. Bomb. 135. Vikramaca. 34. Subhāsh. 23; Śp. 1497; SRB. p. 348. 5 (Vyūsa); SBH. 2771 (śrī Vyūsamumi); SRH. 54. 2 (Pratāparudrīya); SRK. p. 115. 13 (Sphuṭaśloka); SU. 404; SSD 4. £20a: SSV. 1401: SLP. 4. 101 (Bh.).

<sup>248 {</sup> Y, N } Om. in A C E (Eo. 1. extra) F: W BORI 329 Panjab 210.1 BU Jodhpur I NSI-3 Adyar XXII-B-10 and Mysore 1642. - \*) Es एयः, Yt एफ (for एकः). F: 'मरोस्सरिनं; M: 'मरासरिनंत I. कहं :M पुष्ठः. - \*) Yh. मनति (for भ्रमति). D Yus Ga वेन (for वक्). - \*) F ! संस्तातः, If उत्पक्षः X संताता (for 'करंक). Ya नोपरिडादयो वा. Y: 'रिडाझ Ya 'रिडाझ (माताः, Marian). Ga नोपरिडादयो वा. Y: 'रिडाझ Ya 'रिडाझ (माताः, Marian). Ga नोपरिडादयो वा. Y: 'रिडाझ (माताः, Marian). Ga मिताः (माताः, Marian). Ga प्रस्तातः (माताः, Marian). Ba Yus प्रतिकानी जातनहाः (Es 'तिहाः) X प्रतिकानी जातनहाः (Es 'तिहाः) X प्रतिकानी जातनहाः (Es 'तिहाः)

BIS. 2377 (956) Bharty, lith. ed. I. 3. 94, 11. 98, III. 91, Schiefner and Weber p. 25; \$p. 4154 (Bh.); SRB. p. 98, 11; SBH, 1033; SSV, 554.

जीर्णा एव मनोरथाः स्वहृदये यातं च तत् यौवनं हन्ताङ्गेषु गुणाश् च वन्ध्यफलतां याता गुणज्ञैर्विना । किं युक्तं सहसाभ्युपैति बलवान् कालः कृतान्तीऽक्षमी

आ ज्ञातं मदनान्तकाङ्कियुगरुं मुक्त्वास्ति नान्या गतिः ॥२४९॥ ज्ञानं सतां मानमदादिनाशनं केषांचिदेतन् मदमानकारणम् । स्थानं बिविक्तं यमिनां विमुक्तये कामातुराणामतिकामकारणम् ॥२५०॥ तावन् महस्त्वं पाण्डिस्यं कुळीनत्वं विवेकिता । यावज ज्वळित नाङ्केष हतः पञ्चेष्पावकः ॥ २५१॥

BIS, 2425 (976) Bharty, ed. Bohl, 3, 83, Haeb, 78, lith, ed. II, 84, III, 70, Galan 81,

<sup>250 {</sup> Y } Found in A C D E F4; BVB 5 V 107 (extra.) [Also GVS 2387 V 82; BORI 1328 570; BORI 329 and Punjah 2101 V 73; BORI 1328 V 07 ( 05); Jodhpur 3 V 95 ( 94); Punjah 697 V 90; U jjain 6414 884; NS1 V 98; NS2 V 76 (75); NS3 V 118 (extra.)] — ") F4 (m.v. as in text) बालं (for जालं). D क्वांग (for मालं). O क्यारिवारणं; F4.v. व्यव्यविनायांने; BVB5 मदस्य नाशनं. — ") O प्रेतर (for प्रकृत). — ") C D F4 प्राप्ति (क्यांने).

BIS. 2450 (4089) Bharty. lith. ed. II. 3. 83; SS. 14. 16.

<sup>251\* [\$]</sup> Om. in BORT 329 GVS 2387 and Adyar XXIX-E.9. Ya missing. — b) Bt Fs greated; Eo. t. s Xi. sc Xi Relating; Gt feelfend (for geolered).

At Bt D E Fr Hat I Jac Will. Xxt Ga. M. feelgan; Eo. t. xi. sc Yi & geolered;

Ji feelfend; Mi feetneam (for feelfend). — ') As geoft (for geoffe). Eo Xii Yz

fring (for might). — ') An (b) over xi. xan Bu Fr. 18 H IX Yz leg; B; Fx Yz

gra; Fz gra; Wi seat; Ma gan; Mas att (for get). As Mas seates; Ma enteres:

तुक्तं वेश्म सुताः सतामभिमताः संख्यातिगाः संपदः कस्याणी द्यिता वयश् च नवमित्यज्ञानमृद्धो जनः । मत्वा विश्वमनश्चरं निविशते संसारकारागृहे

संदृत्य क्षणभङ्कुरं तदिखलं घन्यस् तु संन्यस्यति ॥२५२॥ तृषा शुष्यत्यास्ये पिवति सलिलं स्वादु सुरभि

श्चधार्तः सञ् शालीन् कवलयति मांसादिवलितान् । प्रदीते रागामौ सददतरमाश्चिष्यति वधं

प्रतीकारो व्याधेः सुखमिति विपर्यस्यति जनः ॥ २५३ ॥ त्रैलोक्याधिपतित्वमेव विरसं यस्मिन् महाशासने तल लब्ध्वाशनवस्त्रमान्घटने भोगे रति मा क्रथाः ।

BIS, 2553 (1030) Bhart, ed. Bohl. 1, 61, Hacb. 64, lith. ed. II. 52, Satakav, 70, SRB, p. 166, 594; SHV, app. 1, f. 11b, 22; SM, 1376; SN, 246; SLP.

<sup>252 {</sup> V } Found in S [ Also ISM Kalamkar 195 V 19; Punjab 2885 V 19; NS 8 V 20.] — 4) Gr Ms संस्थाधिका; Ms. स

तद्खिलं). X: धन्यास्तु; Y: धीरस्तु. X T: संन्यासते; Y: स न्यासति. BIS. 2578 (1039) Bhartr. ed. Bohl. 3. 21. Haeb. and Galan 18, lith. ed. I. 19; SSD. 4, f. 23a.

<sup>253</sup>  $\{V\}$  Om. in F. W NS 1.2. — ") D oron qua (om. from one) up to assume in "); F. quid: example, J. gom governelle; X (varighandle), G. gun governelle; (Y furty), J. S. and S

BIR. 2596 (1050) Bhart, lith. cd. I. 3. 93, II. 25. Schiefner and Weber p. 25; \$a. 448; SRB. p. 371. 131; SBH. 3387; SKM. 131. 72 (Bhattajayanta); SM. 1446; SSD. 4. f. 18a; SSV. 1451.

234 {V} Found generally in N; omitted in S (but Spageri 309 V70).
BOR1329, Punjab 2101, and NS2; NS3 V116 (extra). This is often taken

भोगः कोऽपि स एक एव परमो नित्योदितो जुम्मते
यत्वादाद् विरसा भवन्ति विभवास् त्रैलोक्यराज्यादयः॥२५४॥
ददतु ददतु गालीगोलिवन्तो भवन्तो
वयमपि तदभावाद् गालिदानेऽप्यशक्ताः।
जगति विदितमेतद् दीयते विद्यमानं
ददतु शशविषाणं ये महात्यागिनोऽपि॥ २५५॥

दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये । स्वानुभृत्यैकमानाय नमः शान्ताय तेजसे ॥ २५६ ॥

BIS. Cf. ब्रह्मेन्दादि.

285 [V] Found in A B C D; Fi V 113 (extra); Fi V 29; Fi V 28. [Also B280 V 29 (28); BOR1 329 and Punjah 2101 V 29; BOR1 329 V 30; BU V 34; Jodhpus V 29; Punjah 097 V 29; NS1 V 34; NS2 V 24 (23)], — \*) B द्वत द्वत. As Bs गालिंद; Fi गालंग. С गालिजंतो: — \*) B D Fun.v. वयसिष्. C [S]सम्पा; Fh.\* [s]यसम्भा (for sच्याभा:). — \*) A द्वति (for द्वतु). Act शक्षिः लिएणो. A [सं (for देवतु).

BIS, 2702 (1102) Bhar(r. ed. Bohl. 3, 99, Haeb, 97, Śatakāv, 110, Subhāsh. 311; SM 1566; SN, 557; BPS, f. 20a, 155; SSV, 1538.

256 { V, N \ 0m. in D F2, Panjah 607 and Panjah 2885. Added by later hand without number in Adyar XXIX—E2. In J1 and Ujjain 6414 M and VI. Generally in V in N MSS., and in N in S MSS. In T1 and other southernmost sources, this often appears as Niti 0. — ") Ao-3 E0. F2 Y2 Germsing sarie inbarroungle). Es femerichera; Y1 femerichera; Y1 femerichera; Y2 femerichera; Y3 femerichera; Y3 femerichera; Y3 femerichera; Y3 femerichera; Y3 femerichera; Y3 femerichera; Y4 femerichera;

BIS. 2789 (1152) Bharty. ed. Bohl. lith. ed. I and Galan 2. 1; SBH. (Bh.); Laghuyogavāsiṣthasāra 1. 1 (with com. of Mahidhara); cf. Laghuyogavāsiṣtha of Abhinanda 6. 1; also Yogavāsiṣtha VI  $\Delta$ . 13. 12; SSD. 1. f. 2b.

दिश वनहरिणीभ्यो वंशकाण्डस्थलीनां

कवलमुपलकोटिच्छिक्समूलं कुशानाम् । शक्युवतिकपीलापाण्डताम्बूलबद्धी-दलमरुणनखाँगैः पाटितं वा वधूम्यः ॥ २५७ ॥ दुराराध्यः स्वामी तुरगचलिचाः क्षितिमुजो वयं तु स्थूलेच्छा महति च पदे बहमनसः । जरा देहं मृत्युहरित सकलं जीवितमिदं सस्त्रे नान्यच् छूयो जगति विदुषोऽन्यत्र तपसः ॥ २५८ ॥ दुर्पाद्यं हृद्यं यथैव वदनं यहर्पणान्तर्गतं भावः पर्वतसक्षममार्गविषमः स्त्रीणां न विज्ञायते ।

BIS. 2900 (1161). Bharty in Schiefner and Weber p. 22. Cf. Schityantinafina (p. 141) 7. quoting "सक्युविकारोठाराण्डुने." Also Ksemendra's Aucityavictas-carea (KMI, p. 142) "क्षेत्रीकारोठाराज्यकारतानुः साराहः." Also Kayahnushana of Vagbhata (KM 43, p. 5) "क्षे केट्टानी वयनतर्क्षीरणञ्जाण्डकारोज्यः कान्तिः लोके स्ववित्तं व्यवस्थार्थे व साराहः." Also Kayahnushana of Vagbhata (KM 43, p. 5) "क्षे केट्टानी वयनतर्क्षीरणञ्जाण्डकारोज्यः कान्तिः लोके स्ववित्तं

<sup>258 {</sup> Y } Om. in J. — \*) C Wee. 26. 26. x Y T G M दुराराप्याआसी. F2 - बाउ- (for - बाउ-). Wt खितिस्ता: X Y1 खितिस्ता: — \*) C B ч (for - д). C F2. 26. H W= X Y2. 26. (for - д). C F3. 26. H W= X Y3. 26. (for - д). C F3. 26. M सुसहित (for महित् -). Y3. 26. 26. M % म. 37. Y4. 26. T Y3. 26. (for - д). C F3. 26. H Wt X Y (except Y2) T G M द्वियेत; E5 श्वक्टं; F2 ब्रिट्: A3 W0 ब्रापि; F2 ब्रूपं (for ब्रुपं). — \*) E3 हाथे; G सुखे (for स्त्ये). Gst स्वयंति (for ज्ञाति). F1 बिदुयो बाज़; F2 बिदुयो बाज़; Wt. st. 46 विद्युयाम् श्र. F3 त्यस्त.

BIS. 2389 (1175) Bharty, ed. Bohl, 3, 78, Haeb, and lith, ed. III, 75, lith, ed. I. 77, Galan 71; SSD, 4, f, 26b.

<sup>259 {</sup>N} Found generally in N; F; N49 and 77. Om. in S. — ") C E Io सप्तार्ष: It ब्यायाई: It ब्यायाई: J: बद्ध (for बद्ध ). Bs C Est F (Fs second time) तथेंद्र; J: बद्ध (for बद्ध ). Bs H: सद्द: Ft.: बद्ध-(for बद्ध ). Est F:- देखतं (for नदी).
— ") F:- ग्रे- ग्रे- ग्रे- ग्रे- ग्रे- ग्रे- ग्रे- ग्रे- प्रक्रिस्तार्थि: J: - ग्रे- ग्रे

चित्तं पुष्करपत्रतोयतरलं विद्विह्नराशिङ्कतं नारी नाम विषाङ्कुरेरिव लता दोषेः समं विधिता ॥ २५९ ॥ दूराद्धं घटयति नवं दूरतश् चापशब्दं त्यक्ता भूयो भवति निरतः सत्कथापादनेषु । मन्दं मन्दं रचयति पदं लोकचित्तानुष्ट्रच्या कामं मधी कविरिव सदा खेदमारैरमुक्तः ॥ २६० ॥ दैवेन प्रमुणा स्वयं जगति यद् यस्य प्रमाणीकृतं तत् तस्योपनयेन् मनागपि महान् नैवाश्रयः कारणम् । सर्वोशापरिपूरके जलधरे वर्षस्यपि प्रत्यहं स्रक्षमा एव पतन्ति चातकमुखे द्वित्राः पयोविन्दवः ॥२६१॥ धिक् तस्य मन्दमनसः कुकवेः कवित्वं यः स्वीमसं च शशिनं च समीकरोति ।

 $<sup>{</sup>f E_0}$ ः  ${f a_1}$ स्त्र ${f c_1}$  कि C  ${f E}$   ${f F}$   ${f II_1}$  आशंसितं (  ${f C}$  'शंसिता;  ${f E_2}$  'शंशितं ह ${f E_3}$  'शंशितं  ${f E_1}$  'शंशितं  ${f E_1}$  'शंशितं  ${f E_1}$  'शंशितं  ${f E_1}$  'शंशितं  ${f E_2}$  'शंशितं  ${f E_3}$  'शंशितं  ${f E_4}$  'शंशितं  ${f E_3}$  'शंशितं  ${f E_4}$  'शंशितं  ${f$ 

BIS, 75 (21) Bharty, ed. Bohl, extra 15, Haeb, 2, 50; SBB, p. 350, 76; SN, 269.

<sup>280 [</sup>N] Found generally in N (3s corrupt) and om. in S. — ") उत्तर्सनमंग्नी. As बतां: Est अवं; Pe च पूरं Fe, न्या; Pe न तुं , Joom. (for बतं). Pe न्याहर Fe, न्याहर में, Joom. (for बतं). Pe न्याहर Fe नाहांस (for नाहर). — ") As Je खका; E (except Est) कुरबा. C संमतापादनेतु: B स्वस्थातंत्रनेतु: E Fe अस्वातंत्र केंद्रा, Joon (for बतंत्र) केंद्रा, Joon (for बतंत्र), Joon (for बतंत्र), De क्यांस (for except). C "चितंतु (for चितंत्र), — ") Fe कार्य कारं; J कार्य मंत्री (for कारंत्र मणी). As कविराणि. C चेद्रशुक्तेत्रकः, Jo चेद्रशानीद्वात्रकः.

BIS. 2911 (1215) Bhartr. ed. Bohl. 3, 18, Haeb. 2, 102, Subhāsh, 316;
SRB, p. 142, 31; SN, 844.

<sup>261 {</sup>N} on in W Ms, NS3, — a) J Hs देवेल. A H सदा; Gs [ख] ज्यादं (for इससे). Fs जमित बहु: Gs Ms जमदिदं (for उपाति बहु). Ys प्रमाणे इसं. — b) Fs जमित बहु: NY s प्रमाणे इसं. — b) Fs कि 'हमोल; NY s 'मूलव; Ys 'र', 'गमेल; Y N-s T G. 18.0. s. 'गमेल; G Ms. अमेल Ms. अमेल Ms. अमेल (for 'नवेल). E (except Fs) मदाल; Js महा; Gt Ms तथा; Gs महन् (for महाल). G तैलाल बत् : Js एवाका; Ys. नेवालावं, Ms नेवालयः. — ') Es 'एवके; Fs 'पूरिते; Js 'हमाई, Ys 'एवेले (for 'प्रमुके)

BIS. 2980 (1255) Bhartr. ed. Bohl. 2, 90. Haeb, 103. Subhash. 316; SRB. p. 95, 123; SN. 805; SSD. 4, f. 3b.

<sup>262 [\$]</sup> Found in A Es. (\$ 106, 108 extra) H. [Also Cs \$62; Es and Baroda 1781 (\$108, 108 extra); BVB2 \$59 (58); Ujjain 6414 \$60; N \$3

भू भङ्गवीक्षणकटाक्षविलोकितानि
कोपप्रसादहसितानि कृतः शशाङ्के ॥ २६२ ॥
न संसारोत्पर्क चिरतमनुपत्थामि कृशालं
विपाकः पुण्यानां जनयति भयं मे विमृशतः ।
महद्भिः पुण्याचैश् चिरपरिगृहीताश् च विषया
महान्तो जायन्ते व्यसनमिव दातुं विषविणाम् ॥ २६३ ॥
नायं ते समयो रहस्यमधुना निद्राति नाथो यदि
स्थिता द्रक्ष्यति कृष्यति प्रभुरिति द्वारेषु येषां वचः ।
चेतस् तानपहाय याहि भवनं देवस्य विश्वेशितुर्
निदींबारिक निर्देशोन्तयप्रकृषं निःमीमशर्मप्रदम् ॥ २६४ ॥

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशत गच्छत वा यथेष्टम ।

<sup>558 (59)</sup>.]  $-^{5}$ ) Es युत् (for यः).  $\Lambda_{0-2}$  शशिनश्र.  $\Lambda$  समं करोति.  $-^{\circ}$ ) Es श्रुश्चेपसासितः;  $\underline{H}$  भूश्चेपविस्तितः. Es  $H_3$  -निरीक्षितानि;  $H_{1,2}$  -निरीक्षणानि (for -विलोकितानि).  $-^{d}$ ) Es  $-^{d}$ 

<sup>&#</sup>x27;হবিব ব (for 'বাবি). Ht. 2 জুবন্ধ বুট.

BIS. 3149, Subhāsh. 14; Sp. 3233 (Śridhanadadeva); SRB. p. 262, 188; SBH, 1977; SRK. p. 278. 4 (Sphutasloka); Kavindravacanasamuccaya 246; SHV. app. II. f. 8b. 85 (Dhanada); SK. b. 155; \( \tilde{\alpha}\) U. 276; SL. f. 3b; SLP. 4. 14.

<sup>263 {</sup>V} Om. in C X. GVS 2387 Ś extra 3, and V6. — °) B2 D E2 I पुष्पोदेश. W चिरस्राए (for चिरस्राए). G3 M.s. \* चा हि; I (by cort.) \*तार्थ (for "तार्थ). — °) G1 Y1 सहस्तो. Y2.2 हुद G1 M आपि (for हुप). A हातुं; F3 जेतुं; Jst फासं G8 दातर. E81 (m.v. as in text) उद्यत्यित्तां; Y8 चित्रवित्तां.

BIS, 3476 (1484) Bhartr. ed. Bohl. Hacb. lith. ed, I and II, and Galan 3. 3; SRB. p. 368. 43; SBH. 3455 (Dh.); SSD. 4. f. 8b.

<sup>264 {</sup> V } Found in C D E F8-5; BU V 41 [Also ISM Kalamkar 195 V 65 (65); BORI 528 V 108 (106); Wai 2 V 34; Jodhpur S V 103 (102); NS 3 V 52 and V 97].— \*) C नाताल नाताल (for नार्य के). C निताल नाताल दि; F8 निताल नायो न हि.— \*) D E2.4.8 हुआले; F8 टप्पति; F8 BU तृक्वालि (for हुपति). F8 पाट्यति; F8 BU तृक्वालि (for हुपति). F8 के सामालक्षत्र. B पाह (for माह). C पत्र वर्ष (for माह). माहे के सामालक्षत्र. B पाह (for माह). C पत्र वर्ष (for माह). F8 BU ने सोमालक्षत्र. B पाह (for माह). — \*) F8 BU ने दौवारिक. C निर्मयोक्ति; D F8-8 BU निर्मयक्षि. (for निर्मयोक्तः). F8 पुरुषं (for -परुषं). C 'संविष्यदे; E0 'सर्ममदः; F8 'स्थापत्र.

BIS, 3612 (1550) Bharty, in Schiefner and Weber p. 23, lith, ed. II. 3, 40.

<sup>265 {</sup>N} Om. in X Y<sub>1</sub> G<sub>8</sub>, s. s., Gos, Adyar XXII-B-10, and Mysore 1642. Found in GYS 2387 twice as N 11 and N 24.— a) Fs निर्देश. Q जय (for विहे).

अधैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात पथः प्रविचलन्ति पदं न घीराः ॥ २६५ ॥

नो चिन्तामणयो न कल्पतरबो नाष्टौ महासिद्धयस् ताबद् देहवशाः परोपकृतये नास्माभिरप्यर्जिताः। नेदं मज्जति मानसं च चपछं ब्रह्मामृताम्मोनिधौ

धिग् घिक् कर्मकुटीमिमां तदिष न त्यक्तुं वयं शक्नुमः॥ २६६॥ परिश्रमसि कि दृथा कचन चित्र विश्राम्यतां

स्वयं भवति यद् यथा भवति तत् तथा नान्यथा । अतीतमन्तुस्मरश्नपि च भाव्यसंकष्टपयन्

अतर्कितगमागमाननुभवामि भोगानहम् ॥ २६७ ॥

Jit हतुर्वति. — <sup>b</sup>) A3 Y8 छहसी. С परायततु; Y1 समादिशतु. B8 Eo-2.8 Iv Mt. 2.8 ष्येष्फं. — <sup>a</sup>) W≥- सम्प्रोस. — <sup>a</sup>) A2 BC E2 Iv J. 2.8 M2 स्वायात्पदा; Jt स्वायात्पदा; M3 नार्यास्पतः (for स्वाय्यात् पदा:). A2 E2t प्रतिचळति; J8 (by corr.) G1 Mt. 2 प्रचळति. C न चीरसत्पदा; G4 पदाच चीरा:.

BIS, 3723 (1581) Bhart; ed. Bohl. 2, 81, Haeb. 10, lith. ed. I and III, 82, Galan 87, Sainskṛtapathopa, 62, Subhish, 61, 303; \$p. 225 (Bh.); \$RB. p. 78, II (Bh.); \$RH. 28, 12 (Bh.); \$RK. p. 50, 2 (Prasańgarathavali); Alanikāvarathākara 471; \$T 2, I (Bh.); \$A. 24, 119; \$HV. f. 47a, 342 (Bh.); \$U. 1447; \$T. 1, 39; \$SD. 2, f. 99a; \$MV. 28, 22; JSV. 173, 4; \$KG. f. 17b.

<sup>266 ;</sup> V | Found in A D E<sub>2</sub> (V extra 5); F<sub>4</sub> (V114 - 113, extra); F<sub>1</sub>, V113; BVB5 V175 (extra). [Also BORI 329 and Punjab 2101 V 96; GVS 2387 V111; BORI 328 V120 (128); RANB G7747 V 110 (113); Punjab 697 V118]. — ") F<sub>1</sub>, a signification of the significant of the sig

SRB, p. 214, 75,

<sup>287 {</sup> V } Found only in S. — \*) X1 Y1 ह्युदा; X3 Y1.2.4-6.8 T G2-5 ह्युपा; Y2 विकास्त्रवी; Y1 M1-2.8 विकास्त्रवी. — \*) G1 M1.2 बद्दा; M2 बदा [for 48], X16 [by corr.] असति [for the first अविति : Y2 तक्वदा [for savit]. — \*) W Y2 (orig.) अपि न सारान्। X G1 अवृतिसारान्, G1 अपि संस्तरान, W2.4 आगयसंकरपवान्, X वाध्यसंकरपवान्, X 3 वाध्यसंकरपवान्, X 3 वाध्यसंकरपवान्, X 3 वाध्यसंकरपवान्। X 3 वाध्यसंकरपवान्। X 3 वाध्यसंकरपवान्। X 3 वाध्यसंकरपवान्। X 3 अपितान्त्र

BIS. 3963 (1718) Bhartr. ed. Bohl. 3. 63. Haeb, and lith. ed. III. 61. lith. ed. I. 52. Galan 57; SBH, 3153 (Ksemendra); SRK, p. 92, 9 (Sphutasloka); SSD. 4. f. 30a.

पाणि पात्रयतां निसर्गशुचिना भैक्षेण संतुष्यतां यत्र कापि निषीदतां बहुतृणं विश्वं मुहुः पश्यताम् । अत्यागेऽपि तनोरखण्डपरमानन्दावबोधस्प्रशाम

अध्वा कोऽपि शिवप्रसादग्रुलमः संपत्स्यते योगिनाम् ॥ २६८ ॥ पाणिः पात्रं पत्रित्रं भ्रमणपरिगतं भैक्ष्यमक्षय्यमक्षं

विस्तीर्णं वस्त्रमाशादशकमपमलं तल्पमस्त्रल्पमुर्वी । वेषां निःसङ्गताङ्गीकरणपरिणतिः स्वात्मसंतोषिणस् ते

धन्याः संन्यस्तदैन्यञ्यतिकरिनकराः कर्म निर्मूलयन्ति ॥ २६९ ॥ पातितोऽपि कराघातैरुत्पतत्येव कन्दुकः । प्रायेण साधवत्तानासस्यायिन्यो विपत्तयः ॥ २७० ॥

268 1 V } Found only in S (missing in Yr) [Also Punjah 2885 V89 (90).]

") XS Git qu'ng; Ma पूर्णो, Yas ggfari, Watat Xa Yasa Tas Gas देहरोग,

- ') Xi विषादता; Ya तित्रवादता. - ') Xa आवागोपी; Ya आयोगीपी, W Yasa Gas
-युद्

Gst होपयते. BIS, 4021 (1754) Bhartr. ed. Bohl. 3, 91, Hacb. 52, lith, ed. I. 43, Galan 85; SDK. 5, 67,1 (p. 321, Nagnacarva); SSD. 4, f. 25b.

<sup>269 {</sup> V } Om. in I J W and Harilal's lith. ed. Missing in Yr. — a) Xs पाणे. Ms असमणतातात. Ds D Bo., st. Ps. \$ Xi Yı. es. \$ T Gs. \$ M क्षेत्रसु Hst gsag(for भेड़बार, Hst भेड़बार Xs अप्लेडस (for अहुरबार), Ms अंग (for आंड्रों), Ms अंग (for आंड्रों), A - क्षाकमाविकड़े; Fs [3] दकमणि विसर्छ; X दशकमणतु ; Ys. \$ T Gs - दशकमण्यक् ; Ts. \$
'दशकमण्यक् ; Gs. चवडमणता ; Ms. च्याकमणता : Ys तरबार (for तरबार), Ys
लाक्ष्यसूर्यों, Ms अब्दं समुद्रीं, — s) X Ym T Ms एतो; Ys बोणा (for वंदी), Xi
लिसंगिता (for लिसक्ता), Fs [अं] तिकरणपिणता : Fs. 4 [अं] गीकरणपिणता (Xs 'वात्), Yı. es. \$ T G Ms - 3 [अं] गीकरणपिणता (Xs 'वात्), Yı. es. \$ T G Ms - 3 [अं] गीकरणपिणता (Xs 'वात्), Yı. es. \$ T G Ms - 3 [अं] गीकरणपिणता (Xs 'वात्), Yı. es. \$ T G Ms - 3 [अं] गीकरणपिणता (Xs 'वात्), Yı. es. \$ T G Ms - 3 [अं] शीकरणपिणता (Xs 'वात्), Yı. es. \$ T G Ms - 4 [अं] गीकरणपिणता (Xs 'वात्), Yı. es. \$ T G Ms - 4 [अं] शीकरणपिणता (Xs 'वात्), Yı. es. \$ T G Ms - 4 [अं] Ys कमीसम्बूच्यति ; Ts कमी निक्षेत्रवा : Ts कमी न

BIS. 4019 (1753) Bhartr. Galan 3. 84. Nitisank. 83. Śantis, 4. 7; SRB p. 371. 113; SSD. 4. f. 25a.

<sup>270 [</sup> Y ] Cf. 276. Om. in X Y T G M (but Y s N IX-4) and Harilal's lith ed. — ") J W 1 पतिशोध . D. प्रशासीर. — ") B 1 हस्तवेख : Es उपस्रकेख ; W 1 (by corr:) उस्तकेख . W s इंड्डः— ") D साधुक्षीनां ; Est F:- Hit. s. st है सुक्सानाय. — ") C Eot F s J 1 W s साध्यावित्यो. C I विश्वययः.

BIS. 3886 (1685) Bhartr, ed. Bohl. 2, 83, Haeb. 26, lith. ed. I and Galan 84, Subhash. 195; Sp. 486; SBB, p. 45, 30; SBH. 222; SA. 24, 117; SHV, app. 47, 31.

पान्थस्त्रीविरहानलाहुतिकथामातन्त्रती मझरी माकन्देषु पिकाङ्गनाभिरषुना सोत्कण्ठमालोक्यते । अरुवेते नवणहलापिमलक्षारभारपाटश्वरा

वान्ति क्वान्तिवितानतानवकृतः श्रीखण्डशैलानिलाः ॥ २७१ ॥

पुरा विद्वत्तासीदुपशमवतां क्वेशहतये

गता कालेनासौ विषयसुखसिद्धयै विषयिणाम् ।

इदानीं तु प्रेक्ष्य क्षितितलभुजः शास्त्रविमुखान्

अहो कष्टं सापि प्रतिदिनमघोऽघः प्रविशति ॥ २७२ ॥ प्रणयमधराः प्रेमोद्वाद्वा रसादलसास तथा

भणितिमधुरा मुग्धप्रायाः प्रकाशितसंमदाः।

I. fol. 8a. 24 (Śilabhaṭṭārikā?); PT. 1. 8; SSD. 2. f. 126a; SSV.406; SKG, f. 17b.

<sup>271 {\$\</sup>frac{8}{1}} Om, in C J1 and ISM Kalamkar 195. — \$^0\$ D I नलसुतिकधाम; F1.1 J2 \$\frac{1}{2} \sigma\_0 \text{Corp.}\$ (\$\text{O}\_0\$) "बलाइतिकलाम; \$\text{V}\_1\$ "नलाइतिकलाम; \$\text{V}\_2\$" नलाइतिकलाम; \$\text{V}\_2\$" नलाइतिकलाम; \$\text{V}\_3\$" नलाइतिकलाम; \$\text{V}\_3\$" कि क्षारिक्ष कार्यक्ष \$\text{V}\_4\$ \text{V}\_4\$ \$\text{V}\_4\$ \text{V}\_4\$ \$\text{V}\_4\$ \$\te

BIS, 4050 (1769) Bharty, ed. Bohl, and lith, ed. III. 1, 36, Hacb, 39, lith, ed. II, 83; SLP, 5, 20 (Bh.).

<sup>272 |</sup> V | Found in A C D E Ft. | Also Jodhpur3, BORI 329, and Panjah 201 V39; BORI 330 V35 (34); Panjah 697 V27; NSI V35; NS2 V25 (24); NS3 V107 (extra) | — ") С आतिकाशिया; D अपयासवता; F: उपयासवता. F: केसाइर्यंत. — ") С Ft (orig.) विषयिता; F: (by corr.) विषयिता. — ") С सें: E आ (for 3). A - (विषयाम्, (for - विषयुत्वा), — ") D कई (for मार्ग)

BIS, 4143 (1802) Bharty, ed. Bohl. 3, 100, Haeb, 98, lith, ed. II, 27, Subhash, 311.

<sup>273 §§</sup> Om. in D M.s., Mysore 582 (last three substitute mystragy, Adyar XXIII-810. Wrougly om. in Fa. — ") Br Eot (by corr.) It Yr mygri, Eot(orig.) 1.8 Fs "mygr.; Has Is "fayar (for "mygri) [H com. gloss fagger.]. A farming: In E. (K: missing) If X Yr.2.0 Shingari; Fs. W Shingar; Yr.s. T Gs. Shingari; Yr. Shingari. A santaratemy [Ed. tenderatemy for tenderatemy f

## प्रकृतिसुभगा विस्नम्भाहीः सारोदयदायिनो

रहिस किमिष स्वैरालापा हरन्ति मृगीहशाम् ॥ २७३ ॥ प्रथितः प्रणयवतीनां तावत् पदमातनोतु हिद् मानः । भवति न यावच् चन्दनतरुसुरिभर्मल्यपवमानः ॥ २७४ ॥ प्रदानं प्रच्छनं गृहसुपगते संभ्रमविधिः

प्रियं कृत्वा मौनं सदसि कथनं चाप्युपकृतेः।

BIS, 4218 (1836) Bharty, ed, Bohl, and lith, ed. III, 1, 30, lith, ed. II, 56, Satakav, 65; SLP, 4, 98 (Bh.).

274 § § Om. in C J., Wai 2, Ujjain 6414, Nagpur 1087, BORI 328. ed missing in F2.— ") D प्रयम: Ebt. II Y: Ts मितन: Est माया; F3 मिता: F3 X मिता: F3 X मिता: F4 X मित: F4 X मिता: F4 X मित: F4 X मिता: F4 X मित: F4 X मिता: F4 X मित: F4 X मिता: F4 X मित: F4 X मित:

BIS. 4347 (1916) Bhartr. ed. Bohl. 1. 32. lith. ed. II. 91. Satakāv. 65; SLP. 5. 24 (Bh.).

275 [N] Om. in X Yr. A later addition on a new fol. in Adyar XXIX-E-2. Is Yz order achd. — ") Eo समानं; 1 प्रस्तातं (gloss समस्तातात् प्रमान गृहस्तपति. — ") Is कहनं. C Fa W (W) doubtful) Qi Mb न (for q). Fa [ब] व्यापृक्षेतं; Ji.s [ब] पुंपुत्वकें; Yc [ब] |स्पुप्पति: — ") Bi अनुरक्षेत्रों; Eo Fa अनुरक्षेत्राः Eo अनुरक्षेत्रों; Iv अनुरक्षेत्रों, Yc निक्तंत्रकों; Qi Mb.a अनुदेशों. A कहसीमित्रद्वभवसाराः D कहम्या निरिभनवसानाराः; Eo Fa कहस्या अनिविध्यातं : Fa Da कहस्यां (Fi 'क्या) विश्वति । Eo कहस्या निरिभनवसानाराः; Eo Ta कहस्या अनिविध्यातं : Fa Da कहस्यां (Fi 'क्या) । Co हस्या निरिभनवसानाराः X Y Th.a 60 Mb.a कहस्यां (मित्रीमावसानाः साराः(It 'रा). Lo कहस्या निरिभनवसानाः X Y Th.a 60 Mb.a कहस्यां (मित्रीमावसानाः अनुत्सेको लक्ष्म्या निरिभमवसाराः परकथाः सतां केनोहिष्टं विषममसिधारावतमिदम् ॥ २७५ ॥

प्रायः कन्दुकपातेनोत्पतत्यार्यः पतन्नपि । तथा त्वनार्यः पतति मृत्पिण्डपतनं यथा ॥ २७६ ॥

प्रारम्यते न खलु विव्यमयेन नीचैः

प्रारभ्य विमिबिहता विरमन्ति मध्याः।

विमैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः

प्रारम्य उत्तमगुणा न परित्यजन्ति ॥ २७७ ॥

Will septem (Wi 'हम्चा) निरविभाव';  $W_3$  लक्ष्मयां विरतिभाव';  $Y_2$ ...  $G_{1.4}$  Mills लक्ष्मयामानिभावांचा: (Gi. 4 Mills 'हमारा:). Et a Gis न्यारा:  $J_1$  स्वारा: (for न्यारा:). Et  $G_3$  स्वारा:  $J_4$  स्वारा: (for न्यारा:). Et  $G_4$  स्वारा:  $J_4$  स्वारा:  $J_5$  स्वारा

BIS. 4253 (1859) Bhartr. ed. Bohl. 2. 54. Haeb. 79. hth. ed. I. 63, II. 64; Galan 67. Kuvalayānanda 140; SRB. p. 52. 249; SBH. 281; SRH. 168. 39. SRK, p. 15. 40 and p. 21. 102 (ST.); PT. 1. 55; SSD. 2. f. 93a.

276 | N | Cf. 270. Om. in W, Paujab 2885, BORI 326. — ") Fr Ys. 1 of A चया (for raid). Xi (s M: कंतृक. B: -याने (for -यानेत). Ji रामहंत्रक्त पाताद; J: रयानु कंट्रक: T: Os. देवालकंट्रकवन्त्रीय, — ") D Eot. tt. st. Fr X Y? M: राताकंट्रक प्रताद; J Ys. 4-6. T's Cut. s देनेत; Yi Gr. 2 न स्वायो (for [ s ] स्वतित). — ") Ao. 1.5 या दु: Y अप. दु: Xi त्याकंट्रक पाया दु: Fe यथा दु: Xi त्याकंट्रक (for -यन्त).

BIS. 4333 (1906) Bhartr. ed. Bohl. extra 14. Hacb. 2. 27, Panc. ed. Koseg II. 170. of. BIS. 5090. Subhāsh. 195 (varr.) SA. 24. 117 (var.); SKG. f. 17b.

277 ं N } Found only in S [Also Punjab 2885, N27; NS3 V112 (extra).]

— ") Ms आरस्वते. X शीचा. — ") Ts Ms आरस्य. Ws X: Y12 विदिशा Ws (by corr.) - चारिता; Xs - विदिशा (Y Gs. विदिशा; Xs - विदिशा; Ys - Gs. Ti Gs. 45 Ms. विद्वारा (Gr. विद्वारा) - ") X Y3AB. 2.8. T Gs. 4 Ms- 2 मुद्रमुद्द (for नुव: पुनर). Ys अविद्वन्यमान: Ms. s मिहन्यमान — ") Xs Y T G M मार (Ysm क्षेत्रभ्य (for मारस्य). W Ys (printed ed.) "चना (for "चना). M कारिक्यमंत

BIS. 4342 (1913) Bhartr. ed. Bohl. 2, 73. lith. ed. I. 28, lith. ed. II and Galan 27. Daśarupāvaloka on 2. 1 (बया वा अपूर्तशतक). Mudrārākṣasa 48 (II. 17). Panc. III. 255. ed. Bomb. 177. Vet. in LA (III) 1; SBH. 544; SRH. 189, 32 (Mudrārākṣasa); SS. 54. 6; PT. 7. 6; SSD. 2. f. 99a; SSV. 383; JSV. 175. 9.

प्रियसिव विपदण्डबातप्रपातपरंपरा-

परिचयचले चिन्ताचके निधाय विधिः खलः।

मृदमिव बलात् पिण्डीकृत्य प्रगल्मकुलालवद्

भ्रमयति मनो नो जानीमः किमत्र विधास्यति ॥ २७८ ॥ प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं स पुत्रो

यद् भर्तुरेव हितमिच्छति तत् कलत्रम् । तन् मित्रमापदि सुले च समक्रियं यद्

एतत् त्रयं जगित पुण्यकृतो लभन्ते ॥ २७९ ॥ प्रोचस्प्रौढप्रियङ्गुचुतिभृति विदलह्कुन्दमाद्यद्विरेफे

काले प्रालेयवातप्रबलविकसितोहाममन्दारदाम्नि ।

<sup>278 ;</sup> V. N. Om. in C.F. H. W. I. Yas, and B.VD.2, Jodhpurl, BORL338, NSl. 2, Adyar X.XVIII.M-56. NS3 V122 (oxtra), Singeri 309 V99. — ") Es J.s. s. X.Y+3 Th. 3 (1-2.5 Ma-5 Виденя; Т. Бисйная. В. Pla. इंडावान: Ess. 10. - इंडावान: (X. Yariner) (100 - इंडावान: ). B.Y. M. - अर्थान: F. X. Y. Y. 1-8 T. G. M. - इंडावान: (X. Yariner; G. Yariner; G. Harrier; M. - अप्रात: (3. Kariner; X. Faltar: Y. Y. T. G. - squarer; G. Mar-- square; G. Saraner; Constant: (5. Saraner; Constant: G. Saraner; Y. T. G. - Saraner; G. Saraner; G.

BIS. 4353 (1921) Bhartr. in Schiefner and Weber p. 25; Śp. 451 (Vijjakā); SRB. p. 93. 86 (Vijjakā); SBH, 3137, SHV. f. 64a. 667, 79b. 63 (Vijjakā).

<sup>79 {</sup> N } Om. in X. — ") Fas J W Yes T Ga. M वा. श्रीणवेता; Ye वा. श्रीतवेत. I Ye क्वावित: It (by core.) सत्त क्वानी; Se सुरती (for सत्युत्तो). — ") YE क्वावितात्र (for हितत्त्). — ") JS वित्तात्र (Wes सुर्वा वा. YE क्वावित. Are (both doubtful)) Bu समक्रियं लाह; Eot. स.स.ं किलं वह; Hit. s.स. बहोकल्पो, JS Gi Ms समस्त्रियं वद् (J-तत्र). Ye सम्बद्धित्व विदे YE Gel सम्त्रियं वद .— ") We तपक्ष

BIS 4363 (1920) Bhartr. cd. Bohl. 2. 58. lith. ed. I. 67, II. 68. Galan 70, Subhash. 306; SRB. p. 50. 92; SBH. 2929; SBH. 163. 100, (Vallabha); SRK. p. 18. 74 (ST.) ST. 36. 5; SA. 36. 11 (order cabd). VS. 811; SHV. app. I. f. 11a. 13; SSD. 2. f. 119b.

वेषां नो कण्ठलमा क्षणमपि तुहिनक्षोदरक्षा मृगाक्षी
तेषामायामयामा यमसदनसमा यामिनी याति यूनाम् ॥२८०॥
फलं खेच्छालभ्यं प्रतिवनमखेदं क्षितिरहां
पयः स्थाने स्थाने शिशिरमधुरं पुण्यसिताम् ।
मृदुस्पर्शा शय्या सुललितलतापञ्जवमयी
सहन्ते संतापं तद्पि धनिनां द्वारि कृपणाः ॥ २८१ ॥
बाले लीलमुकुलितममी मन्थरा दृष्टिपाताः
कि क्षित्यन्ते विरम विरम व्यर्थ एष श्रमस ते ।

lacuna; D F.a J1 X1-[3] द्वार; F. J2 X2 Y4-6 T G2 M3 -[3] दार. C -बाते; J2 Y4-8 T G3.x1, M1-3 'बातिम, X3 'दृष्टि, G3 'द्वाम्त, - 6') E J3 Y3 T3 G3 वृष्पं. F मृतं द्वार पित स्त्रों, अ प्रत्यां, अ

BIS. 4366 (1928) Bhartr. Schiefner and Weber p. 23; Sp. 3924; SBH. 1843; SDK. 2, 172, 3 (p. 181); SU. 889; SLP. 5, 34 (Bh.).

281 १९] Found in B (except ईत्तुइटा 309). — ") Wa क्षेप्रहाक्ष्मं, Mb विश्वाक्रम्मं, Mb विश्वाक्रमं, Wb विश्वाक्रमं, Wb प्रतिविध्यामधेदं, 'Y प्रतिभवसाक्षेदं, - ") Gi Ma क्ष्मं (for the second ख्याने). Mi आति विशित्तः, 'Mb अवति विशित्तः (for विशिद्धासुद्धे).
— ") Ys न्दरा, Gi Ma नक्षा (for क्ष्मा). Ys चेषकार्यं, — ") Ys संख्यां (for संसारे).
Wit ध्वतिनों (for धीनतो). Na कृषणे..

BIS. 4368 (1930) Bharty, ed. Bohl, 3, 28. Haeb, and Galan 25. lith, ed, I. 26; SRE, p. 72. 54; SKM, 128. 3 (Kṛṣṇamiśra); SRK, p. 62. 9 (Bh.), Prabodhacandrodaya IV. 19; SHV. f. 77a. 871 (Kṛṣṇamiśra); BPB. 270; SSD, 2, f. 137b.

282 [ \$, Y ] Om. in F: H I, ISM Kalamkar-195 and Mysore-582. NS3 107 (108, extra). Occurs twice in D E; Fs. V72 (71), \$19; GVS 2387 V3, 53; Punjab 507 \$18 (10), V68. — ") Ao अुक्तिकासमी; B: X -विकत्तिसमी; B: A-विकत्तिसमी; B: A-विकत्तिसमी; Y: Oz कुक्तिकासमी; B: D: G: B: A-distributed by A-distr

## संप्रत्येते वयमुपरतं बाल्यमास्था वनान्ते

क्षीणो मोहस् तृणमिव जगज्जालमालोकयामः॥ २८२॥

बद्धज्ञानविवेकिनोऽमलिधयः कुर्वन्यहो दुष्करं

यन् मुञ्चन्त्युपभोगभाङ्यपि घनान्येकान्ततो निःस्प्रहाः । न प्राप्तानि पुरा न संप्रति न च प्राप्तौ दृढप्रस्ययो

बाञ्छामात्रपरित्रहाण्यपि परं त्यक्तुं न शक्ता वयम् ॥ २८३ ॥ ब्रह्माण्डसण्डलीमात्रं किं लोभाय मनस्विनः ।

ब्रह्माण्डमण्डलीमात्र कि लोभाय मनस्विनः । शफरीस्फुरितेनाच्धेः श्रुच्धता जातु जायते ॥ २८४ ॥

Yo कस्था वनांते; Ms आस्थापनं ते. — d) B ध्वस्तो; Ws क्रिस्तो; Ys नहो; Gs क्षीणा-(for क्षीणो-). Gs न्योदास (for मोहस्). C जराजालाम्; Gst जराजातम्, G Ws.t.s आलोक्याम्, Est (\$r). जालोक्याम् ; Banोचयामः.

B18, 4444 (1966) Bharty, ed. Bold, 1, 93, Haob, 96, Śatākāv, 75, SK, 7, 1; JSV, 304, 14.

<sup>283 [</sup> V ] Om. in A E (Eo VIII, extra, Eo and Baroda 1731 VIIo, extra), NS1.2. NS3 VII and VI00 (extra), NS1.2. NS3 VII and VI00 (extra), C in M.s. areagan. Jit 'किसो जाडिया; E' ऋतिसंक्षियः. Ji कुर्वेत हे. B Eo.s IIi.s.ac I दु-तक्तं. — ') Ya इत्कोग- (for उपयोग्ग-). D आंति विविधाति, Mar को सम्मान (NI-) अत्योग्ग- (NI-) अत्योग- (NI-) अ

BIS. 4491 (1991) Bhart, ed. Bohl. 3. 14. Haeb. lith. ed. I. IJI and Galan 13, lith. ed. II. 90. Subhāsh. 317. Sāntisi. 1. 4 (Haeb. p. 410). SRB. p. 375. 224; SKM. 126. 17; SRK. p. 94. 2 (Kalpataru); SHV. 77b 872; SU. 1033 (Bilhapat); SM. 1095; SN. 291; SSD. 4. f. 7b; SSV. 1081.

<sup>284 ;</sup> V } Om. in A Fs W, BOR1399, Punjab 2101, Punjab 697, Śrageri 309, NS2, BUI14/7. Yr missing. ") I Ys-a.s T Gs M.s महांहर M.s. महांहर प्रात्त महांहर अ.s. महांहर प्रात्त करान्य स्वात्त कर प्रतिकृतिक के स्वतिक के

ब्रह्मा येन कुलालवन् नियमितो ब्रह्माण्डभाण्डोदरे विष्णुर्येन दशावतारगहने क्षिप्तो महासंकटे। कडो येन कपालपाणिपटके भिक्षाटनं कारितः

सूर्यों भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे ॥ २८५ ॥ भ्रह्मेन्द्रादिमरुद्रणांस् तृणगणान् यत्र स्थितो मन्यते

यत्सादाद् विरसा भवन्ति विभवास् त्रैलोक्यराज्यादयः। श्रोधः कोऽपि स एक एव परमो नित्सोदितो जम्मते

भो साधो क्षणभङ्गुरे तदितरे भोगे रितं मा कृथाः ॥ २८६ ॥ भवन्तो वेदान्तप्रणिहितधियामत्र गुरवो

विदग्धालापानां वयमपि कवीनामनुचराः।

RIS. 4496 (1993) Bharty, ed. Bohl, 3, 94, Huob, and Galan 87, lith, ed. U. 76; Sp. 263 (Bh.); SRB. p. 79, 3 (Bh.); SBH, 495 (Bh.); SKM, 7, 1 (Bh.); ST, 43, 22 (Bh.); SK, 7, 22.

<sup>285 [</sup>N] (m. in N. — °) Wo -जहत- (for -जहते). EFn. : 16 Ha We satet, If equi (for सहा.). — °) Ун зінд (for रहो). А 'वाजिपटकें, С 'वाजिपटकें, С 'वाजिपटकें, С 'वाजिपटकें, С 'वाजिपटकें, С 'वाजिपटकें, С 'वाजिपटकें, उ 'ते अंति क्षांत्र (के स्वार्टकें, ट 'ते अंति क्षांत्र (के स्वार्टकें, ट 'ते अंति क्षांत्र (के स्वार्टकें, ट 'ते अंति क्षांत्र (for कार्रिक:). — °) Est आसितं, अक्षांत्र (के प्रति कार्रिक: (विक्र कार्रिक: (क्षांत्र कार्र्टकें) (क्षांत्र कार्टकें) (क्षांत्र कार्र्टकें) (क्षांत्र कार्र्टकें) (क्षांत्र कार्टकें) (क्

BBS. 4497 (1994) Bharty, ed. Bohl, and bth, ed. I. 2, 93. Haeb, 88. Galan 97, lith, ed. II. 95, III. 94. Aştaratna 4 in Haeb, p. 8. Vikramacarita 261; \$p. 435 (Bh.); SRB, p. 93. 98 (Bh.); SRB, p. 76. 1 (\$p.); Garudamahāpurana II3, 15; SS, 46. 7; SL, f. 39a; SN, 799; SSD, 4, f. 5a; SSV, 298; JSV, 262. 2.

BIS. 4498 (1995) Bharty, ed. Bohl, 3, 41, Hacb, and Galan 37, lith, ed. I, 38, 11, 73; SSD, 4, f, 17b,

<sup>287° [8]</sup> This may be genuine. Cf. असारा: सब्देवे and discussion in Introduction. Om. in Fs H I J X Y, ISM Kalamkur 195, Ujjain 6414, and Wai 2. NS3 8104 (105, extra). Fs order cdab. — ") Bs वेदारे. Az D Eo मणहित. Bs 'विद्या (for नेद्यास), Fs W साम: (for अनु). Fs.2 मुखदा (for गुरुवो).

तथाप्येतद् बूमो न हि परहितात् पुण्यमधिकं न चास्मिन् संसारे कुवलयहशो रम्यमपरम् ॥ २८७ ॥ भव्यं मुक्तं ततः किं कदशनमथ वा वासरान्ते ततः किं कीपीनं वा ततः किं सितममलपटं पट्टवस्नं ततः किम् । एका भार्यो ततः किं शतगुणगुणिता कोटिरेका ततः किम् एको आन्तस् ततः किं गजतुरगशतैर्वेष्टितो वा ततः किम्॥२८८॥ भिक्षाशी जनमध्यसङ्गरहितः स्वायत्त्वेष्टः सदा हानावानविविक्तमार्गनिरतः कश्चित तपस्वी स्थितः ।

<sup>-</sup>b) C E विचित्रा (for विद्या). C हह (for जिए). -b) D  $F_2$   $W_{1-0}$  भूमी (for ज्ञ्रो). -b) C कुरलखरक्तों. D स्न्यमधिकम्, For a,  $F_3$  roads तथाप्यस्तक्तव्यमणिहित्त-धियामप्यतिकळळदीयोनारुवेयः एक्स्ति हृदये कोपि महिमा.

BIS. 4550 (2031) Bhartr. ed. Bohl. 1. 52. Haeb. 55. lith. ed. II. 15; SRB. p. 352. 48; Suryttatilaks of Kşemendra (KM2, p. 52, Bh.); SHV. app. II. fol. lb. 1 (Bh.); SLP. 4. 65 (Bh.).

<sup>288 ;</sup> V! Found in E (order blac except in E; Es V extra 1) F.1. V94: Fs (order abde) V67, H and I. (Also GVS 2387 V116 (अ.स.) BVB 2 V107; ISM Kalamkar195 V96 (99); BU V110 (108); Wai 2 V100; Jodhpur 1 V64; Jodhpur 3 V72; Panjab 697 V108; Ujain 6414 V95 (96); BORI 328 V126 (20); NSS V115}. — \*) D स्वयं स्तृतां; Es पुर्स सुंक: Es- मारे सुंक:, H सम्बंध सर्थः H स्वर्तातात्वः, Fs I स्तृतां (for क्षत्र वा). — \*) Es-4 जीणो कंत्र; I कोपोलं ता. D स्तृत्वः स्तृतात्वः, Fs दिलतमाल्यरं, Fs किलतमाल्यरं, Fs किलतमाल्यरं, Es किलतमाल्यरं, Es किलतमाल्यरं, Es क्षत्र सामाल्यरं, Es क्षत्र सामाल्यरं, Es किलतमाल्यरं, I स्तृत्वः सामाल्यरं, Es किलतमाल्यरं, Es क्षत्र सामाल्यरं, Es क्षत्र सामाल्यरं, Es किलतमाल्यरं, Es क्षत्र सामाल्यरं, Es किलतमाल्यरं, Es क्षत्र सामाल्यरं, Es किलतमाल्यरं, Es क्षत्र सामाल्यरं, Es क्षत्र सामाल्यः, Es क्षत्र सामा

BIS. 2426 (4079) Bhartr. Schiefner and Weber p. 24. lith. ed. II. 3. 67; SS. 55. 3. SSD. 4. f. 29b.

रथ्याक्षीणविशीर्णजीर्णवसनैः संप्राप्तकन्थासखो

निर्मानो निरहंकृतिः शमस्रवाभोगैकबद्धरपृहः ॥ २८९ ॥

मिक्षाहारमदैन्यमप्रतिसुखं भीतिन्छिदं सर्वदा

दुर्भात्सर्यमदाभिमानमथनं दुःसौघविध्वंसनम्।

सर्वत्रान्वहमप्रयत्नसुरुमं साधुप्रियं पावनं

्रांमोः सत्रमवार्यमक्षयनिधिं शंसन्ति योगीश्वराः॥ २९०॥

भूः पर्यङ्को निजसुजलता कन्दुकं खं वितानं दीपरा चन्द्रः सुमतिवनितालन्धसङ्गप्रमोदः ।

दिकान्ताभिः पवनचमरैर्वीज्यमानः समन्ताद्

भिक्षुः रोते नृप इव भुवि त्यक्तसर्वस्पृहोऽपि ॥ २९१ ॥

- निर्जाणि (for - निर्जाणि) . D - यह्या : F.s.s. J Gr.s. - चीर : H - होणी (for - नीणी) . F. J Y.L.-s. S. T. Gi-+ M.s.s. - वसतः : H - वसतः : T - वसतः . C संबुक्तः : D सार्यः : H - मानतीरथ (for संमास-) . Bst.v. C F s. st.v. - कंपायरो : Fs Hst - कंपास्तो : Fs - कंपायतो : J X Y (Yr missing) T G M - कंपास्तो (for - कंपास्तायो : — \*) Fs निर्माणो : Ms निर्माणी (for निर्माणी ) J - निर्देहक्त . C समसुषा: Fs समसुषा: Fs - D J Y s Ms समसुषो : Fs समसुषा: Y s समसुष्ठे : Fs Ms - चोरोकचब्रस्ट्रह: X ओरीकदच्च '; Gı Ml.s.s.s ओरीक-सक्ष्म : Gut - भोरीरवर्ड .

BIS. 4585 (2045) Bhartr. ed. Bohl. 3, 95. Haeb. 90. Galan. 89; SSD. 4. f. 26a.

290 [ V ] Om generally in N. Round in S [ Also ISM Kalamkar] 25 Vs; Punjab 2886 V29; NS3 V27].— \*) W आमतिहर्त: WX अमितिरकृष्ट्रं [ 61 Mi-s सार्वार्क्ट, Yes T Mis. सत्वेतों ( for सर्वेदा).— \*) Xs दुस्तोच्छ्रं . Yes, T द्वारों [ 61 Mi-s दुस्तेषु ( for दुन्तीय). Yes, T द्वारों [ 61 Mis. इ.स्तेषु ( for दुन्तीय).) Ys स्वेत्र अस्तार्वार ( for प्राची).

BIS. 4586 (2046) Bharty. ed. Bohl. 3. 31. Haeb and Galan 27. lith. ed. I. 28. Śatakāv. 98; SRB p. 370. 101; SRK. p. 78. 7 (Bh.).

291 ; V } A paraphrase of महंताराजा दादवा. Found in W (V86); also Fa.; V75; BVB2 V78 [Also Idapurl V95; BV V80.] — ") BVB2 मृत्ति दायवा (for मृत्युक्ते). Fs गहाकं; Fs गहाकं; BVB2 गंडुकं (for कन्युकं). — ") Fs किरति (for दुमति) Fs न्ताराज्यकायोगः; W2.\* उज्ज्यवंताः प्रमोदः. — ") Fs. BVB2 दिक्कमाभिः and कीण्यानोज्युकंत. — ") BVB2 दुक्कमाभिः and कीण्यानोज्युकंत. — ") BVB2 दुक्कमाभिः FB BVB2 व्यक्तमाभिः

BIS, 4601 (2054) Bhartr. ed. Bohl, 3, 93, Hach, 16, lith. ed. I, 89, III, 87, Galan 90, Subhāsh, 146; Sp. 4097; SRB, p. 369, 60; SHV, f. 76a, 855 (Bh.); SS, 36, 9; SU, 1008; SM, 905; SSD, 4, f. 25b; SSV, 886,

भोगा भङ्गुरहत्त्वयो बहुविधास् तैरेव चायं मवस् तत् कस्यैव कृते परिभ्रमत् रे लोकाः कृतं चेष्टितैः।

आशापाशशतोपशान्तिविशदं चेतः समाधीयतां

कामोच्छित्तिवशे स्वधामनि यदि श्रदेयमसमद्भवः॥ २९२॥

भोगास् तुङ्गतरङ्गभङ्गचपलाः प्राणाः क्षणध्वंसिनः स्तोकान्येव दिनानि यौवनसुखं प्रीतिः प्रियेध्वस्थिरा ।

BIS. 4632 (2071) Bhartr. ed. Bohl. 3. 40. Haeb. and Galan 36. lith. ed. I. 37, II. 90; SRK. p. 93, 8 (Bh.); SSD. 4. f. 18a.

293 { V } Om. in A E (but Es V115, extra), BORI 326, NS1.3, BU114/7, and Harilal's lith. ed. Benares 1800. — ") B C ्वंचलत्या; F' क्लेल्चल्युः, Ji क्लेल्चल्यां, Ji क्लेल्यां, Ji क्लेल्चल्यां, Ji क्लेल्चल्यां, Ji क्लेल्चल्यां, Ji क्लेल्यां, Ji क्

<sup>292 [</sup> Y ] Om. in F. NSI.2, and BUILIT. — \*) Fo againsta; Watar Elsin again (for againsta). Be haven a from sini up to siniva in third pida. We -शिवाद X Ga. अमंदो; Ya- असदा, Me again; Me Again, Me Again; Me Again, Me Again; Me Again, Me Again; Me

तत् संसारमसारमेव निखिलं बुद्धा बुधा बोधका लोकानुप्रहृपेशलेन मनसा यतः समाधीयताम् ॥ २९३ ॥ भोगे रोगमयं कुले च्युतिमयं वित्ते नृपालाद् मयं माने दैन्यमयं बले रिपुमयं रूपे जराया मयम् । शास्त्रे वादिमयं गुणे खलमयं कार्ये कृतान्ताद् मयं सर्वं वस्तु भयान्वितं मुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम् ॥ २९४ ॥ भो मर्लाः शृणुत स्फुटाक्षरमिदं वाक्यं शिवप्राप्तये सन्तः कीडनमिन्द्रियेः सुखलवप्राप्त्यर्थमभ्युचताः । संसारे क्षणमङ्गभङ्करतरे लम्यं न चात्यन्तिकं स्वात्मन्यस्ति समाधिनिर्मितसुखं यत् तत स्वयं चिन्यताम् ॥२९५॥ मत्तेभकुम्भदलने मुवि सन्ति श्वराः

केचित प्रचण्डमगराजवधेऽपि दक्षाः ।

BIS. 4634 (2073) Bharty, ed. Bohl, 3, 35. Heeb, and Galan 31, lith, ed. I and III, 32, Subhash, 317; SRB, p. 373, 185; SRK, p. 93, 4 (Bh.); SK, 6, 439, 7, 7; SSD, 4, f. 17b.

<sup>294 {</sup> V } Cf. the variant sloka in Group III. Om. generally in N. Found in D (var.) J1; Fr V124 (23, var.). [Also GVS 2387 V104 (var.); BORI 328 V96 (55); ISM Kalamkar 195 V122 (125); BORI 328 V148 (40); Wai 2 V1051; Panjab 2885 V30; Ujjain 6414 V106 (107, var.).] — ") X सुले उसुल"; Gt कुळे उसुल" (for कुळे उसुल"), — ") X सुले उसुल" (for जूपालालू), — ") X वर्ण (fo

BIS. 4637 (2075) Bhart; ed. Bohl. 3. 32. Haeb and Galan 28. lith. ed. I. and III. 29, III. 101. Subhash. 88. Kāvyakal. 3. Aştaratna 5 (Haeb. p. 8); SRB. p. 370. 90; SRK. p. 92. 1 (Bh.); SA. 38. 35 (var.). Kṣemendra olsims this floka (var.) as his own in Aucityavicāracarcā (KM. 1, p. 130) and Caturvargesamgraha 4. 7 (KM. 5, p. 98).

<sup>295 [</sup>Y] Found in ACD Fs (V100-99) [Also BOR1329 and Panjab 2101, Y75] BOR1328 V102 (100); Funjab697 V93)—") As सिप्तानीको, CD Funjab2885 सिपानासके — ") C कीसिजुद (for कीकन्त्र). As 'क्यामाके 'स्तरू', C क्यामाक्ष्यें स्—") C কানিজুद (for बार्लनके). — ") Fs अंतुरुकं. С वापानीकं (for बार्लनके). — ") Fs अंतुरुकं. С किलासमाके अक्ताना है अब्राह्म अब्राह्म अब्राह्म वापानीकं (for बार्लनके). — ") किलासमाके अव्यासा है अब्राह्म अब्राह्म वापानीकं वापानीकं किलासमाके अव्यासा है अब्राह्म अब्राह्म अब्राह्म व्यासा विकास वापानीकं अल्लासा है अब्राह्म अव्यासमा अव्यासमा अव्यासमा अव्यासमा अव्यासम्बद्ध अव्यासमा अव्यासमा अव्यासमा अव्यासम अव्यासमा अव्यसमा अव्यासमा अ

<sup>296 {\$}</sup> Om. in A. — ") Bi Eo I सुरा: D Yi T घोरा: YiA घोरा: (for खुरा:)— ") After के, Yi lost on missing folio. Gi सुराजाति. Eit "विचे; Fi.z "वर्ष (for "वेचे). D Ms विराधा: (for 50 हुआ:). — ") Gi तु (for तु). J प्रसंह. — ") Gi तु (for तु). J प्रसंह. — ") Gi

किंतु बवीमि बिलां पुरतः प्रसद्ध कन्दर्पद्रपेदलने विरला मनुष्याः ॥ २९६ ॥ मत्तेमकुम्मपरिणाहिनि कुङ्कुमार्द्रे कान्तापयोधरतटे रतिखेदखिनः । वक्षौ निधाय अजपझरमध्यवतीं धन्यः क्षपां क्षपयति क्षणळ्ष्यनिद्रः ॥ २९७ ॥ मघु तिष्ठति वाचि योषितां हृदि हालाहल्लमेव केवलम् । अत एव निपीयतेऽधरो हृद्यं मुष्टिमिरेव ताड्यते ॥ २९८ ॥ महादेवो देवः सरिदिष च सैवामरसरिद्

BIS. 4662 (2091) Bharty. ed. Bohl. 1. 58. Haeb. 61. Subhāsh. 76; Sabhyāamhāraņa of Govindajit f. 21a (Bh.); SM. 1381; SN. 252; SSV. 1366; JSV. 134. 6; SLP. 4. 57 (Bh.)

BIS. 4653 (2092) Bhartr. in Schiefner and Weber p. 22. Paño. ed. Koseg. I. 224. ed. Om. 213; Sp. 3693 (Bh.), and 3951; SRB. p. 319. 27 (Bh.); SBH. 1292; Kayrudrayavanasamucoav 245; SU. 704 (Bh.); SLP. 3. 77.

298 [\$] Om. generally in N. Found in S [Also Punjab 2885 \$61 (55))
Ti and some Telugu MSS. transpose this to \$60, though the general position is
\$51. — \*) Ws-\* चोचितो. — \*) Y1 हालाहाल्य; Y2 हलाहाल्य; M2 हालाह्य (for
हालाहळ्य). — \*) Y3 M5 उपर्य (for 5्यत). — \*) W2 हत्त्व.

BIS. 4677 (2097) Bhartr. ed. Bohl. 1. 82. Haeb. 85. Paño. ed. orn. 151. ed. bn. 189. Hit. ed. Schl. 65. 8. Subhash. 17; SBH. 3380 (Kahidasa-Maghaya) Śrigarabindu; Kuvalayahanda; Saundarananda of Aivaghoss 8. 35<sup>nd</sup> = 37 faufa unfe rifleri gavie raffewi (reference per Mr. P.M. Lad); VS. 615 (var., Vitaramalitya-Khididasa); SMW. 17. 4; SLR. 2. 54.

299 [V] Found in A CE F1 (V43) F2 V48 [Also BORI 329 V105; Ennjab 2101 V extra 2. 3; BORI 328 V49; Jodhpur 3 V49; NSI V52; NS2 V40 (38); NSI V112 (extra).] — ") C নহাবিটা. E. বীলাহুববিছ, — ") C ক্বানাই; F2 (m.v. as in text) प्रवासा: Est स्तरित: [50 हरित:). — ") Ao.10 काफोर्स. Est स्तरित: [50 हरित:). — ") F3 स्वयासों वा (by transp.). A व्यविद्ययिस सन्तु: Est स्तरित्य प्रवास्तु.

सुहृद् वा कालोऽयं व्रतमिद्मदैन्यव्रतमिदं

कियद् वा वस्थामो वटविटप एवास्तु द्यिता ॥ २९९ ॥ महेश्वरे वा जगतां महेश्वरे जनार्दने वा जगदन्तरात्मनि । न मेदहेतुप्रतिपत्तिरस्ति मे तथापि भक्तिस् तरुणेन्दुशेखरे ॥ २००॥ मातर्मेदिनि तात मारुत सखे तेजः सुबन्धो जल

भ्रातर्क्योम निबद्ध एष भवतामन्त्यः प्रणामाञ्जलिः । युष्मत्सङ्गवशोपजातसुकृतोद्रेकस्फुरन्निर्मल-

ज्ञानापास्त्रसमस्त्रमोहमहिमा ठीये परव्रहाणि ॥ २०१ ॥ मातर्रुक्षिम भजस्व कंचिदपरं मत्काङ्किणो मा स्म भूर् भोगेम्यः स्पृह्यालवस तव वशे का निःस्पृहाणामसि ।

BIS, 4758 (4702) Bharir, lith, ed. II, 3, 44, Subhash, 320.

<sup>300</sup> ј V } 0m. in Fr. x X M.s. Mysore 582 (subst. अहो ता हारे ना) Jodhpur 3 NSI and Ujjain 6414. Yr missing. — ") As C Est Fa. 3 W Yr.-c, s T Gr.- अभीकर (for the second अहेकरे). Gr. stv. M.-- शिलाकित प्राण्यता आपावत. — ") As करेन्द्रकिए: B J.s. Yr.-c, s Wis. cs. or T G Mr.- ज बस्तुरेस: C न ब्राप्ति सेए: Eos. or ". "जो सेन्द्रकृष्टि: Est. s. t Fa. त्योंने सेन्ट्र: Fis H.1. ज सेन्द्रकृष्ट: 5 Us समझ सेन्ट्र: 5 पर सामझ सेन्ट्र: 5 पर सेन्ट्र: 5 पर

BIS. 4775 (2159) Bharty, ed. Bohl. 3, 84, Haeb. 79, lith. ed. I. 82, II, 89 Prasangabh. 9. Com. on Kavyadaráa of Dandun 1, 73; SHV, f. 28a (Bh.),

<sup>301 [</sup> Y ] Om. in A W, BORH 329 and NSS. Punjab 2101 V extra 2.8. Yt missing.— ") B Clo H J I Pa. s-योति: (for तेतः). D च वंगो; Ya सुवंती, Eo.a. वक्का; Ya कक्षं, J. Ta वक्का; G-वक्कं.— ') Fa Ji Ya Ti Ges- एवं (for एवं). Bat. v. I स्ति हैं। Ps क्यों; Eo.a. Jia कंका; Fa कंका; Fa सावः; Xi कांता; Xa कांता; Ta कर्ता; Gas कंको; Ma कर्षा (for कर्य). Ear Plan Ma प्रताणां किंद्र: Gas अवसंवों Ma कर्षा (for कर्यः). Ear Plan Ma प्रताणां किंद्र: Gas अवसंवों Ma कर्षा (for कर्यः). Ear Plan Ma प्रताणां किंद्र: Gas अवसंवों Mar.— ") Ps 'क्यों न जात'; X 'क्यों पि जात'. X Yi-a.a T Ga.a.s M 'सुक्का(Xa 'के, Xa 'तो) स्कार- Ja X 'क्यों क्या.— ') O' व्याकापासः; D Fa जानोपासः; X ज्यानोपासः. Ha स्तिषं, B D Ear Flan H ( for एवं).

BIS. 4786 (2163) Bhartr. ed. Bohl. 3, 96. Haeb. 91. Galan 92. lith. ed. II. 80. Kayakal. 35. Prasangabh. 7. Santis. 4, 25 (Haeb. 429); Sp. 4095 (Bh.); SRB, p. 369. 75 (Bh.); SRH. 201, 3 (Bh.); SRK, p. 296. 16 (BIS.); SSD. 4. £ 39a.

<sup>302 {</sup> V } Om. in W. Yr missing. — ") Or Mr क्रमीरस्व (for सातकेंद्रिस). Es Jio क्रमी. Br D I J 5 Mr (ई-चित्रपर) Yr Tr. 2 के विद्युर्ग. Br Est Yr क्रांक्राणी; C मार्थिती. J च (for सा). — ") Fr Yr-s R F Gas. Mr. भोते दुं Fr भोतिस्सा. B [क] व वित्रिक्त त्वसमाहों; C D E F4 (mr. as in text) स्ट्यूडाकर्ती व हि वर्ष; Yr. 4.6 Gr-4

सयःस्यूतपलाशपत्रपुटिकापात्रे पवित्रीकृते
भिक्षासक्तुभिरेव संप्रति वयं वृत्तिं समीहामहे ॥ ३०२ ॥
माने म्लायिनि खण्डिते च वसुनि व्यर्थं प्रयातेऽधिनि
क्षीणे बन्धुजने गते परिजने नष्टे शनैयौंवने ।
युक्तं केवलमेतदेव सुधियां यज् जह्नुकन्यापयःपूत्रप्रावगिरीन्द्रकन्दरदरीकुक्ते निवासः क्रचित् ॥ ३०३ ॥
मृत्यिण्डो जलरेखया वलयितः सर्वोऽप्ययं नन्वणु
अंशीकृत्य स एव संयगशतै राजां गणैर्भक्यते ।

स्टब्साटनस्था बनाः. Gu के (for का). Ea. Fl.a. M निस्टब्साणाव, Fa Yi Ga. a सीर् (for जांदि), — ') B Jit सवा: सुवः; D Fa Yi Ga सवाश्चलः; J असर्व साद्षे; T काव्यः स्पृषः; Gat सवा: स्वृतः, Jil Ta -क्कालः, Yi - पात्रः (for - पुत्रः). A Re Ea. पुरुक्तं, Ja - प्रदिकाः; Ta - पुरुकाः (for -पुटिकाः). Fal - पात्रे: Ta - पात्रे: Ma - प्रतीः. Ya - a.s T Ca. a.s M - कृतेर्. — ') A.s. o C Ea 'साकुभिष्द; Jit साकिशिद; Ya. a.s T (Ta.v. as in text) Ga 'ससुभिद्द (for 'सकुभिद्दा). Ya समीहास थे; Ma समीहासाई.

BIS, 4787 (2164) Bharty, lith. ed. I. 3, 102, II, 60. Galan 88. Schiefner and Weber p. 24. Kavyakal. 35. Nitisamk. 85. Subhāsh. 312. Śantiś, 4. 11 (Haeb. 427); SIRB. p. 370. 102; SIRK. p. 87. 11 (Bh.); SSD. 4. £ 29a.

303 { Y } Om. in W and GVS2387 (Probably missing folio in original).
— ") As Ps साथ स्टायति; X's स्टाने साशित F: सुद्धारित (for ब्याने). — ") Bs
Y1.3.4-5 T G M दायं; F's ट्यारे- (for स्वयं). C om.; Gr प्रयासे (for प्रयाने). — ") Bs
प्रयाते; Ys साशितने (for परिजने). B Fr याते; X आहे (for सहे). Ex X: मृतिप्; Grs
प्रात्त. — ") As एक्ट (for युक्ते). Ps सुचियां; Yi (printed text) सुचियां; Yo सिद्धारी,
Jis या जाहु" — ") D Fis.-प्रयात: j Js पुत्रमाव; Mss -प्रेट वाथ (for -प्रयातः). Ys
काशितः (for -पिरोन्ट). Mss- अंदर (for -क्ट्रन्): Ys:-इटी: Ys.+-s T Gr M -प्रदीन:
Gr -नदि (for -प्रयातः). Pss- केंद्रिक वाला: X -क्ट्राओं विवादः.

BIS. 4825 (2183) Bhartr. ed. Bohl. 3. 79. Haeb. 101; Galan 72. lith. ed. II. 31. Frasangabh. 10. Subhash. 312; Sp. 4178 (Bh.); SRB. p. 376. 254 (Bh.); SK 7. 114; SU. 1053; SSD. 4. f. 28a; JSV. 304. 3.

304 [V] Om. in W, Jodhpurl, NS2, GVS2387 (probably missing folion original) and BVB.5. — "Pr.2.s (m.v. as in text) Hit.2.s प्रस्ति (Hit is) and BVB.5. — "Pr.2.s (m.v. as in text) Hit.2.s प्रस्ति (Hit is) and an interval hit.2.s प्रस्ति (Hit is) and an interval hit.2.s प्रस्ति (Hit is) and an interval hit.2.s (Hit is) and an interval hit is an angle of an angle form and conly in O Fr.). A Free St. sit statement of BE Firm. W Ho Min.2.s sithfars; CXY-s. T. Ga. statements and Dit Ye Goo untilizen; Extendings (Folion is an interval hit is a statement of the statement of

ते द्युर्ददतेऽथ वा किमपि न श्वद्रा दरिद्रा भृशं विग् विक् तान् पुरुषाधमान् घनकणान् वाञ्छन्ति तेभ्योऽपि ये ॥ यथातुरः पथ्यमरोचमानं जिजीविषुर्भेषजमाददीत । • तथा यियासुर्भुवि लोकयात्रां भुज्जीत भोगानविषक्तविक्तः ॥ ३०५ ॥

यदा मेरुः श्रीमान् निपतित युगान्तामिनिहतः

समुद्राः शुष्यन्ति प्रचुरमकरप्राहनिलयाः । घरा गच्छत्यन्तं घरणिघरपादैरपि धृता शरीरे का वार्ता करिकलभकर्णाप्रचपले ॥ ३०६ ॥ यदि नाम दैवगत्या जगदमरोजं कदाचिदपि जातम ।

Fs.s.s J B (Wom.) अंतरो. — °) C उत्तरों ; Fs.s m.v.s Y1.s G1 M1-s नो दशुर. Fs-s X YALs-s T (Thev. as) in text) G2 M2 दश्तोष; Y10s दश्तोष; Y3 दश्तोष; Y4 प्रवेशोष; M3 स्वयोष; B D E F H X न सिकारि; C Y3.s.ts TG1 M1.s (Sparqt; Fs. I J G1.s M2.s.s BantQ तत्; Fs किसापि तं; Fs Y1 किसापि ते; Y2 कियदहो; Y3.s G2.s कियदि (for किसापि ल). C असाद् (for दश्ते). — °) A C D F1.s -दश्ते; E H X -दश्लो; G2t -पाणान् (for -क्याप्), A ते क्योपि सीचिंति (by transp.). G3 M1.s (for Stq.)

BIS, 4952 (2245) Bhartr. ed. Bohl. 3, 60, Haeb, 96, lith, ed. I. 91, II, 25, Satakav, 110, Subhash, 310; SRB, p. 80, 40; SSV, 1276,

305 [\$] Found in B C F, F1.2 (\$39); F2 (\$44) [Also GVS 2387 \$44: BORI 329 \$66 (97); Punjab 2101 \$67 (98); Jodhpurl \$41 (40); Jodhpurl \$40; NS1 \$40; NS2 \$40]. — b) C আহমারি; Est আহবান: F2 আহবানি. — c) B C Fun सुस्राहि, F6 विभासुस्रृति. C F6 ভৌকমার. — d) E5 অবিধিক্ষ: E5 नविषक्ष: F6 विभासुस्रृति.

BIS. 5108 (2310) Bhartr. lith. ed. II. 1. 44. Schiefner and Weber p. 22; SLP. 4. 87 (Bh.).

306 { V } Om. in W. BORI396. Fr Yr order accel — ") Est ent; X Y IG M.1.8 ard; J 3 arm Ast grinning. C. felfger; Ens. 12 -felfger; Fr. 2. may. 10 J X Y-1.7 G M.2. ard; J 3 arm Ast grinning. C. felfger; Fr. 3 felfger; J 2-4. C Argor; C 1-4 felfger; J 2-4. C Argor; K 1-4 felfger; J 2-4. C Argor; K 1-4 felfger; J 2-4 felfg

BIS. 5197 (2355) Bhartr. lith. ed. II. 3. 64. Galan 75. Schiefner and Weber p. 24. Subhāsh. 313; SRH. 197. 34 (Bh.); SK. 7. 31; SSD. 4. f. 17a.

307 { N } Found in B C E F4 (N106) H I Ys (N21) [ Also GVS 2387 N109; BVB2 N102 (101); BORI 329 N 97 (92); Punjab 2101 N113 (114); BU N 105 (108); Jodhpurl N105 (106); Jodhpurl N105 (107); N81 N112 (115); N82

अवकरनिकरं विकिरति तत् कि कृकवाकुरिव हंसः ॥ ३०७ ॥
यदेतत् स्वाच्छन्यं विहरणमकार्पण्यमशनं
सहार्वैः संवासः श्रुतमुपशमैकव्रतफलम् ।
मनो मन्दरपन्दं बहिरतिचिरस्यापि विमृशन्
न जाने कस्यैषा परिणतिरुदारस्य तपसः ॥ ३०८ ॥
यद् यस्य नामिरुचितं न तत्र तस्य स्पृहा मनोक्चेऽपि ।
रमणीयेऽपि सुधांशौं न नाम कामः सरोजिन्याः ॥ ३०९ ॥
यन् नागा मदवारिभिक्षकरटास् तिष्ठन्ति निद्रालसा
द्वारे स्वर्णविमृषिताश च तरगा बच्चान्ति यद दर्पिताः ।

N101]. — b) Ye कदापि संजातं. Est संजातं (for जातम्). — c) C अविकारं (for अवकर किक्तं). B1 E0-2, 5 Ye विकासि. — c) F2 Ye करमाकरित.

BIS. 5220. (2363) Bharty. ed. Bohl. extra 21. Haeb. 2. 107. Śatakāv. 93; Sp. 81; SRB. p. 221. 9 (Bhatṭavāsudeva); SBH. 691 (Bhaṭṭavāsudeva); SRK. n. 184. 11 (Rantiaityana). SSD. 2. 6 17h

<sup>308 {</sup> V } Om. in W, Jodhpur I, NS2 and BVB 5. Missing in Yr, Mysore 552. — ") Is चवाई. Fr.s J B (W om. Xx lacuna; Yr missing); स्वस्कृति A दिस्तपाद् (Xr बिद्रपाद्य Xr अवापस्य (for बहार्य)व्य A). His ब्लाइएं X उत्तर द्वाराई (for बहार्य) A (Missing in Yr, Mysore 552. A (Missing in Yr, Mysore 552. A (Missing in Yr, Mysore 552. A (Missing in Yr, Missing in Yr, Missin

BIS. 5256 (4821) Bhartr. lith. ed. II. 3. 51. Schiefner and Weber p. 24; SRB, p. 368, 46.

<sup>309 [8]</sup> Om. in A C D I X Y, BVE2, BORI 326, Ujjsin 6414 and RSS.,

— ") Fe uu Es. B নারিছবিরা, Fe W নারিছ ডিফা; Fe J নারিছবির: ") ন করে

রেম. Fe corrapt; Fe হতুত্বা (for হতুত্ব). W বরুবার হতুত্বান (Wet ৰ)নার্বিধি

(Wilcono.e মনার্কিমি). — ") Fe জারিছবির্ধি মুখার্কা. — ") Fe W ন নান্ধান্দ
মারিকিমা; H নির্কিটা নার্ত্রানার্বাক.

BIS, 5288 (2291) Bhartr. ed. Bohl. 1. 103; SLP. 5. 39 (Bh.).

<sup>310 {</sup> N } Found in B D, Es (N60 (59), not collated ); Fs N52; and H [Also BORI 329 N 59 (54); Panjab 2101 (N55 = 56); BU N55 (53); Jodhpurl N 55; NS1 N55 (56); NS2 N55; NS3 N59].— 9 B মুব্যমিল্লাক্রবায়ে. — 9 B Fs होस् (for सार्गः). Fs বিষ্ণৃতিবাঞ্জ (for -विश्लृषि\*). Bs हेपंत (for वास्ताच्या). — ") B -विवर्दे: (for प्राणे:). Bs Fs सुसरत्. — ") H -सिब्रिं- (for -ऋष्टि.).

वीणावेणुमृदङ्कराष्ट्रपणवैः म्रुसस् च यद् बोध्यते
तत् सर्वे मुरलोकऋदिसदृशं धर्मस्य विस्कूरिजतम् ॥ ३१० ॥
यां चिन्तयामि सततं मधि सा विश्का
साध्यन्यमिष्कृति जनं स जनोऽन्यसक्तः ।
अस्तरकृते च परितुष्यति काचिदन्या
धिक् तां च तं च मदनं च इमां च मां च ॥ ३११ ॥
यूयं वयं वयं यूयमित्यासीन् मतिरावयोः ।
किं जातमधुना येन यूयं यूयं वयं वयम् ॥ ३१२ ॥
शैतेवाम्बरम्यप्रेन संवीतो निशि चन्द्रमाः ।

BIS, 5802 (2599) Bhartr. ed. Bohl. 3, 73, Haeb. 2, 56, Subhash, 54; Sp. 681; SHV, f. 60a, 601; SS, 10, 17; SSD, 2, f, 119b; JSV, 32, 3,

तेनैव च दिवा भानरहो दौर्गत्यमेतयो: ॥ ३१३ ॥

311 {N, V} Found generally in N, but om. in Wai 2. Ao fol. missing. In B (but N2 in W and Y1). Fr V3; Fs N1, V105; Fs V1; Jodhpur3 V1, N1; BOBI 326 N2, V101 (100). — \*) C [w] दूनियों (for सकते). Ft.s (Vai) H1.11.00 स्वा स्वाच्य . C जर्म; Y1 जल. (for जर्म). C जर्म; Y1 जल. (for जर्म). C जर्म; Y1 जल. (for जर्म). C जर्म स्ते?; Y2 अवजाने (for स्व.). — \*) Fs (Vai) त्रक्ताएगाला (for अस्पाकृते w). As Yin g; Bs (by corr.) Fs H1.2.20 I [S] िष् (for ब). Eo.1 Fs (Vai) पश्चित्रपति; Ft.m.v. परिश्वाचित. — \*) As B अवने विशित्तों च ला w; C अवने च हिंता स्वाचां ज.

BIS. 5438 (2461) Bharty, ed. Bohl. lith. ed. II and Galan 2. 2. Hasb. and lith. ed. I.1. Vet. in LA (111) 25. Sinhäsanndva. (after Gildemeister). Subbash. 302. SkDr. under fayen; VS. 566 (Bh.); SU. 1005 (Bh.); SL. 1. 18a; com. of Simhadavagari on Vagbhatalankāra 1. 17 (KM. 48. p. 13).

312 { V } Found generally in N. Om, in B Fs J W X Y. NSS V114 (extra). — ") Hit यूर्व यूर्व. — ") Est st प्रीकिए (for अविष्.). — ") Es किमभूद; Fs कि बातव्य (for किं आवय.). Fs कि निवेत्त (for केंव).

BIS, 2498. Bharty, ed. Bohl, p. XI, lith, ed. II. 3, 61. Schiefner and Weber p. 24. Subhash, 173; SRH, 200, 17 (Bh.); SS, 42, 22.

313 { V, N { Om. in BU 114/7, W Tı (but interpolated in TiB), NS2 and Adyar XXII-B-10. Ye Predepindi. — \*) । Fa सचिता; Fe क्षेचिता; Yi संचिता; Yi संचिता;

BIS. 5544 (2510) Bharty, lith, ed. II. 3, 15, Schiefner and Weber p. 23; SRB, p. 65, 5; SM, 1312; SSD, 2, f. 4a.

ये संतोषसुखप्रमोदसुदितास् तेषां न भिषा सुदो
ये त्वन्ये धनलुष्पसंकुळिधियस् तेषां न तृष्णा इता ।
इत्यं कस्य कृते कृतः स विधिना ताहकू पदं संपदां
स्वात्मन्येव समाप्तहेममहिमा मेदर्न मे रोचते ॥ २१८ ॥
रस्यं हर्म्यतलं न किं वसतये श्रव्यं न गेयादिकं
किं वा प्राणसमासमागमसुखं नैवाधिकप्रीतये ।
किं तृद्धान्तप्तर्यसंग्रप्यनव्यालोलदीपाङ्कुर-

314 [N, V] Om. in W, and Harilal lith. ed. Punjab 2885 V 28; NS3 N21, V26; ISM Kalamkar 195 N16 (19), V26... ") Y T G. a.s M. नितंदाप: F. gamanë (1. J. saghtin. a be said (for dayl). D feasi saft; F. J. feast gat... ") F. a. [s jequa... a be jet (for dayl). A F. 1 - solar; Eo. says; It feast gat... ") F. a. [s jequa... F. sanive (for dayl). A F. 1 - solar; Eo. says; It feast (for gav.). Ys - sanive (for days). B. goom. A. a. Eo. a.s. A H. gatt. B C Es. H. a F-a I Ju. a.s. 25 G. a.s. R. H. gatt. B C Es. H. a F-a I Ju. a.s. 25 G. a.s. R. H. gatt. B C Es. H. a F-a I Ju. a.s. 25 G. a.s. R. H. gatt. B C Es. H. a F-a I Ju. a.s. 25 G. a.s. R. gatt. J. a.s. 25 G. a.s. R. gatt. J. gatt. Gov. R. J. a.s. 25 G. a.s. R. gatt. Gatt. R. gatt. J. a.s. 25 G. a.s. R. gatt. J. gatt. Gatt. R. gatt. J. a.s. 25 G. a.s. R. gatt. J. gatt. R. gatt. J. gatt. Gatt. R. gatt. R. gatt. Gatt. R. gatt. R. gatt. Gatt. R. gatt. Gatt. R. gatt. R. gatt. Gatt. R. gatt

ब्लायाचळलमाकलस्य सततं सन्तो बनान्तं गताः ॥ ३१५ ॥

BIS. 5579 (2526) Bhartr. ed. Bohl. 3. 12. Haeb. 2. 19. Śatakāv. 80. Subhāsh. 305; Śp. 1065 (Bh. in some Mas., Vidyāpati in others.); SRB. p. 215. 5 (Lalluputra Vidyādhara); SBH, 1037 (Lalluputr Vidyādhara); SKM. 36. 14 (Vidyāpati); SRK. p. 196. 2 (Śp.): SM. 1203; SSD. 2. f. 53bs SSV. 1188.

315 [ V ] Om. in B, Jodhpurl, BORI 326, \$rngeri 309, BV B5 and Harilal' Bith. ed. Ujain 644 V64 (60), 65 (61). — ") Js बदारि है. D lacuns; Es F2=3 I W Y1=4 G M आकर्ष (for स्वता). Ms देवारि है. — ") 63 वि ति ही lacuns; Es F2=3 I G ts आकर्स (for देवा). Ws स्तमानास्तुष ; Yut Mi.s.s -ामानास्तुष ; Ya (m.v. as in text) -गामानास्तुष ; Ys -ग

BIS. 5714 (2589) Bhartr. ed. Bohl. 3. 81. Hacb. 76. lith. ed. I. 79, III. 77. Galan 74. Kavyakal. 26 Nitisasht. 67; Šp. 4114 (Bh.); SRB, 373. 181; SBH, 3326; SKM. 131. 51 (Vijānatiman); SDK. 5. 65. 2 (p. 320, Vijānatiman); SRH. 197. 584 (Bh.); Šhatišataka 2, 14.

रात्रिः सैब पुनः स एव दिवसो मत्वाबुधा जन्तवो धावन्त्युद्यमिनस् तथैव निभृतप्रारंण्यतत्तिकयाः । व्यापारेः पुनरुक्तमुक्तविषयैरेवविधनामुना

संसारेण कदर्थिताः कथमहो मोहान् न लजामहे ॥ २१६ ॥ रे कम्दर्प करं कदर्थयसि किं कोदण्डटङ्कारवै

ें रे कोकिल कोमलैं: कलरवै: किं त्वं वृथा जल्पसि । मुग्धे क्षिग्धविदग्धमुग्धमधुरैलीलैं: कटाक्षेरलं

चेतश् चुम्बितचन्द्रचूडचरणध्यानामृतं वर्तते ॥ ३१७ ॥

<sup>316 {</sup> V } Om. in BORI 329, Punjab 2101 and NS2. — ") Et right His right first his post of the post of

BIS. 5778 (2626) Bhartr. ed. Bohl. 3. 45. Haeb, and Galan 41. lith. ed. I. 33, II. 71, III. 42; SRB. p. 375. 227; SSD. 4. f. 8b.

<sup>317 {</sup>V, \$} Om. in A F., Punjab 2101, BORI 329, ISM Kalamkar 195 and NSI, NSS V95, \$109 (110). — °) B C Fr. 1. J \$ [\$ (for \$\frac{1}{2}\$). Fs X Y A. 6. Cs. \$\frac{1}{2}\$ and NSI, NSS V95, \$5.109 (110). — °) B C Fr. 1. J \$ [\$ (for \$\frac{1}{2}\$). Fs X Y A. 6. Cs. \$\frac{1}{2}\$ and \$\frac{1}{2}\$ (10). — °) B C Fr. 1. J \$ [\$ (for \$\frac{1}{2}\$). Fs X Y A. 6. T \$\frac{1}{2}\$ (10). \$\frac{

BIS. 5799 (2640) Bhartr. ed. Bohl. and Hth. ed. III. 1. 97. Hasb. 100. lith. ed. III. 101. Satakāv. 75; Sp. 4096 (Bb.); SRB. p. 369. 74 (Bh.); SK. 7. SSD. 4. f. 28h.

ल्जां गुणीधजननीं जननीमिवार्थाम् अत्यन्तशुद्धदृदया अनुवर्तमानाः । तेजस्विनः सुखमस्निप संव्यजन्ति सत्यव्यसनिनो न पुनः प्रतिज्ञाम् ॥ ३१८ ॥ लभेत सिकतासु तैलमपि यव्यतः पीडयन् पिवेच मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः । कदाचिदिप पर्यटञ् शशिवपाणमासादयेन् न तु प्रतिनिविष्टमूर्षजनचित्तमाराषयेत् ॥ ३१९ ॥ वरं पर्वतदुर्गेषु भ्रान्तं वनचरैः सह । न मर्वजनसंपर्वः सरेन्द्रभवनेष्विष ॥ ३२० ॥

<sup>318 [</sup>N] Om. in Th.s. ISM Kalamkar 195, Telugu ed. 1848, Mysore KB 340, and Adyar XXV-L-2. Extra in W. — " AD D E Fis. 3.1s. Wi. # इक्षां; 65 वर्षां (sic.). Bi gyar (for gridly-). D Fis. - उत्तरीं; 165 - अत्तरीं; 165 - अत्तरीं (165 - अत्तरीं; 165 - अत्तरीं); 165 - अत्तरीं (165 -

BIS. 5824 (2855) Bhartr. ed. Bohl. 2. 100. Haeb. 99, lith. ed. I. 108, II, 110 Subhash. 316; SRB. p. 50. 196; SRK. p. 240. 95. (Bh.); SSD. 2. f. 99a.

<sup>319 {</sup> N } Om. in A and BU. Es folio missing. — \*) Esm. v. Fs Wz.st. a (also as in text) Xx Yz हमोबा. Fs तैहामिति. Fs पीदनात. — \*) Yz हमोबा (for चित्रेष). H. राज्यसर्थ (1) शु जहंद (3: Mt.s. स्वायि जहां (for शु सहिन्छं). — \*) Eo. शे Yz साशि (for श्वार). — \*) X संबोध्येत: Yz आराभ्य Y Y आकारयेत.

BIS. 5837 (2661) Bharty. ed. Bohl. lith. ed. II and Galan 2. 5. Haeb. 3, lith. ed. I. 4; Śp. 415 (Bh.); SRB. p. 41. 57 (Bh.); SBH. 447 (Bb.); SRH. 29, 35 (Bh.); SRK. p. 34. 3 (Bh.); Sähityamīmānsā 7 (first pāda only, p. 129); SSD. 2. f. 131b.

<sup>320 [</sup>N] Found in B D E Fs. W [Also many uncollated N Mss]. — \*)
D Fs 前; Eo-z.s 森 (for 南). D - संस्था; Eo.s. Fs - संस्था; Es - संस्था. — d) D
[S] 程序: We करियः. D Eo.t.s. s Fs ws. \* 'इन्नेप्या पि.

BIS. 4975 (2246) Bhartr. ed. Bohl. 2. 11. Hacb. 62. lith. ed. I. 13, II. 14. Galan 7. Samskrtapáthopa. 62. Galan (var.) 235. Subhash. 118, 188; BRB. p. 39, 5; SRK. p. 35, 11 (Bh.); SA. 7. 29; PT. 8. 25; SSD. 2. f. 143b; SSV. 657.

वरं प्राणच्छेदः समदमभवन्युक्तकुष्ठिशप्रहारेव्ह्रच्छद्वह्नदहनोहारगुरुभिः ।
तुषाराद्रेः स्नोरह ह पितिर क्केशिववशे
न चासौ संपातः पयसि पयसां पत्युरुचितः ॥ ३२१ ॥
वरं शृङ्गोत्तुङ्गाद् गुरुशिखरिणः कापि विषमे
पतित्वायं कायः कठिनदृषद्-तर्विद्छितः ।
वरं न्यस्तो हस्तः फणिपतिसुखे तीक्ष्णदृशने
वरं वह्नौ पातस तदपि न कृतः शीखविख्यः ॥ ३२२ ॥

वर्णं सितं झटिति वीक्ष्य शिरोरुहाणां स्थानं परं परिभवस्य तदेव पंसाम ।

BIS. 5972 (2744) Bharty, ed. Bohl. 2, 29. Haeb, 58, lith, ed. I and II, 36, Galan 39; SRB, p. 215, 11; SSD, 2, f. 54a,

<sup>322 {</sup>N} om. in W. — ") Ao- इंग्ले मुंते; As इंग्ले बातो; C Js.s Ys Gs.so इंग्लेम्बान्स; EC Js.s Gs.s इंग्लेम्बान्स; EC Js.s इंग्लेम्बान्स; EC Js.s Gs.s इंग्लेम्बान्स; EC Js.s EC

BIS. 5954 (2731) Bharty. ed. Bohl. 2. 77. Haeb. 86; SSV. 1343; JS. 375.

<sup>323 †</sup> Y, N † Om. in B C E (but Es Vectra 5; Es V115 [114, extra]) F; H I Ma. s and Mysore 582, F; V107; Fs N52, V107; Fs.4 N52; BORI 327 and Panjab 2101 V99; BORI 328 V139 (139); RASB 67747 V111 (114); Panjab 2885 V73 (74); Ujjsin 6414 N51; NS2 V90 (89). — °) D Fs (Niti). & and v2; Es Ys and Rad; Fst.v. anticpi; Ys and Fad. D Fsm.v. X Ys Racka; Fs (Nit). anticpi; Ys agin; Ys Yr Treffic, Ys.s graft; Ys.s Os.s antic; W Gs om.

## आरोपितास्थिशकलं परिहत्य **यान्ति** चण्डालकुपमिव दूरतरं तरुण्यः ॥ ३२३ ॥

बिह्नस् तस्य जलायते जलानिषः कुल्यायते तत्क्षणान् मेरुः खल्पशिलायते मृगपितः सद्यः कुरङ्गायते । व्यालो माल्यगुणायते विषरसः पीयूषवर्षायते यस्याङ्गेऽखिललोकबल्लभतमं शीलं समुन्मीलति ॥ २२४ ॥ वितीणें सर्वत्वे तरुणकरुणापूर्णहृद्याः स्मरन्तः संसारे विग्रणपरिणामा विधिगतीः।

(for झांटिति). Fst.v. बुक्क (for झींहथ). Es स्तरेश्वरणां. — <sup>5</sup>) W YT G-1 Mi-3 जरा-(for पूरे). Ys.4-8 T Gr.5 Ms तदा दुसांसं; Ys Gr.5 Ms.7 सपैश दुंखी; G स्त्रधा दुसांसं — '9 Gs 'तींहर (for 'तासिंग.). Es J-4 सफ्टें W (except Web, फ्लाइं; Ys-8 T (Thev. as in text) Ms. -सुतर्क. — '4) Es Fs.5 Ws.2 X Ys.2 चांकाइल. Js Ys-फूसब्सू (for -क्षाप्त). D बताबं.

BIS. 6599 (3059) Bhatt, ed. Bohl. 3, 75. Haeb. 72. lith. ed. I. 74. Galan 86. Pañe, ed. Koseg. HI. 193. ed. Bomb. IV. 77. Śatakāv. 106. Subhāsh. 318; Śp. 4146. (Bb.); SRB. p. 96. 14; SRK. p. 97. 6 (Bb.); SA. 33. 65; SSD. 4, f. 11b.

324\* { N } Extra in W. om. in Adyar XXVIII-M-56. — <sup>b</sup>) Hs Ws 'किसबाबते; Js 'तिलाबते, C ख्रासिद्ध: — ') Ts ख्रव्सकुरावाने (for साहबनुवायते). D Fs 'रु विषयत; Ms विषयतं. C 'प्रायते; Fs 'वर्षायते; W 'वर्षायते (for 'वर्षायते). — <sup>d</sup>) Js वर्षाव्यता; Js 'वर्षायते, — 'd) Js 'वर्षाव्यता; Js 'वर्षाव्यता; Js 'वर्षाव्यता; Js 'वर्षाव्यता; Js 'वर्षाव्यता; Js 'वर्षाव्यता; Js 'प्रायता; Js 'प्र

BIS. 6014 (2765) Bhartr. ed. Bohl. 2. 78. Haeb. 87. lith. ed. I. 107, II. 109. Galan 102. Prasangābh. 4; SRB. p. 84. 19; SRK. p. 102. 4 (Kalpataru); SK. 6. 513; SM. 1350 (Bh.); SSD. 2. f. 1174; SSV. 1332 (Bh.).

325 ј V } Om. in A, BORI 329, Panjab 2101, Jodhpur I, and BVBE. Y winsising. — ") Es Fs W (except Wit) शिक्षांं Oi. Mis. Earli', Ms क्राणं (for क्लिकों). Ms. करूम (for mayers). Gi Mis. करूमहां में; Ms करूमाएं), Ms करूम (for क्लाका). Gi Mis. करूमहां में; Ms करूमाएं), W क्लाक (for क्लाका). Gi Fs. W Gi Ms क्लाइं में; Ms करूमाएं), W क्लाक (for क्लाका). V Fs. T Gs Ms-s-पिणामां, Bi E Fis I Js «पिमाली:, Bs D-क्लिमले:, G Fs. Jt Wis. or क्लिमले:, Fs. क्लिक्सल:, Fs. Wit.s. x Go: क्लिमले:, Js. क्लिमल:, Js Ys-s. T Gs Ms-s- क्लिमले:, Ys-s Gs. क्लिफल वां, Go क्लो Si C Es F J W X X (Yr missing) T Gs gwarren. Bs Ic G Er J W X Y (Yr missing) T Gs gwarren. Js W (Yr missing) T Gs- (क्लिफल:, W Ys. o प्रतिकार: C F Miss. Js W Y (Yr missing) T Gs- (क्लिफल:, W Ys. o प्रतिकार: C F Miss. Js W Y (Yr missing) T Gs- (क्लिफल: क्लिफल:, W Ys. o प्रतिकार: C F Miss. Js W - क्लिफल: Ms - क्लिफल: Ms. - क्लि

वयं पुण्येऽरण्ये परिणतशरचन्द्रकिरणैस् न्नियामा नेष्यामा हरचरणचित्तैकशरणाः ॥ ३२५ ॥

विरमत बुधा योषित्सङ्गात् सुखात् क्षणमङ्करातः । कुरुत करुणामैत्रीप्रज्ञावधूजनसंगमम् । म खलु नरके हाराकान्तं धनस्तनमण्डलं हारणमथ वा श्रोणीविम्बं रणन्मणिमेखलम् ॥ २२६॥

विरम विरमायासादस्माद् दुरध्यवसायतो विपदि महतां धैर्यध्यंसं यदीक्षितुमीहसे । अयि जडविषे कल्पापाये व्यपेतनिजकमाः

कुलशिखरिणः श्रुदा नैते न वा जलराशयः॥ ३२७॥

Es प्रियासा: F2.8 Gs Ms.5 त्रियासां. J सेच्यासो; X न्ये स्वासो (for नेच्यासो). — 4) Esc.s.s Js Ys Gs Ms हरि: (for हरू-). B Yest.ct.s -विशेक: Fs Js.2 Y2.8 Ts G (except Gst) M -विशेष: Js विशेष: (for -विशेष:). F2.5 नारण:

BIS. 6068 (2789) Bhartr. ed. Bohl. 3. 86, Haeb. 81, lith. ed. I. 84, II. 49, III. 82, Galan 80; SK, 7. 20.

<sup>326 ৃ</sup> Y, Ś } Om. in A W, BORI 320 and Punjab 2101. — °) Ext বিবাদিন:
Eso Ts বিন্দোল: B দ্রাল: Fs (m.v. as in text) দুবা; Ys द्वागात; Gs द्वातात् (for सुवात्)
Fs (m.v. as in text) 'अंतुरं, — °) D Fs. अजतः G कुर तत्. Fs कुरतः, Fs (for चन-), — °) Fs कुरतः, Fs कुरतः, Fs व्यवस्थाः, Es Ys चन्न, Js वन्न, Gfor चन-), — ° B Fs xx Gs कुरतः, Fs वरुणः, Ys चरुणस् (for चन-), — °) Fs xx Gs कुरतः, Gfor अनेजी-), Jsc.s.s Gs कुरान्, Ys स्कुरत् (for चन-), — Ss अवस्थः

BIS. 6173 (2833) Bhartr. lith. ed. II. 3, 58. Schiefner and Weber p. 24; SBH, 3385; JSV. 304, 16.

<sup>327 {</sup> N } Om. in C W Y: G. Ma.e., Mysore 562, BORI329, Panjab 2885 and Ujjain 6414. ") B D E Yı. 2 Hı. 2. î I Ys Gı. 2 विरस्ता (for विरस्ता). A [बा]स्रामाइलं (for [बा]सालस्वास्). Ps दुरुवाश्वाः X दुराज्याः Yz दुरुवेल (for दुरुवायः). — ) Ps कर्तुं वा समीहते; J2.2 विर क्षितिसी'; M: ससीहथ ना क्यारे. — ") D किरा. 2.2 ह Y Yı. 6 वृति (for वृति). Bı. 1 X Yı. Ga जह विवो; D J Yı जहसते; Pt क्यूनियं; Ps क्यूनियं; P

BIS, 6148 Bharty, ed. Bohl, extra 17 (order bacd), Haeb, 2, 75,

विरहेऽपि संगमः खलु परस्परं संगतं मनो येषाम् । हृद्यमपि विषटितं संगमेऽपि विरहं विशेषयति ॥ ३२८ ॥ विवेकव्याकोशे विकसति शमे शाम्यति तृषा

परिष्वङ्गे तुङ्गे प्रसरतितरां सा परिणतिः । जराजीर्णेश्वर्यप्रसनगहनाक्षेपकृपणः

कृपापात्रं यस्यां भवति मरुतामप्यधिपतिः॥ ३२९॥

विश्वामित्रपराशस्त्रभृतयो वाताम्बुपर्णाशनास् तेऽपि स्वीमुखपङ्कानं सुरुठितं दृष्टैव मोहं गताः ।

<sup>328 [\$]</sup> Om. in W, Mysore 582, Adyar XXII-B-10, and Śṛṇgerī 509,
— °) Ba D Ei (by corr.) F Hit. 2.5 X Yi-s. 1 J Ca. दिस्हिए. D संसाम; Es Mis
संसां. Ms दिस्तिए प्रदिणों सि संसां संतु. — ') F J JI Y S O प्रस्ता- Mu प्रमु (for
प्रस्तां). F on संसां, Ms. नेसान (for नंसां). Est. 25 F Y On Ms मनो न चेसा.
— ') A ह्र देवे विधादितं, Bb इन्द्रेश्य विधादितं, CD Bit F I for प्रदायति दिखादि (ि क्षितं) न चेसा.
Es. अपि हृद्यं विधादि (Es क्षितं) में इत्यान्य विधादितं, F हृद्यमाणि चेश्विधादितं, H.
अतिविधादितं हि हृदयं, ') हृद्यमायदितं च सं; X Yı हृद्यमातीयत्रीयां, Y-s. 3 Th. 1.5 Os
इत्यमि (प श्रेट अफि) विधादितं चेतुं, Y S TB हृद्यमात्रीयत्रीयां, Yı हृद्यमाति चिशादितं,
इत्यमि प इत्याने प्रमु (चिशादितं, Ms. इत्यमात्रि चिशादितं, Gs हृद्यं विधादितं दा, Yı इद्यमाति चिशादितं, Gs
इत्यमात्रि प इत्यानि (च Es हृद्यं) स्थितं क्षितं, Ms. इत्यमात्रि च विधादितं, Ms. इत्यम् प्रमु च विधादितं, अति च विधादितं, Ms. इत्यमात्रि च विधादितं, अति च विधादितं, Ms. इत्यमात्रि च विधादितं, अति च विधादितं, Ms. इत्यम् विधादितं, स्वादितं, अति च विधादितं, अति च विधादितं, Ms. इत्यम् विधादितं, स्वादितं, अति च विधादितं, अति च वि

BIS, 6177 (5019) Bhartr. lith. ed. 11, 1, 80; SLP. 5, 16 (Bh.).

<sup>329 (</sup>V) Found in ADE, F1 (V19) F4 (V18) [Also GV82387 V21; BORI 329, Punjab-2101 and Jodhpur 3 V18; BORI 328 V20; BU V22; N81 V23; N82 V15 (14); N83 V106 (extra). — ") Es. विवेखें (for सिंक्स). F1 स्वाकोचे. Eo. 2: विवेखें हें [for सिंक्स). F1 - चाकोचे. Eo. 2: विवेखें हें [for सिंक्स). F1 - चाकोचे. Eo. 2: विवेखें हैं [for सोंगे. — ") D -जीजेंसीए (for जीजेंसचे.). Est आपण. — ") F1 सहवास्: F2 स सहवार् (का सहवार् )

SRB. p. 77, 47,

<sup>30 [ 8]</sup> Found in Es (\$100-111, extrs); Fs (\$2), J; S [ Also OVS \$287 \$2; BORI 326 \$101; ISM Kalamkar 195 \$103; Funjab 2101 \$102 (103); Punjab 2885 \$81 (75); Ujjain 6414 \$105; NSS \$106 (107, extrs). Ys folio missing. — \*) Es We, st. s q wig- (for querug-). Es W-qurentag, J Xx Gr Mx., wouldforte. — \*) Ms. s fept of for \$5(\$). Es Vx. reg q =; Fs Gr Mx. seg field; J Gr. Mx. seging (for vig- y). Xx sixilitan. — \*) Es mich (for querug-). Ws-+ quadra querug- (for vig- y). Xx sixilitan. — \*) Es mich (for querug-). Ws-+ quadra querug- (for vig- y). — \*) Es mark (for querug-). Us yind (for y). — \*) Es mark (for querug-). Ws-+ quadra querug- (for vig- y). Ws-+ querug- (for vig- y). Ws- y- y, Sx y,

शास्यकं सघृतं पयोद्धियुतं भुज्जन्ति ये मानवास् तेषामिन्द्रियनिग्रहो यदि भवेद् विन्ध्यः ष्ट्रवेत् सागरे ॥ ३३० ॥

वैराग्यं संश्रयत्येको नीतौ अमित चापरः । शृङ्गारे रमते कश्चित् रुचिभेदः परस्परम् ॥ ३३१ ॥ व्यामीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ती रोगाश् च शत्रव इव प्रहरन्ति देहम् । आयुः परिस्रवति भिन्नघटादिवाम्मो लोकम् तथाप्यहितमाचरतीति चित्रम् ॥ ३३१ ॥

शस्या शैलिशिला गृहं गिरिगुहा वस्त्रं तरूणां त्वचः सारङ्गाः सुहृदो नतु क्षितिरुहां वृत्तिः फलैः कोमलैः।

BIS, 6204 (2953) Bharty, ed. Buhl, 1, 65. Hach, 68. hith, ed. II, 100; SRB. p. 252, 57; SRK, p. 235, 47, p. 278, 7 (Bh.); Prabandhaeintāmaņi 4, 182 (Hemasūri), SHV, app. I. f. 2a; SS, 45, 3 (Hemasūri).

<sup>331. [\$]</sup> Om. in C D Y (but Ya. \$101, order cloud) T G M. — ") B. देशाये संबर्ग से केंद्र, F== 16 J W देशाये (F= "वं) संवरत्वेको; Ya वंशाये स्मतं काश्रिय, — ") Eo-3.» सोची; F सीची, (for सीची). B. F== J V अक्षा ; F अपार (for चायर). — ") F3 समझे; W ससदे (for सत्वे). — ") B. W सुन्नि बेन्द्रा; E. I. च्छिनेटा; F2.s J. Ya देखिनेदा; F3. E. I. J. 3 दिखेनेदार.

BIS, 6292 (2903) Bhartr. ed. Bohl. 1. 99. lith. ed. II. 103; SLP. 5, 38 (Bh.).

<sup>322 ृ</sup> V } Om. or extra in E. Eo VII2; E5/VIII; E5 V extra 2; E5 VIII. (10); E5 VII4. Baroda 1781 VIII (109). Om. in NNI.2. — ") Ao-c C Eo परिक्रकेर्सती; E5 परिवर्धस्त 35 (by corr.) परिकर्तनीत्र. — ") Eo रासाक्ष; W2 रोसाक्ष. W3 साक्ष. C महर्रित गाहे; E5 प्रविश्ति हैदे; E5 प्रविश्ति हैदे; 51 प्रवृति हुवेशं. — ") Ao-c BE E5-2-1 W15-8 परिकर्शति; E5 परिक

BIS. 6323 (2917) Bharty. ed. Bohl. 3, 39. Haeb. and Galan 35, lith. ed. 1 and III. 36, II. 97. Subhāsh. 317; Śp. 4093 (Bh.); SRB. p. 367. 32 (Bh.); SRK. p. 97, 4 (Bh.); Garuḍamshāpurāṇa III. 10; SSD. 4, f. 8a; JSV. 266. 11.

<sup>333 {</sup>V} Found in ABDE, F: V104 (103); BVB5 V109 (extra). [Also GV8 2887 V89; BORI 329 and Punjab 2101 V87; BORI 328 V106 (154); BU V112 (110); Jodhpurs V108 (100); Punjab 697 V96; N82 V78 (77); N83 V119 (extra); ] — ்) B: E3-4 निर्देश्य (for निर्देश्य). F: उचितरेग्येव. E रहे(E.s.

येषां नैर्भरमम्बुपानमुचितं रत्ये च विद्याङ्गना मन्ये ते परमेश्वराः शिरसि यैर्वेद्यो न सेवाञ्जलिः ॥ ३३३ ॥

शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपतिशिरस्तः क्षितिघरं गिरीन्द्राद्त्तकृत्वनिमवनेश् चापि जलिधम्।

अधोधों गङ्गेयं पदमुपगता स्तोकमथ वा

विवेकस्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः ॥ ३२४ ॥ संपत्म महतां चित्तं भवत्युत्पलकोमलम् । आपत्मु च महाशैलशिलातंघातककेशम् ॥ ३३५ ॥ संमोहयन्ति मदयन्ति विडम्बयन्ति

निर्भर्त्सयन्ति रमयन्ति विषादयन्ति । एताः प्रवित्य सदयं हृदयं नराणां

ताः त्रावरप सर्वे हृदेव गराणा किं नाम वामनयना न समा<del>चरन्ति</del> ॥ ३३६ ॥

BIS. 6411 (2959) Bhartr. lith, ed. II. 3. 87; SRH. 200, 30 (Bh.).

334 (V, N; Om. in I, GVS 2387, BORI 329, Punjab 2101 Jodhpur I and BVBs, N83 V57, N104 (extra) — " J. Get हिएस. As Ex.st. बार्च; F: प्राप्ता; F: प्राप्ता; F: क्षांत ; F: प्राप्ता; F: प्राप्ता; F: क्षांत ; F: प्राप्ता; F: प्राप्ता; F: प्राप्ता; F: क्षांत ; F: प्राप्ता; F: प्राप्ता; F: प्राप्ता; F: क्षांत व्यतं, W: क्षांत व्यतं (for व्यत्तं). W: W: क्षांत व्यतं (for व्यत्तं). — ") B महींद्राष्ट्र; Est F: s.s. of S महींध्राष्ट्र (M: अष्ठांत्रार); Est व्यत्तिभ्रात् (for व्यव्ध्यांत्). — " O Be Dist. st प्रत्ते व्यत्तं द्वारं हु: क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र हु: क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र हु: कष्टांत हु: क्षांत्र हु: कष्टांत्र हु: क

BIS. 6456 (2982) Bharty, ed. Bohl. and lith. ed. II. 2. 10, lith. ed. I. 9. Galan 12; SRB. p. 41. 59; SRK. p. 35. 7 (Bh.); Alamkāraratnākara 496.

Alamkaravimarsini. 27, 191; SSD. 2. f. 132b; JSV. 208. 3.

335 { N } Om. in A. — \*) B1 E0.1.20.5 J1 Y1.5 T1.2 G5 अवेदुराख. — \*) Y2 विपस्त: E8 [ ज ] पि: G2 त (for च ). B1 महाघोछ: Est शिकाग्रेक: F1.2 महाघोछ.

BIS. 6876 (3188) Bhartr. ed. Bohl. 2. 56. Haeb. 29. lith. ed. I and III. 65, II. 66. Galan 65; Subhaeh. 306; SRB. p. 45. 27; SBH. 200 (Bh.); SRH. 168. 9 (Srpgara); SRK. p. 18. 73 (Prasangaratnavall); SK. 2. 75; PT. 1. 27; SSD. 1. ft. 94a; SMV. 28. 14.

336 { V, Ś } Found in Fs V106; H I and W [Also BU V4; NS3 \$111. (112, extra)].

BIS. 6893 (3194) Bhærty. ed. Bohl. and Kävyss. 1. 21. Haeb. 23. Pañe. ed. Koseg. I. 210. Prabodhacandrodaya 1. 27. Subhäsh. 144; SRB. p. 350. 69; SRK. p. 114. 10 (Bh.); SS 44. 5; SM. 1392; SN. 257; SSV. 1377; JS. 394.

सखे धन्याः केचित त्रटितभवबन्धव्यतिकरा

वनान्ते चिन्वन्तो विषमविषयाशीविषगतीः ।
शरचन्द्रज्योत्सा धवलगगनाभोगमुमगां
नयन्ते ये रात्रिं मुकूतचयिषैकशरणाः ॥ ३३७ ॥
स जातः कोऽप्यासीन् मदनरिपुणा मृक्षिं धवलं
कपालं यस्योचैिवितिहत्तमलंकारविधये ।
रिभः प्राणत्राणप्रवणमतिभिः कैश्चिद्यपुना
नमद्भिः कः पुसामयमतुलद्र्यज्वरभरः ॥ ३३८ ॥
सत्यामेव त्रिलोकीसरिति हरशिरश्रुम्बिनीविच्लटायां
सहृतं कल्पयन्त्यां वटविटिपमवैवेल्कलैः सर्फलैश् च ।
कोऽयं विद्वान् विपत्तिज्वरजनित्रज्ञातीव दुःखासिकानां
वक्षं वीक्षेत दुःखे यदि हि न विभूयात् स्वे कुटुम्बेऽनुकम्पाम्॥३३९॥

सहकारकसमकेसरनिकरभवामोदम् व्छितदिगन्ते ।

<sup>338 ं</sup> V } Om. in A I W, GVS 2387, Punjab 2101, NS2. — \*) Eo. र मु गात (for जात:). X कोप्पक्षिम्, Eo.+ निजायिको, Eo. जायिको, Eo-रियुणो, Fo-परिएगो, Jo-रियुणाण (for-रिपुणा). B: मूर्चिल पुरा; Fo मूर्ति विष्टतः. — \*) Eo. Eo. र विलिख्य Jot. सूर्वेश (for-निपुण). — \*) Eo. X2 "माणायक"; Yi "माणायकण; Ha केचितपुना. — \*) X नमन्द्रानीचे; Y: माइजि: कः; Mo नमजि: किं (for नमजि: कः). C की एटोज्यसम् (for कः पुरासम्बद्ध). Y: समाजः (for अनुरू-). Gs (t.v. as in text) -ज्यासम्

BIS. 6680 (3106) Bhartr. ed. Bohl. 3, 61, Haeb. 99, lith. ed. II, 28; SRB. p. 80, 36.

<sup>339 {</sup> V } Found in D E Fa V103 (102) [ Also BORI 328 V105 (103); Jodhpar S V100 (99); NS3 V120 (extrs.).] — ") Fa -बीचि- (for -बीचि-). — ") D Eagle (the saget); Ec saget; Ec saget; Fa saget. D Ea Fa sacleace; Ec sacleace; Ec sacleace. — ") D Fa की बिद्धान्त्रवाणित्त्रव्यात्रिक्त त्री त्रिष्ठः व्याविकातां [ Fa -बाहिक्टा क्ष्यात्र्याः — ") Ect. 4 बीदिवा दुःखो Ec बीदिव त्रायोः Ea Fa saget. Ea Fa saget.

<sup>340 [8]</sup> Om. in C. In Fs, missing or omitted. Not identified in Rapa Pratap. trans. — ") Ao Eo कुषम. Al.s Eo केशर-; As "केशर-(for "केशर-). — ")

मधुरमधुनिधुरमधुपे मधौ भवेत् कस्य नोत्कण्ठा ॥ ३४० ॥ सिद्धाध्यासितकन्दरे हरवृषस्कन्धावगाढहुमे गङ्गाधौतशिलातले हिमवतः स्थाने स्थितः स्थेयसि । कः कवीत परप्रणाममलिनं मानं मनस्यी जनो

यधुन्नस्तकुरङ्गशावनयना न स्युः स्मरास्त्रं स्त्रियः ॥ ३४१ ॥

स्जिति ताबदशेषगुणाकरं पुरुषरत्नमलंकरणं भुवः । तद्यि तत् क्षणभङ्गि करोति चेदह ह कप्टमपण्डितता विधेः ॥३४२॥

F. H. Jas. W. Y. T. Ga-1 M. -मासोर; J. M. G. -मासोर; X. चस्तुः (but-अवसोत् in translation); G. -मासोत् (for -मवसोत् : — ") F. 'विद्युत्तिष्टे; F. 'सम्बद्धे ; M. स्वान्ते : — ") F. 'विद्युत्तिष्टे; F. 'सम्बद्धे : प्रेति : "व्युत्तिष्टे : " अस्ति समीर 'स्ति : सम्बद्धे : प्रेति : "व्युत्तिस्त्रे : स्ति : स्त्रिप्तिः : " अस्ति समीर 'स्ति : स्त्रिप्तिः : स्त्रिप्तिः : " अस्ति : स्त्रिः : स्त्रिप्तिः : स्त्रिः : स्त्रिप्तिः : स्त्रिः : स्त्रिप्तिः : स्त्रिः : स्त्रिप्तिः : स्त्रिप्तिः : स्त्रिप्तिः : स्त्रिप्तिः : स्त्रिपतिः : स्त्रिः : स्त्रिपतिः : स्त्रिः

BIS. 6965 (3224) Bharty, ed. Bohl. 1, 37. Haeb, 40. lith. ed. II. 92. Kāvyas. 29. Šatakāv. 66; Šp. 3787 (Kapilarudra); SRB. p. 331. 9 (Kapilarudra); SBH, 1666 (Kapilarudraka); SLP. 5, 28 (Bh.).

BIS. 7047 (3254) Bhartr. ed. Bohl. 1. 67. Haeb. 70. lith. ed. II. 12. Kāvyas. 59; SBH. 2244; SDK. 5. 57. 4 (p. 315); SLP. 4. 62. (Bh.).

342 [V, N] Om. in E (but Eo VII4, extra; Es VII2, extra; Es VII4, extra, joshupur I, Ujjain 6414, NSI, Ns 4figgs. NS3 NII1 (extra); BVB5 VII2 (extra); ISM Kalamkar195 N100 (102), VI21 (124). — ") X - पुणाकर — "Er Fs J Ys तत्रव; Wi सुत्रिः Es Ys. ac Gs= 3Ms= व सुष्ण; Wi तत्रवण. Es Js. 4fi (for - 4figh.) — ") It वेदद (for कहर्य), Ji अवसंदिकता Js. accast quart (

BIS. 7163 (3289) Bhartr. ed. Bohl. 2. 88. lith. ed. I. 2. 90, 3. 93, II. 2. 92; Galan 98. Subhāsh. 68. 5p. 4000; SRB. p. 92. 67; SBH. 3126 (Phalguhastinī) SKM. 131. 39 (Phalguhastinī); SRH. 36. 4 (Phalguhastinī); SRK. p. 71. 15 (Bh.). SK. 6. 269; SBD. 4. f. 2a.; SSV. 270; SMV. 15. 11.

स्थाल्यां बेहूर्यमय्यां पचित तिलखलं चान्दनैरिन्धनोषैः सौवर्णैलीङ्गलग्रेपैविलिखति वसुधामकेमूलस्य हेतोः । छित्त्वा कर्ष्रसण्डान् वृतिमिह कुरुते कोद्रवाणां समन्तात् प्राप्येमां कर्मभूमिं न चरति मृतुजो यस् तपो मन्दभाग्यः॥ ३४३॥

स्थितिः पुण्येऽरण्ये सह परिचयो हन्त, हरिणैः फर्लैमेंध्या वृत्तिः प्रतिनदि च तल्पानि दृषदः । इतीयं सामग्री भवति हरभींक स्पृहयतां वनं वा गेहं वा सदृशमुपशान्तैकमनसाम् ॥ २४४ ॥ स्नात्वा गाङ्गैः पयोभिः शुचिकुसुमफर्लैस्वियित्वा विभो त्वां ध्येषे ध्यानं निवेश्य क्षितिधरकहरमावपर्यङ्कमूले ।

BIS. 7226 (3311) Bhartr. ed. Bohl. and lith. ed. I 2. 98. lith. ed. II. 100, III. 99. Calan 104; SRB. p. 95, 127; SBH. 3045; SRK. p. 77, 10 (Bh.) SSD. 4, f. 26b.

<sup>344 {</sup>V} Found in A D E, F4 V39 [Also BORI 329 V39; Punjab 2101 V38; BORI 328 and Jodhpur S V41; Punjab 697 V37; NS1 V44; NS2 V32 (31); NS3 V110 (extra.)] — ") Eo.24 F4 स्थित:; Est पुण्यारण्ये. F4 पिस्ट्वां. As द्वि एते:. — ") D सप्या; Eo.2 सेपा; F4 सुकेट् (जिन सेप्या). F5 प्रतिवित्वद्वापि स्वर. — ") D दि विरक्ती: F4 (m.v. as in text) हरशार्कि (जिन हरस्रक्ति). Est स्ट्रह्यक्ति.

BIS. 7228 (5316) Bhartr. lith. ed. I. 3. 96, II. 33.

<sup>345 {</sup>V} Om. in A, F1, BOR1329, Punjab 2101 and NS1.2. Missing to Yt. — ") J3 मंदिः (for साक्षेत्र). B (B2 orig.) C कुमुसकरेट्, X कुमुसकरेट्, Ys क्ष्वकुमतेट्, G1 कुमुसकरेट्, X कुमुसकरेट्, Ys क्ष्वकुमतेट्, G2 कुमुसकरेट, D B H स्वायकिर्दिश्य एश्वर्स् (Hat तस्य); C J2 एयेच्य स्वायि [35 की निवेश्य ; D B H स्वायकिर्दिश्य एश्वर्स् (Hat तस्य); C J2 एयेच्य स्वायि [35 की निवेश्य ; D B H स्वायकिर्दिश्य एश्वर्स् (E5 क्षेत्र) स्वार्म निवेश्य (F2 क्से); F4

आत्मारामः फलाशी गुरुवचनरतम् त्वत्यसादात् स्मरारे
दुःखं मोध्ये,कदाहं समकरचरणे पुंसि सेवासमुत्थम् ॥ ३४५ ॥
स्मृहयति अजयोरन्तरमायतकरवालकररुहविदीर्णम् ।
विजयश्रीवीराणां व्युत्पन्नप्रौढवनितेव ॥ ३४६ ॥
स्मुरत्स्मारच्योत्साधवलिततले कापि पुलिने
सुखासीनाः शान्तच्वनिषु रजनीषु सुसरितः ।
भवाभोगोद्विमाः शिव शिव शिवेत्यार्तवचसः
कदा स्यामानन्दोद्वतबहलवाष्पश्चतदृशः ॥ ३४७ ॥

ध्याये ध्याने निवेहय; Js धेर्यध्यानं निवेहय; X ध्यायश्चित्ते निवेहय; Yi.s Gs ध्याये ध्यानं निवेदय; Yi.s Gs ध्याये ध्यानं निवेदय; Yi.s Gs ध्याये ध्यानं निवेदय; Ms. ध्यायं ध्यानं ध्यायं ध्यानं स्वायं स्वयं स्वयं निवेदय; Yi.s Gs ध्याये ध्यानं स्वयं स्वय

BIS. 7238 (3313) Bhartr. ed. Bohl. 3. 88. Haeb. 83. lith. ed. I and II. 86,

III. 84. Galan 82.

346 [N] Om. in A C J1 S BORI 326. — b) B1 F5 - विद्याणी; It - विक्रीणी; J2 - विद्याणी; - c) F1.8 J2 विजयशी: — d) E5.8 स्थुरपद्मा; J2 कुक्षे न (for स्थुरपद्म-). J2 उरासवनिवादिव:

BIS. 7251 (5327) Bhartr. ed. Bohl. extra 18. Haeb. 2, 97. Satakāv. 92;

SRB. p. 78. 5.

347 [V] Om. in I, BORI 329 and Punjab 2101. Yt missing. — \*) D वार्षक; Eo.s-1 स्कृतस्वारा; Fs Js स्कृतस्वार; X स्कृतस्वार; Cs स्कृतस्वार; Fs Js स्कृतस्वार; X स्कृतस्वार; Go.s-1 स्कृतस्वार; Fs Js स्कृतस्वार; Eo.s-1 स्कृतस्वार; Ds स्वित्रः; Eo.s-1 स्वार्याचाः; Js स्वार्याचाः ( or स्वान्यः). D क स्वित्रः; Fs क परितः ( for स्वार्याचाः). — \*) Eo.s. भोदिसः; Ht.s tTs Js भोदिब्बाः. B Es Ht.o.s Ms स्वारः; स्वारं, Ms स्वारं, Go.s. Ms स्वारं, Ms स्वारं, Go.s. स्वारं, Ms स्वारं, Go.s. स्वारं, Ys-e Ts -इक्वारं, Ys-e Ts -इक्वारं, Ys-e Ts -इक्वारं, Ys-e Ts -इक्वरं, Ys-e Ts -इक्वरं, Ys-e Ts -इक्वरं, Go.s. स्वारं, Go.s. स्वरं, Go.s. स्वारं, Go.s. स्वरं, Go.

BIS. 7254 (3317) Bharty, ed. Bohl, 3, 85, Haeb, 80, lith, ed. I. 83, II. 42,

III. 81. Galan 79; SSD. 4. f. 30a.

समृता भवति तापाय दृष्टा चोन्मादविधिनी । सपृष्टा भवति मोहाय सा नाम दृष्टिता कथम् ॥ ३४८ ॥ स्रजो हृद्यामोदा व्यजनपवनश् चन्द्रकिरणाः परागः कासारो मलयजरजः सीधु विशदम् । शुचिः सोधोत्सङ्गः प्रतनु वसनं पङ्कजदशो निदाधतीवेतद् विलसति लमनते सुकृतिनः ॥ ३४९ ॥

स्वस्पस्नायुवसावरोषमितनं निर्मासमप्यस्थिकं श्रा छन्ध्वा परितोषमेति न च तत् तस्य श्लघाशान्तये ।

<sup>348 [\$\</sup>frac{5}{2}\$] Om. in F<sub>5</sub> I, BORI 326, BU and Punjab 697. Es order acbd.

— a) Fr J<sub>2</sub> W<sub>1.4</sub> Y<sub>1.5</sub> C<sub>1.5.5</sub> M<sub>2</sub> ggr<sub>1</sub>; J<sub>1</sub> W<sub>2</sub> Y<sub>5</sub> x<sub>6</sub> ggr W & eggen; G<sub>3</sub> ggf
(for egg.1). Bs (orig.) Est Yri quiq ; Fr aguiq: W a miniu. — b) As Esc. st. J
W X<sub>2</sub> Y<sub>1</sub> G<sub>2</sub> M<sub>2.5</sub> egg. B E<sub>1</sub> (and E<sub>2</sub>) F<sub>1.2</sub> H \(\frac{3}{3}\) (for \(\frac{1}{2}\). Eo. 1 F<sup>2</sup> \(\frac{1}{2}\) dipl f; F<sub>1-2</sub>
H Y<sub>1.15</sub> s. s T G<sub>1-2.5</sub> 's \(\frac{1}{2}\) dipl f(for 'a[\frac{1}{2}\)] — b' \(\frac{1}{2}\) Est gg; J W<sub>2-1</sub> Y<sub>15</sub> G<sub>4</sub> egg.
Y<sub>15</sub> M<sub>3</sub> agg. C G quiqui; Jo \(\frac{1}{2}\) quiqui (for 'a[\frac{1}{2}\)]. D \(\frac{1}{2}\) egg align and i. — a) J<sub>1</sub>
Rt ana; Y \(\frac{1}{2}\) entry and f(for \(\frac{1}{2}\)) in any f(for \(\frac{1}{2}\

BIS 6565 (3320) Bhart, ed. Bohl. 1. 73. Hach. 76. lith. ed. II. 30. Subhash. 17, 133 and 293; SBH. 1225; SRH. 183. 3 (Vallabha); SS. 44. 26; SU. 566; SN. 275; SSV. 1393; JS. 404; SLP. 4. 75 (Bh.).

<sup>349 [\$]</sup> Om. in C. Jodhpur's and Ujiain 6414. Omitted or missing in Fs. Wrongly om. in B. NSI \$94, V3. — ") J Gı हुबालोर; X हुबालोरं, Fs. दुबालोरं, Fs. दुबालोरं, Us. दुबालोरं, Fs. दुबालोरं, Us. दुबालोरं, Fs. प्रवासोरं, Us. दुबालोरं, Us. दुबालोरं, Fs. प्रवासोरं, Us. दुबालोरं, Us. दु

BIS. 7263 (3322) Bharty. ed. Bohl. 1, 39, Haeb. 42, lith, ed. II, 93, Satakav. 67, SK. 3, 335; SLP. 5, 29 (Bh.),

<sup>30 [</sup>N] Om. in X. — a) As Ja स्थान; Bs D F3-5 W H Y1 स्थानं 31t स्थानः 150 [N] स्थानं दे प्राप्त करने 31t स्थानं स्यानं स्थानं स्यानं स्थानं स्थानं

सिंहो जम्बुकमङ्कमागतमपि सक्त्वा निहन्ति हिपं सर्वः कृष्क्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम् ॥ ३५० ॥ स्वादिष्टं मधुनो वृताच् च रसवद् यत् प्रस्रवसक्षरं

दैनी वागमृतात्मनो रसवतम् तेनैव तृप्ता वयम् । कक्षो यावदमी भवन्ति धृतये मिक्षाहृताः सक्तवम्

ताबद् दास्यकृता जनैर्न हि धनैभोंगान् समीहामहे ॥ ३५१ ॥ हिंसाशन्यमयबरुभ्यमशनं धात्रा मरुत कल्पितं

व्यालानां पश्चम् तृणाङ्करमुजः सृष्टाः खलीशायिनः । संसारार्णवलङ्कनक्षमधियां वृत्तिः कृता सा नृणां यामन्वेषयतां प्रयान्ति सततं सर्वे समाप्तिं गणाः ॥ ३५२ ॥

पुनस्तस्थात् ; Y : Mi. ३-८ न पुनस्तस्य (for न च तत्तस्य). Wa. (by oorr.) Ga. ह हुप्य; (for हुप्या-). C आगतं नतस्यि; Y : एकमागतस्यि; 'म : कंकमागतवितः, 'विशे अंगमागतम्यि,' Aa. E. स्वक्ता. Ya | शिवहति. — - ) Y : तस्य, Gh. Ma. प्राय: (for सर्वः). Wa करनारावितः V. श्वादितः C चारधानकर्षः (5. व स्वयानकर्षः)

BIS. 7322 (3335) Bhartr. ed. Bohl. 2, 33. Haeb. 34. lith. ed. I, II and Galan 30, III. 18. Pañc. ed. Orn. I. 12. Hit. II. 39. ed. Rodr. p. 160. Subhash. 307; SRB. p. 79. 22; SBH. 1025 (Pañc.); Tantrākhyāyika I. 7; Edgerton. I. 9; SSD. 2. f. 1025.

351 { V } Found in A B C D E, F1 V12, ISM Gore 144 V194 [Also BOR1339, Punjab 2101 and Jodhpur 3 V7; GV8 2387 and NS1 V10; NS2 V8, V94 (93); BU V9; NS3 V105 (extra)]. — ") F1 यित्राव्य (for स्तावि ). A स्ताब; C F2, युताब; E युतादि. An. 2 F1 युताबद्धार. B वस्त्रकृतवस्तादं D वस्त्रकृति प्रवि प्रवि क्ष्ति प्रवि प्रवि क्षतादं D वस्त्रकृति प्रवि क्षतादं D वस्त्रकृति प्रवि क्षतादं D वस्त्रकृति वस्त्रकृति वस्त्रकृति वस्त्रकृति वस्त्रकृति प्रवि क्षतादं D वस्त्रकृति वस्ति वस्त्रकृति वस्त्रकृति वस्ति वस्ति वस्ति वस्ति वस्त्रकृति वस्ति व

BIS 7337 (5374) Bhartr. ed Bohl. 3. 97. Haeb. 92. Satakav. 109. Missing in the MSS. compared by Bohl. and Weber.

555 [ V } Om. in W. Missing in V1. — a) Y1.2. → T2.3 'अउध्यय, Y2 'आश्रम् (19' 'अम्पम्). P2 Y2 करिएतो. — ? G: Mis हृत्तरे (for प्रश्नम्). As Eo. st Y2.8 Mis स्रह्या; D प्रसा: J Y2.6.3 T G. जुला: Mis sequent (for प्रसा:). — ' Y3 'अवंत. Y1 -िस्तरिकां; Mis -समिथा. Jst हुँ।तैं; Jso हृत्तः; T2.8 तुक्तः (for हृत्तिः). — a' ) J2.3 वाल-वेष्यवर्ता; Y2.6.3 T Gis ताम-वेष्यवर्ता. Est. st F1 Y3 G2 प्रवाति. C Y3 सहस्रा (for सत्तर्त). G1 नाता; (for पूणा:).

BIS. 5437 (2460) Bhart, ed., Bohl. 3, 98, Haeb, 94, lith ed., II. 10, Santifataka I. 13 (Haeb, 412), Kāvyakal, and Kāvyas, 23; SRB, p, 97, 13 (Bh.); SBE, 3139 (Bh.); SEV. f. la. 2 (Bh.); SU, 1052; SSD. 4, f. 2a,

## GROTTP TIT

[Stray verses from single versions, isolated Bhartr. MSS, and anthologies; in alphabetical order; only a few variants have been reported.]

अकिंचनस्य टास्तस्य जास्तस्य समचेतसः । मया संतष्ट्रमनसः सर्वाः सखमया दिवाः ॥ ३५३ ॥ अक्रोधवैरारयजितेन्द्रियत्वं क्षमाद्रयाञ्चान्त्रजनप्रियत्वम् । निलोंभदाता अयशोकहारी ज्ञानस्य चिह्नं भयलक्षणानि ॥ ३५४ ॥ अकल्यः पञ्चमे मासे दृष्टिकक्षौ च पृथमे । मंचारः सप्रमे मामे अष्टमे नयनेषु च ॥ ३५५ ॥ अक्रेन गार्त्र नयनेन वक्र स्थायेन गाउँथ लव्योन भोज्यम ! धर्मेण हीनं खळ जीवितं च न राजते चन्द्रमसा विना निशा।। ३५६॥ अजातमृतमृर्खेभ्यो मृताजातौ सुतौ वरम् । यतस तौ खल्पदःखाय यावजीवं जहो दहेत ॥ ३५७ ॥ अंब कर्माणि लिम्पन्ति तज्ज्ञं कर्म न लिम्पति । लिप्यते रसनैवैका सर्पिषा करवद यथा ॥ ३५८ ॥ अज्ञानामवनी अजामहरहः स्वर्णाभिषेकोत्मवाज जातः श्रीयवरक्रभपरसिकश्वाचैव संमानना । सारासारविवेकज्ञन्यरमणीसंभोगसाम्राज्यतः सारबेन्द्रमुखीविलोककपटथातर्ययनां मुदे ॥ ३५९ ॥ अज्ञेष्यक्की गुणिय गुणवान पण्डिते पण्डितोऽसी दीने दीनः सखिनि सखवान भोगिनी भोगिभावः । ज्ञाता ज्ञातर्थेवतिष युवा वाग्मिनां तत्त्ववेत्ता धन्यः सोऽयं भवति भ्रुवने योऽवधतेऽवधतः ॥ ३६० ॥ अत्र यत पतितं वर्णविन्दमात्राविसर्गकम् ।

अमप्रमाददोषाद् हि धन्तच्यं तत् सुबुद्धिभिः ॥ ३६१ ॥

<sup>353</sup> ISM Kalamkar195 V104 (107). — BIS. 26 (3372). Bhartr. lith. ed. I. 3. 100; SRB. p. 75. 10. 354 BORI 326 V106 (105). — SL. f. 57a. 355 Meh V147. 356 HU2145 N125 (107).

<sup>357 —</sup> SHY. f. 36a. 170 (Bh.), SS. 49 16; SN. 626; SSD. 2. f. 142a; SV. 522; JSV. 209. 2. 358 Y1 N96. 359 Js extra 2. 360 HU622 f. Sa (marg.). — SBB. p. 178. 1000 (कोंब सीमी). 361 ISM Gorel44 V188.

अधराष्ट्रतेन पित्तं नव्यति वायुः षयोधरयुगेन ।
अनवरतरतेन कर्फ त्रिदोवग्रमनं वर्जुर्नायाः ॥ ३६२ ॥
अधीत्य सकलं श्रुतं विरमपास्य पोरं तयो
यदिच्छसि फलं तयोरह हि लाभपुजादिकम् ।
छिनत्ति तरुपछ्कप्रसरमेव शून्याग्रयः
कथं सम्रुपलिप्तते सुरसमस्य पकं फलम् ॥ ३६३ ॥
अध्यारमन्यवधीयतां भवरसे वैराग्यमानीयतां
विद्रद्भयः समधीयतां सुरसरितीरे सदा स्थीयताम् ।
मिक्षार्थं व्यवसीयतामनुदिनं सत्कर्मं संचीयतां
विष्णुश् चेतसि धीयतां परति त्रिष्टि ।।
अनन्तविभवभ्रष्टा दौर्याग्यपतिनािनी ।
शोच्यति प्राप्य वीवार्यं मर्वेहीनव नािषका ॥ ३६५ ॥
अनर्थमकरागाराहस्थान् संसारसागरात् ।
उद्वीयते निरुद्धं सर्वद्यागेन पुत्रक ॥ ३६६ ॥
अन्वस्य जन्यन्तः कवि वत गता नो यमप्रं

अतीता यद्येवं न हि निजहितं चेतसि वयं बहामो हा मोहाद् विषयविषजातोदनश्चिनः(१) ॥ ३६७ ॥

परम्नादस्माकं विधनवदना व्याप्रनयनाः ।

<sup>362</sup> F: \$100. — ") पांत. — ") महयति ते पयोधराहोके. — ") अनवरताक्षेणे व व कम्पतिरोषं शमनीयति पण्या। BORI 331 \$105 (107); (VY8287 \$101. — ") अवस्रत्सापोन पितं. — ") नहयति वातं पयोधरस्यतीन (") तस्याः (for नार्याः). BVB5 \$104. — ") शामयति वातं (for नहयति वातुः). — ") अनिश्रक्खर्तन. — ") अजीलां (for नहयति वातुः). — ") अनिश्रक्खर्तन. — ") अजीलां (for नार्याः); Nag1087 \$99 (100). — SBH. 2340; SHV. App. II (f. 2a.) 13; SLP. 2. 20. 363 BORI328 \$103. — ") किश्वति सुनवस्तरो ; BU \$104. — ") चिश्वप्रायः — ") व्योदिह हि. — ") किशासि सुनवस्तरो ; BU \$104. — ") चिश्वप्रायः — ") व्योदिह हि. — ") किशासि... धून्यात्राया. — ") 'किल्यते ; Bik 3279 \$383 (95); Bik 3280 \$966.

<sup>364</sup> HU468 V113; Ujj6414 V109 (110). — BIS. 3328 (1412) Bhartp. in Schiefner and Weber. p. 26. Śāntiśataka 3, 11. in Hacb. 422. Śatakāv. 32. Nitisanik. 75; SDK. 5. 68. 2 (p. 322, Bh.).

<sup>365</sup> ISM Gorel44 V176. 366 ISM Gorel44 V183.

<sup>367 0</sup> V45. — °) विष्टतनवताः व्यास्तवनाः. — °) प्रतीताः — ") मोहादिष्यक्राक्षः विस्ताः D <sup>V96</sup>. — ") घ्यास्तवनाः. — ") प्रतीता् ता ?] वेच्येतः — ") महासीदात्स्मादिष्यः । BORIS38 V100 (98); 10 11515 V47; HU1387 V98; HU1376 V44; Bik 3279 V101 (98); Bik 3280 V99 (100).

अन्तं साहसं माया मर्खत्वमतिलोभता । अञ्जीचं निर्देश्दवं च स्त्रीणां दोषाः खमावजाः ॥ ३६८ ॥ अन्तर्विषयता होता बहिरेव मनोहराः । राखाफलसमाकारा योषितः केन निर्मिताः ॥ ३६९ ॥ अपि सर्वविदो न राजते वचनं श्रोतरि बोधवार्जिते । अपि भर्तरि तहलीचने विफलः किं न कलत्रविभ्रमः ॥ ३७० ॥ अपर्वो दृइयते बह्निः कामिन्याः लतगण्डले । दरतो दहते गात्रं गात्रलयः सञ्जीतलः ॥ ३७१ ॥ अपेक्षन्ते न पात्राणि न स्नेहं न दशान्तरम् । मटा लोकहितामका रत्नदीया रवोत्तमाः ॥ ३७२ ॥ अफलस्यापि बश्चस्य छायां सर्वः ममीहते । निर्भणोऽपि वरं बन्धर्यः परः पर एव सः ॥ ३७३ ॥ अभिनावत्थिते चित्रे इत्यते भिनिगतता । अहो विचित्रा मायेयं भी म १ ोग्नं तण्डं शिला प्रता ॥ ३७४ ॥ अमेध्यपूर्ण क्रिमिजन्तसंकुलं खभावदर्गन्धमञ्जीचमध्रवम् । कलेवरे मत्रपरीपमाजने रमेत मुढो न रमेत पण्डितः ॥ ३७५ ॥

<sup>369</sup> D V149; BORI 336 V104 (103). — BIS. 346 (119). Paño. ed. Koseg. I. 211. IV, 59. ed. Bomb. I. 196. IV. 87. ed. orn. I. 156; Subhāsh. 23. 294; SRB. p. 348. 22; SM. 1411; SSD. 4. f. 20a; SSV. 1396.

<sup>370</sup> Bar5199 N5.

<sup>371</sup> Wai2 extra 2 (corrupt). — BIS, 451 (161) Śrngāratilaka 18. Subhāsh, 15; SRB. p. 277. 11; SLP. 3. 26.

<sup>37.2</sup> Y1 N81 (80); Y=0 G1-3.5 and Goa N80. — \*) Gs.5 Goa 7831(for start). — B18.455 (165) Subhash. 147; SP. 235; SRB. p. 46.42; SBH. 224; SRH. 31.3; SA. 16.1; Padyaracana (KM. 89 p. 110. 30); SK. 2.77; SU. 1483; PT. 1.3; SN. 622; SSD. 2.f. 97s.

<sup>373</sup> C N105 (106); BORI329 N103 (98); Bik 3280 N53; Bik 3279 N72.

— SA. 37. 6. 374 ISM Gorel44 V180. 375 Ady XXV-L-2 \$41.

अयं निजः परो नेति गणना लघुचेतसाम् । उदारचरितानां तु वसुधेव क्रुडम्बकम् ॥ ३७६ ॥ अये दिष्टया नष्टो मम गृहपिशाचीपरिचयः

पराष्ट्रचं मोहात् स्फुरति च मनाग् त्रक्षणि मनः । विकारोऽप्यक्षाणां गलित इव निर्भाति विषयात् तथापि क्षेत्रज्ञः स्पृह्यति वनाय प्रति ग्रुहः ॥ ३७७ ॥ अरक्षितं तिष्ठति दैवरक्षितं ग्रुरक्षितं दैवहतं विनञ्यति । जीवत्यनायोऽपि वने विसर्जितः कृतप्रयत्नोऽपि गृहे न जीवति ॥३७८॥ अरण्यं मारकेशिरिकहरगेहाश च हरिशिर

दिगन्ता मातङ्गैर्वनमपि सरोजैरनुगतम् । स्वया चक्षमध्यस्तनवदनसौन्दर्यविजितैः

सतां माने म्लाने मरणमय वो दूरशरणम् ॥ ३७९ ॥ अरण्यकदितं कतं शवशरीरमद्वतितं

स्रले कमलरोपणं सुचिरमुपरे वर्षणम् । श्रपुच्छमवनामितं वधिरकर्णजापः कृतस् तदन्त्रमुखमण्डनं यदचुचे जने भाषितम् ॥ ३८० ॥ आकृगांक्रक्तं नवोदितं क्रचयग्मप्रसतां निभिनीम (१) ।

घनकुङ्कमरागञ्जिक्कनी सहुरक्षोयम् मिंवारिभिः ॥ ३८१ ॥ 276 - BIS 550 (203) Bharte in SP MS Danapradation 6 2 35

<sup>376 —</sup> BIS. 550 (203) Bhartr. in ŚP. MS. Dānapraśatusā 6. 2. 35 in Galan. Hit, ed. Schl. I. 64 ed. Johns. 12; Vikramacaritra 67. Pafacatantra ed. Bomb. V. 83; Śp. 273 (anon.); SRB. p. 70. 9; SBH. 498 (Bhaṭṭodbhaṭa); SDK. 5. 35. 2 (p. 301, Kesiaṭa); SRH. 168. 6 (Udatta); SA. 16. 13; ST. 5. 5; VS. 356 (Kesiaṭa); BU. 1484; PT. 1. 4; SG. f. 15b; SSD. 2. f. 106b; SSV. 443.

<sup>377 -</sup> SDK. 5, 65, 1 (p. 320, Bh.).

<sup>378</sup> O N103 (104) — \*) apagst; BORI329 N100 (95); Bik 3279 N45; Bik 3280 N64. — BIS .567 (208); Paño. ed. Koseg. L. 24. ed. Bomb. L. 20. 323. V. 44. Htt. ed. Schl. II. 17. ed. Johns. 16; Sp. 446; SRE. p. 91. 47; SRK. p. 72. 26 (Prasańgarstniavalt); SRH. 35. .55 (Itihāsa); SS. 23. 16; SSD. 4. f. 2b; SKG. 1.18b.

<sup>379</sup> F. \$59. — SRB. p. 177. 990; SRK. p. 234. 39 (Sphutasioka). Mahānātaka. 2. 46; SLP. 4. 42.

<sup>380 —</sup> BIS. 570 (209). Pafic. ed. orn. I. 255; Edgerton I. 104; Tantrākhyā-Jikā I. 105; SRB. p. 40. 55 (Bh.); SBH. 448 (Bh.); SRH. 124. 20; SRK. p. 37. 25; Kuvalayānanda 68a (53a); Alankārasarvasva (KM, 35 p. 100); SK. 2. 106; PT. 8. 10; SSD. 2. f. 146a; JSV. 120. 2.

<sup>381</sup> ASP1888 extra 2.

अर्था इसन्त्युचिवदानिविश्तं भृमिर्नरं च मम भृमिरित झुवाणम् ।
जारा इसन्ति तनयानुपलालयन्तं
मृत्युईसत्यवनिषं रणरङ्गभीरुम् ॥ ३८२ ॥
अर्थाः पादरजासमा गिरिनदीवेगोपमं यौवनं
मानुष्यं जलविन्दुलोलचपरुं फेनोपमं जीवितम् ।
धर्मे यो न करोति निश्रलमितः खर्गागेलोद्धाटनं
पश्चाचापहृतो जरापरिणतः अर्थावितम् । ३८३ ॥
अवचन वन्तं प्रियसंनिधाननवलोकनमेव विलोकनम् ।
अवचन वन्तं प्रयसंनिधाननवलोकनमेव विलोकनम् ।
अवचानावरणं च यदंशुकं व्यतिकरेण तरङ्गसमर्पणम् ॥ ३८४ ॥
अवचानावरणं च यदंशुकं व्यतिकरेण तरङ्गसमर्पणम् ॥ ३८४ ॥

जनस् तत्प्राधान्याद् भवति न समीपे बुधजनः । बधैस त्यक्ते राज्ञो भवति न च नीतिर्गणवती

विनष्टायां नीत्यां सकलमपि ग्रुप्येन् नृपक्कस् ॥ ३८५ ॥ अविदितश्चमसविशेषा वाणी निःसरित वक्षतो येषाम् । ग्रुद्वदनविवरमेदो रदनैरनुमीयते तेषाम् ॥ ३८६ ॥ अविरलमदजलनिवहं भ्रमरकुलानीकसेवितकपोलम् । अभिमतफलदातारं कामेशं गणपति वन्दे ॥ ३८७ ॥ अन्याधिगात्रमतकलतां कल्वं

वेश्म प्रसिद्धविभवं निश्चिता च विद्या । श्वाच्यं कुरुं चरमकालगतिः समर्थो मातुः कटाक्षपरिणामविभृतयस् ते ॥ ३८८ ॥

<sup>382</sup> Ys N40. — SRB. p. 176. 996; SRK. p. 226. 54 (Sphutasloka); SL. f. 31a. 383 D V148; Meh V155; BOH1 325 V97 (96); HU2144 V96 (92). — BIS. 699 (217). Hit. ed. Schl. I 149. ed. Johns. 163. Vikramaca. 272. Suhhash. 172; SRK. p. 94. 5 (Bh.); SS. 23, 13; SN. 394.

<sup>384</sup> Ys Ś22. — SDK. 2. 8. 4 (p. 73, Kālīdāsa); Kavīndravācanasamuocaya 250. 385 Bik 3280, Ben00-10 and Ben57-4 N13 — \*) वर्तस्यकालां ; 101854 f. 23a extra. — BIS. 653 (241). Hit, ed. Schl. II. 75. ed. Johns, 76. ed. Rodr. p. 177; SRB. p. 152, 412.

<sup>386</sup> Ma.s N. I-11. - BIS. 682; Subhāsh. 258.

 <sup>387</sup> ISM Kajamkar 195 N1(0), perhaps not meant as a Bhartr. sloka.
 388 Ady XXIX-E-2 N II, (final, without number ).

असत्यमप्रत्यम् एकारणं कुवासनासमस्य दिवारणम् ।
विपिन्नदानं परवश्चनोर्जितं कृतापराधं कृतिभिविवर्जितम् ॥ ३८९ ॥
असारः संसारः सरसकदलीसारसद्यो
लसिद्धिष्ठसाचिकतचपरं जीवितिमदम् ।
यदेतत् तारूण्यं नगगतनदीवेगसद्यम्
अहो धाष्ट्रं पुंतां तदिष विषयान् घावति मनः ॥ ३९० ॥
असारे खळु संसारे सुख्यान्तिः ग्रीरिणाम् ।
लालापानमिवाकुष्ठे बालानां स्तन्यविश्रमः ॥ ३९१ ॥
असीच्यद् देहे स्व पश्चपतिरुमाङ्कं समवनो
विग्रोगे गोपीभिदृहितरमयात् सा कमलभः ।
यदादेशादेतज् जगदिष मृगीदकपरवगं
स वस्यः कस्य स्यादहृह विपमो मन्मधमरः ॥ ३९२ ॥
अहिरिव जनयोगं सर्वेदा वर्जयेद् यः
कृणमिव वसु नारीं ल्यक्कामो विग्रमी ।
विपमिव विषयार्थान मन्यमानो दननाञ

जयति परमहंसो द्वक्तिमार्च समेति ॥ २९३ ॥ अहो अहीनामपि रुहनं स्थाद् दुःखानि नृतं नृपसेननानि । एकोऽहिना दष्टपुर्णेति यृत्युं क्ष्मापेन दष्टस्तु सगोत्रमित्रः ॥ ३९४ ॥ आकाशमृत्यतत गच्छत् वा दिगन्तम

अम्भोनिधि विञ्चतु तिष्ठतु वा यथेच्छम् । जन्मान्तरार्जित्ह्यभाग्रमकृत्वराणां

छायेव गच्छति \* कर्म फलानुवन्धि ॥ ३९५ ॥ आत्मानं धर्मकृत्यं च पुत्रदारांश् च पीडयन् । देवतातिथिमृत्यांश् च स कदर्य इति स्मृतः ॥ ३९६ ॥

<sup>389</sup> HU 2145 N45 (33). -- SRB. p. 83. 2; SRK. p. 112. 2 (Kalpataru).

<sup>• 390</sup> ISM Gorel44 V193; GVS2387 V61 and BVB5 V104 (extra) — 4) मिल: (for मन:).

<sup>391</sup> Gujarati P. P. ed. p. 164 V107. - BPS. f. 42a. 25.

<sup>392</sup> Es \$110 (extra). 393 X V69. 394 Bik 3279 V3.

<sup>395</sup> BORI 328 V83 (82). — BIS. 849 (3675). Śantiś. 3. 21 in Haeb. p. 424. Nitisańk. 80; SRB. p. 92. 73. — <sup>4</sup>) छायेव न राजि क**र्यफलानुबन्ध:**; SRK. p. 77. 12 (11) (PT.). 396 ISM Kaļamkarī 95 V90 (93).

आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः । श्रिपमित्रयमाणस्य कालः पित्रति तदसम् ॥ ३९७ ॥ आही मञ्जनचीरहारतिलकं नेत्राद्यनं कण्डलं नामामीकिकमालतीविकरणं झंकारकं न परम । अके चन्द्रतचर्चितं मणिगणः श्रदावलि र ी घण्टिका ताम्बलं करकङ्गणं चतरता शङ्कारकाः वोडश ॥ ३९८ ॥ आपन्मलं खल यवतयस तिक्रमित्तोऽवमानस तामां यावन मलिललहरीभक्तरः पश्चपातः । अप्येवं भी परिणतश्चन्द्रविम्बाभिरामं दरीकर्त बदनकमलं नालमस्मित्रयायाः ॥ ३९९ ॥ आयामकातळक्षमा पाप्रेस्योऽपि सरीयमः। गतिरेकेव वित्तस्य दानमन्या विपत्तयः ॥ ४०० ॥ आयर्लेखा पवनचलना श्रिष्टदीपोपमेया संपच चैषा मदवशचलत्कामिनीदृष्टिलोला । तीवञ् चान्तर्दहति हृदयं विष्रयोगः प्रियेभ्यस तसादेतत सत्ततममलं ब्रह्म ज्ञान्तं प्रपन्नाः ॥ ४०१ ॥ आलिङ्क्यन्यमन्यं रमयति वन्तमा लीलया वीक्षतेऽन्यं रोदित्यन्यस्य हेतोः कलयति शपश्रेरन्यमन्यं बणोति । शेते चान्येन सार्ध शर्मा ? य निम्नुयगता चिन्तयत्यन्यमन्यं स्त्रीमाया दश्वरित्रा जगदहितकरी केन कप्टेन सुष्टा ॥ ४०२ ॥ आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्येवं पुनः पुनः । इटमेर्क सनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥ ४०३ ॥

<sup>397</sup> Āna1788 N 101. — BIS. 938 (337). — ") आरोबस प्रदेवस्य Hit, ed. Sohl. IV. 94. ad. II, 138. ed. Johns. II. 144. IV. 98; SRB, p. 161. 354; SHV. f. 101b, 94; PT 9. 20; BPE, 11.

<sup>398</sup> Bik 3275 \$111. - SBH, 2137, 399 Ma, a \$ 111-20.

<sup>400</sup> BVB3 N59; BVB5 extra marg. f. 3b; Bik 3281 and 3278 N65; K.T. Telang's MS. F. (Kathavate) N65. — SRB, p. 69, 13; Tantrākhyāyikā II. 109; SRH. 13. 6. — ") जेशा (107 बरुवा). SS. 17. 15; SM, 1218; SSD. 2. f. 107a; SSV. 1205; SKC, f. 12a; Prabandhacintámani 255 (Bh.).

<sup>401</sup> D V145; BORI 328 V165 (156) — ") आयुक्षेयाः — ") संपद्वेयाः — ") संपद्वेयाः — ") तीव्रस्वान्त"; Bik. 3279 V159 (55).

<sup>402</sup> F4 862 — b) अयोति (for क्योति); Ujj6414 862. — 88. 44. 3; 88D. 4. f. 20a. 403 ISM Kajankar 692 V67.

आद्यया ये कता हामाम ने हामाः मर्बेटेहिनाम । आज्ञा दासीकता येन तस्य दासायते जगत ॥ ४०४ ॥ आजा नाम मनव्यामां काश्चितासर्वेशकला । यया बिद्धाः । प्रधावन्ति मक्तास तिप्रन्ति कत्रचित ॥ ४०५ ॥

आस्तां सकण्टकसिदं बसधाधिपत्यं त्रैलोक्यराज्यमपि देव तणाय मन्ये । नि:शक्समहरिणीकलमंकलाम चेतः परं वलति शैलवनस्थलीय ॥ ४०६ ॥

आहारनिदाभयमैथुनं च समानमेतत पश्चभिनेराणाम् । बाने नराणामधिको विशेषो जानेन हीनाः पश्चिमः समानाः ॥ ४०७॥ इदं नासीन न चोत्पक्षं न चासीन न भविष्यति । तत तद ब्रह्मेव सद्वपमिदमित्थमवस्थितम् ॥ ४०८ ॥

इन्हें अक्षयं अमन्धमद्धि पञ्जाननं पद्मजं सिन्धं स्वादजलं क्रिवं सितगलं कामं च सदिग्रहम । है।लानश्रधगंद्य तथेव च ह्यान लक्ष्मीपतिं पिङ्गलं जाने सर्वमिदं \* \* रचपते दत्त स्वयं हारिणा ॥ ४०९ ॥

इन्द्रः प्रधानं दिवि देवतेष विग्री मनुष्येष नदीष गङ्का । गावः पद्मध्वेष धने च धान्यं सर्वत्र गात्रस्य शिरः प्रधानम् ॥ ४१० ॥ इयं पल्ली भिक्लैरनचितसमारम्भरसिकैः

समन्तादाकीणी विषविषमवाणप्रणयिभिः। तरोरख स्कन्धे गमय समयं कीर निभतं

न बाणी कल्याणी तदिह मुखमुद्रैव शरणम् ॥ ४११ ॥

<sup>404</sup> V91 in Pt. Gangaprasad's printed ed. Moradabad 1912.

<sup>405</sup> Ady XXVIII-G-56 V11. - SRB, p. 76. 10 - d) पुक्रवत (for कप्रवित); SRH. 175. 17; SK. 6, 206; SSD. 4, f. 16a.

<sup>406 -</sup> BIS. 1070 (406). Santis, 2. 15. Haeb, p. 418. Nītisank, 68. Satakāv. 28. RKB. f. 39a (Bh.); SDK. 5. 65. 3 (p. 320, Salavaha); SRB. p. 368.34.

<sup>407</sup> Ujj 6414 V108 (109); HU 468 V112. - BIS. 1077 (409) Bhartr. in Schiefner and Weber p. 25 ff. Hit ed. Schl. pr. 24. ed. Johns. 25. Dampatisa. 25. Subhash. 139. Canakyanītidarpana 17. 17; SA. 7. 10, SS. 14. 15; SN. 175; 88V. 712. 408 ISM Gore 144 V174.

<sup>409</sup> MS. Lele (Kolhapur). Extra 2 (corrupt). - SL. f. 31d.

<sup>410</sup> C \$84 - d) बार्ज शिरस: [ C2 \$89 ].

<sup>411 -</sup> BIS. 1129 (3755) Bhartr. in Sp. Sukānyokti 7; Padyaracanā (KM. 89, p. 98. 39, Bh.); VS. 156; SK. 6. 511; SU 1201 (Bh.); SSD. 2. f. 24b. 95 H. H.

इयत्येतस्मिन वा निरचधिचमत्कत्यतिशयो

बराहो वा राष्ट्रः प्रभवित चमत्कारविषयः ।
महीमेको मधा यदयमवहद दन्तराल[करि]लैः
श्विरः शेषः श्वन्नं निमिलति परं संत्यजति च ॥ ४१२ ॥
इयम्रचिषयामलीकिको महती कापि कटोरिचचता ।
उपकृत्य भवन्ति निम्पृहाः परतः प्रत्युपकारमीरवः ॥ ४१३ ॥
इयम्रद्रदरति दुरन्तपूरा यदि न भवेदिममानमञ्जूषिमः ।
कथितृह सा दशा सहन्ते इटिलकटाश्चनिरीखणं नृपाणाम् ॥ ४१४ ॥
इस किं इरङ्गशावक केदारे कलमञ्जर्षी त्यजसि ।
वर्णवाणम् तणघन्ता नणघटितः कपटपक्षोऽयम् ॥ ४१५ ॥

तुणबाणस्, तृणधन्ता तृणधाटतः कपटपुरुषाञ्यम् ॥ ४१५ ॥ इह तुरगञ्जतेः प्रयान्तु मूर्का घनरहिता विद्युधाः प्रयान्तु पद्भवाम् । गिरिशिखरगतापि काकपङ्किः पुलिनगतैने समत्वमेति हंसैः ॥ ४१६ ॥ उचैरेष तहः फलं च प्रथलं दृष्टैन हृद्यः शकः

पकं ज्ञालिबनं विहाय जडपीस तो नालिकेरीं गतः । तामारुख बुश्चक्षितेन मनसा बुद्धिः छता भेदने आज्ञा तस्य न केवलं विगलिता चश्चुर्गता वृर्णताम् ॥ ४१७ ॥ उच्छिष्टं करखर्परं पथि गतं मुर्लेजेडीथिकृतं विजेस तस्वविचिन्तकैर्मनीमे तं खालमुत्रवीधे कतम ।

<sup>412</sup> B N65.— ") "लिवासे.— ") बराहो राहुर्यो.— ") 'बहुब्रन्टसमेथ.— ") निग किरक्: E N69; DU N66 (64); RANB G7717 N77 (66); NSI and and Jod 1 865 (69); 364 3 N66 (67); Pan 2101 N68 (69); Pan 687 and Bik 397 N86; Bar 5199 N71; HU 196 N66.— BIS. 1126 (3753) Bharty. ed. Bohl. extra 16. Hach. 2 67. Satakw. 87. SRB. p. 248, 96.

<sup>413</sup> F: N107 (105); RASB G7747 N111; NS1 N115 (118). — BIS. 1128 (3754) Sp.—") हयमुकतिसच्दालिनां—") महतां—") दृरतः (for निःस्पृहा). —") "कक्क्षां (for 'भीरतः); SA. 27. 63. —") हयमुकतसच्दालिनां —") महतां —") दृरतः (for निःस्पृहा) —") "संकटा (for 'भीरतः); SKG. f. 17b; SRB. p. 49. 157 (Devesyara). 414 HU2145 V95 — SRB. p. 96. 6.

<sup>415 —</sup> BIS. 1134 (3757); Sp. 939; SRB. p. 233, 99; SRK. p. 180.6 (Resikajivana); SU, 1242 (Bh.).

<sup>416 —</sup> BIS. 1137 (431); Śp. 198; SRB. p. 39. 23; Padyaveņi 770 (Bh.); PT. 8. 38; BPS. f. 20a. 112; SSD. 2. f. 109a.

<sup>417</sup> Bik 3280 N48; Ben60-10 N47. — BIS. 1161. Subhash. 173. 257; SRB. p. 241. 140.

<sup>418</sup> Fi.2 V110 — °) युक्तं (for गुक्तं) — °) भियसालिका; 8VP159 V extra 20; Pun 697 V122 — °) संदिष्टं करकर्षरं पश्चिमतं श्चद्रेः कृतं निन्दनं — °) न समितं बाध्मप्रवार्षेत्रं

मत्यानं च दिसस्यां च जटिलं बालैश च मकं जहं ब्रिम्माञ चोपहसन्ति चत्वरपथे दक्ता महस्र तालिकाः ॥ ४१८ ॥ व्यक्तणपरिवारी नायको यः मधायाः शतिमान्यातः शंभ्रमधीवतंसः । विरहयति न चैनं राजयक्ष्मा अधार् हतविधिपरिपाकः केन वा लक्ष्मीयः ॥ ४१९ ॥ इत्सातान प्रतिरोपयन क्रममितांश चिन्वन लघन वर्धयन **क**ञ्जात कण्टकिनो बहिविरचयन विश्लेषयन संहतान । अत्यचान नमयञ शनैरवनतान संवर्धयन भतले मालाकार इव प्रपञ्चचतरो राजा चिरं नन्दति ॥ ४२० ॥ उत्तानोच्छनमण्डकपाटितोदरसंनिमे । क्रेदिनी खीसमासक्तिः किं मदस्य न जायते ॥ ४२१ ॥ उत्तिव्र क्षणमेकमदह सखे दारियमारं मम श्रान्तस ताबद्धं क्षणान मरणजं सेवे त्वदीयं सखम । इत्यक्ती धनवर्जितेन सहसा गत्वा रमञाने शवी दारिष्टान मरणं वरं वरमिति ज्ञात्वैव तुव्णीं स्थितः ॥ ४२२ ॥

तज्ञ.— °) युक्तं (fot मुक्तं). — ") हत्या मुहुक्षेदिकां; also HU 271 V133; Meh V152 (फिक्त तर्ष): Bik 3278 and 3281 V131 चित्रहं; VSP V132 विकार

<sup>419</sup> X N89. — BIS. 1168. Subhash. 180 — <sup>ed</sup>) भवति विकलस्थानिष्टलं प्राप्त भानोः परसदनसुपेदः को न वालो लक्षुन्तवः (SEB. p. 96. 4 (in प्रस्तुक्वासः); SBH. 576; SHK. p. 75. 1 (Kalpataru); SA. 31. 4; ST. 25. 6; SHV. App. 1 (f. 4a); VS. 249; SK. 3. 14; SN. 78; SSD. 2. f. 144a; SMV. 7. 9; 6f. 209].

<sup>420</sup> Bik 3280, Ben60-10 and 57-4 N14; IO 1854, f. 23a (extra). — BIS, II71 (440) Var. Bhartr, in Schiefner and Weber p. 26, Navaratna7 in Haeb, p. 3 in Petrow. p. 38. Nitisank. 34. 5p. 1294; SRB. p. 142. 15; SBH. 2947; SRK. p. 124. 24 (5p.); SMV. 20. 13, also f. 45b (extra in 75); JSV. 118. 1; Handmannathaks p. 34.

<sup>421</sup> ISM Kalamkar846 S32; NS1 V1 (corrupt), probably extra 4 stanza displaced. — \$p\$, a144; SRB, p. 371. 119; SBH, 3341; Jüänärnava of Subhacandra; AMD, 460,

<sup>422</sup> BORI 326 V8 (7); HU271 V13; Bik1037 V74. — BIS. 1190 (446).
Paño. cd. Koseg. V. 94. Vikramaoa. 154b. Subhish. 25; Tantrakhayika II. 60;
SRB. p. 67. 68; SBH. 3195; SDK. 5. 48. 2 (p. 309, Vasukalpa); SRK. p. 56. 6
(Kalpataru); ST. 43. 15; SHV. 5. 65a. 682. f. 61a. 78; SSD. 2. f. 140b.

उत्पादिता स्वयमियं यदि तत्तनजा तानेन वा यदि तटा अगिनी खळ भीः। यराज्यमंगमवती च तदा परस्री तस्यागबद्धमनसः सधियो भवन्ति ॥ ४२३ ॥

उत्सबादपि नीचानां कलहोऽपि सखायते । कपर्दकार्धलामेन कञलो वह मन्यते ॥ ४२४ ॥ उदया गौवनयोगाः करूपं रूपमाधते । यथा तथान्यये केलिंबा[शीअपि च माध्यम ॥ ४२५॥ उदयति यदि मानः पश्चिमे दिग्विमागे

प्रचलति यदि मेरः शीततां याति बह्रिः । विकसति यदि पद्मं पर्वतामे जिलायां न भवति पनरुक्तं भाषणं सञ्जनानाम् ॥ ४२६ ॥

उदीरितोऽर्थः पश्चनापि गृह्यते हयाश च नागाश च वहन्ति नोदिताः । अनुक्तमप्यहति पण्डितो जनः परेक्षितज्ञानफला हि बुद्धयः ॥ ४२७॥

उदेति घनमण्डली नटति नीलकण्टावली तडिद वलति सर्वतो वहति केतकीमारुतः । तथापि यदि नागतः स सखि तत्र मन्येऽधना द्याति मकरध्वजस श्रदितसिक्षिनीकं धनुः ॥ ४२८ ॥ उद्यमं क्रवेतां पंसां फलं माजीरकर्मवत ।

जन्मप्रसति गौर्नास्ति पयः पित्रति नित्यकाः ॥ ४२९ ॥

<sup>423 -</sup> SRB, p. 70, 36 (Bh.); SBH, 523 (Bh.); SS, 17, 42; SM, 1175; SNL 444; SSV. 1161, 424 ISM Gorel44 V187.

<sup>425</sup> BORI 329 N115 (110) corrupt.

<sup>426</sup> Wai2 extra 5. - d) न चलडिह्या आसिनि कम्लेषा (corrupt); MS. Lete (Kolhapur) extra 1. — BIS. 1232 (462), Vikramacs. 249. Kavibhatta Padyasamgraha 6 in Haeb. 530. Prasangabh. 15b. Subhash. 209; SRB. p. 51. 222, VS. 846; SS. 46. 4; SL. f. 28b; SN. 796; SSD. 2. f. 100a; SSV. 316.

<sup>427 -</sup> SHV, f. 31b, 99 (Bh.); SS, 14, 13; SK, f. 147b; PT. 3, 3; SN, 725; SSD, 2, f, 102a; SMV, 9, 15,

<sup>428</sup> Wai2 \$101 (corrupt), - SU, 513; SK, 3, 312; SRB, p. 341, 57; SG. f. 61b.

<sup>429</sup> SVP159 V extra 21. - SRB, p. 82, 1 (Page.); SSV, 331; JS, 70; JSV. f. 303a (margin.).

उद्यानेषु विश्वित्रभोजनविश्वित्र तीवातितीवं तपः कौपीनावरणं सुबद्धममितं भिक्षाटनं मण्डनस् । आसम् मरणं च मङ्गलसमं सत्यं सहस्यद्वते

जात नरण व नज्ञण्यन तस्य तहुत्वस्य जा काशी परिहुत्य हन्त विबुधैरन्वत्र किं स्थीवते ॥ ४३०॥ उपदेशो हि मुखीणां प्रकोपाय न श्वान्तवे । प्रयःगानं कुनेगानां केनलं विषयभेनम् ॥ ४३१॥ उरो मासद्वये जाते त्रिभिमीतीस् तयोदरम् । बतुमीसीनीतम्बं च हस्तपादाविव स्थितः ॥ ४३३॥ एक एव खगो मानी चिरं जीवतु चातकः । पिपासितो वा प्रियते याचते वा पुरंदरम् ॥ ४३३॥ एक एव सत्यां दोषो द्वितीयो नोपपवते ॥ यदेनं क्षमया युक्तमशकं मन्यते जनः ॥ ४३४॥ एकान्तश्रीलस्य डदमत्य पत्रीन्द्रियपीतिनिवर्तकस्य । अप्यास्मविन्तागतमानसस्य मोशो धुवं तस्य सर्दसकस्य ॥ ४३५॥ एतसात् कथिमन्द्रजालस्य सीगभिवासोऽस्थिरं

रेतः श्रे[अयो ?]तति मस्तमस्तकपदाविर्भृतनानाङ्करम् । पर्यापेण श्रिशुस्तयोवनजरावेपैरवेपैर्श्वतं मध्यस्यचि घणोति जिञ्चति महर्निटाति जागतिं च ॥ ४३६ ॥

430 E V98; F4 V105 (104); GVS 2387 V90; BORI 331 V123; BORI 881/1884-87 V99 Meh and Bik 3278 V102; Bik 3279 V109 (6); Bik 3280 V105 (106); Bik 3281 V101 (102); VSP V103; Harilal's lith. ed. V88. — BIS. 1253 (3791); Bhartr. lith. ed. II. 3. 88.

<sup>431</sup> Wai2 extra 8. — BIS. 1287 (489). Pañc. I. 434. Hit. III. 4 (cdab). Galan Varr. 142 (cdab). Cāp. 73 in Weber. Subhāsā. 151; Sp. 418 (Cāpakya). BBB. p. 39. 4 (Cāpakya); SA. 27. 46. — ") उचकारोऊंस नीचनां; SU. 1532; PT. 8. 26; SSD. 2. f. 131b; SSV. 663; SMV. 23. 21; JSV. 209. 6. 432 Meh V146.

<sup>433</sup> A N10. — BIS. 1340 (514). Cat. 8 in Hack. p. 239. 6 in Ewald Z. f. d. K. d. M. IV. 375. Subhash 298; \$p. 82; SBH. 674; SBB. p. 226. 148; SRK. p. 189. 2 (\$p.); SDK. 4. 66. 3 (p. 273); SBH. 102. 6 (Paicatantra); ST. 6. 2; VS. 86; SK. 3, 147; SU. 1183; PT. 10. 43; PMT. 223; SG. 5. 14a; SM. 1574; BPS. f. 35a, 225; SSV. 1546; SMV. 28. 4; JS. 474; JSV. 284. 3; SKG. f. 18a.

<sup>434</sup> C V106 (107); BORI 329 N105 (100); Bik3280 N63; Bik3279 N44.

BIS. 1341 (3818, cf. also 520). Mbh. 5, 1018 (crit. cd. 5, 33, 47), 12, 5959;
SA. 23, 5; SN, 55; SNSV, 1533; SN, 468.

<sup>435</sup> GVS. 2387 V68; ISM Gorel44 V190.

<sup>436</sup> BORI 328 V145 (137); GVS 2387 V150. — \*) बहुर्भवासस्थितं. — \*) भूतक्ष्मक्षम्यभागत्त्वसभ्यांकृत्यः। — 'जरामेंदैरनेकेशृतं. — \*) बदुर (for खुदुर); Men V144 सीवा', Bik 3279 V141 (37)

ष्टतस्याः स्तनभारमञ्जरहरः कीर्णा नितम्बस्तरी मध्यं मध्यजनाभिपार्तपटितं नाशाचलं जुम्बति । वैर्यं घेहि मनःकुरङ्ग पुरतो रोमावलीवागुराम् एतद्भान्तिगतागतच्यसनिनः किं वा विषेषं विषे ॥ ४३७ ॥

ष्रवानि तानि नवयौबनगर्हितानि भिष्टाञ्चपानश्यनासनलालितानि । हारार्षहारमणिमण्डितभूषणानि भूमौ पतन्ति विद्धठन्ति कलेवराणि ॥४२८॥ पता हसन्ति च रुदन्ति च कार्यहेतोर् विश्वासयन्ति च परं न च विश्वसन्ति । तक्षान नरेण स\* जीलसमन्तितेन नार्यः अभ्यानचरिका इव वर्षनीयाः॥४३९॥

एते ते दिवसास त एव तरवस्न ताज्ञ् च प्रगव्यस्त्रियस् तच् चैवाश्रवनं सकोकिठहतं सेयं सचन्द्रा निज्ञा । बातः सोऽपि च दक्षिणो षृतिहरः सोऽयं बसन्तानिठो हा तारुष्य विना त्वयाद्य सक्तं पाठालभारायते ॥ ४४०

ॐकारे सत्यदीपे सुगय गृहपति स्रह्ममेकान्तरस्थं संयम्य द्वारवाहं पवनमविरतं नायकं चेन्द्रियाणास् । वाग्जाठं कस्य हेतोविंतरसि हि गिरां टब्यते नैव क्रिंचिद् देहस्यं पक्य नाथं अमसि किमपरे शासमोहान्यकारे ॥ ४४१ ॥

कदा भिक्षाभक्ष्यैः करगलितगङ्गाम्बुतरलैः श्वरीरं मे स्थास्यत्युवरतसमस्तेन्द्रियस्रस्य । कदा त्रकाम्यासस्थिरतत्तुतयारण्यविह्गाः पतिष्यन्ति स्थाणश्रमहत्तवियः स्कन्धश्चिरति ॥ ४४२ ॥

<sup>437</sup> Meh \$106. 438 BORI 326 V5 (4).

<sup>439</sup> Es V67 (66). — BIS. 1458 (575). Mrcch. 62. 63. Paño. ed. Koseg. I. 206. ed. orn. 154. ed. Bomb. 192. Vikramac. 16; SRB. p. 355. 8; SRK. p. 105. 3 (BIS.).

<sup>440</sup> D V132; F1.# V109; BORI 331 V133; BORI 328 V142 (134); NS2 V89 (88); Pun697 V121; Pun. 2885 S102 (97); BVB5 V117 (extra); Bik3279 V138 (34); Bik3281 V129 (130); Bik3278 V130; GVS. 2387 V119, — \*) कृतवसार्ध्रविचाननाः... \*) त्रीवासनां सक्षोक्तकराः...क्षिया। - \*) वायुर्वातस्वक्षिणो सख्यक पंचेषु संतीपितोः. — SA. 38. 70; SN. 569.

<sup>441</sup> Ujj 6414 V108; HU 468 V111. - BIS. 1491 (3857) Bhartr. in Schiefner and Weber. p. 25 Same as 461.

<sup>442 —</sup> BIS. 1524 (593), Santis, 4. 18 in Haeb, p. 428, Satakāv, 38 Nītisank, 88; SRB, p. 368, 56; SDK, 5. 60, 1 (p. 316-7, Bh.),

कन्यासंचरणं कदकायशं ताम्ब्रुहीतं सुसं खद्धेका बुटिता विशीर्ण \* \* \* जाया जरामकेटी । इतिः कायविशोषणेन शिश्चवो \* \* \* \* \* \* \* मृदानां सुखलिप्सया नतु तथाप्यास्या गृहस्थाश्रमे ॥ ४४३ ॥ किषकुठनखसुखविदलिततस्तलनिपतितफलाश्चितेषि वरस् । न पुनर्षनमदगर्वितभूगृङ्गविलासिनी दृष्टिः ॥ ४४४ ॥ किललं चैकरात्रेण पश्चरात्रेन[०ण]बुदुदम् । पश्चेकेनाण्डकः सोऽथ मासपूर्णे शिरो इत् ॥ ४४५ ॥ किलान्य वान्तु यान्तु चैकतमर्पवाः । तपन्तु द्वादशादित्या नास्ति निर्मनसः खतिः ॥ ४४६ ॥ कः कालः कानि मित्राणि को देशः कौ व्ययागमौ । कश्चाहं का च श्वकितिरितं विन्त्यं सुदूर्धहुः ॥ ४४७ ॥ काचिन् सुमाक्षी प्रियविश्ययोगे गन्तुं निश्चायास्यास्यन्ती । उद्गातुमादाय करेण वीणामेणाङ्कमालोच्य शनैरहासीत् ॥ ४४८ ॥ कार्कश्च सन्तराशिक स्वारामित्वा अराह्मतीत्व ॥ उद्गातुमादाय करेण वीणामेणाङ्कमालोच्य शनैरहासीत् ॥ ४४८ ॥ कार्कश्च सन्तराशिश्चा सन्तरालीवं सन्तर अराह्मतीत्वा ॥ ४४८ ॥

कीटिल्यं कचरांचये च बदने मान्यं त्रिके स्पृष्ठता । मीरुत्वं हृद्वे सदैव कथितं मायाप्रयोगः त्रिये यासां दोषराणो गुणा सृगदशां ताः स्पुः पश्चनां त्रियाः ॥ ४४९ ॥ कावेरीतीरभमीरुहभ्रजगवश्चसक्तमकावशिष्टः

कर्णाटीचीनपीनस्तनवसनदशान्दोलनस्पन्दमन्दः । कोलक्षाटीललाटालकतिलकलतालास्यलीलाविलोलः

रुष्ट्राटारकाटारकात्रकाराज्यस्य । कष्ट्रं भो दाक्षिणात्य प्रचलति पवन: पान्य कान्ताकतान्तः ॥४५०॥

<sup>443</sup> BVB2 V103.

<sup>444</sup> BVB2 (f. 13a) V extra on marg. Bik 3275 V11. — <sup>6</sup>) भोजने न बरस्. — <sup>d</sup>) विकारिणी दृष्टि:. 445 Meh. V145. cf. Garbhopanişad 3.

<sup>446</sup> ISM Gore 144 V175. - Sp. 4223. 447 Nag 299 N119.

<sup>448</sup> Ms. \$ II-2. — \$p. 519; SRB. p. 185, 31; SRK. p. 147; 6 (\$p.); SK. 3. 381; SL. f. 11a: BPS. f. 30a. 191.

<sup>449</sup> Es V65 (interpolation?). — BIS. 1670 (647) Pañc. ed. Koseg. I. 205. ed. orn. 153. ed. Bomb. 190; SRB. p. 350. 78.

<sup>450</sup> Es Ś112 (extra). — Śp. 3811 (Rākṣasapaṇḍita); SRB, p. 335. 136; SU. 811 (Akbari-Kālidāsa); Padyaveņi 607; SG. f. 73b; BPS. f. 25a. 156.

किं कन्दाः कन्दरेभ्यः प्रलयस्यपाताः पादपाः किं विश्वीर्षाः किं वा शोषं गतास ते गिरिक्टरगता निर्मरा वारिपूर्णाः । किं तद् वैराग्यमूलं सुचरितनिशितं झानसन्नं प्रनष्टं

येन द्वारे त्रयोणां घुनमदमलिनाः सङ्गमायान्ति घीराः ॥ ४५१ ॥

किं कर्प्तेः किंग्रु मलयजैरम्बुभिः किं हिमांशोः किं ताम्बुलैः किमथ वसनैः किं तु भोज्येर्दुरापैः।

चिद्रपाणां सरसवचसां सञ्जनानां त्रियाणां लीलागोषी गृदि सवयसां लभ्यते बण्यलभ्या ॥ ४५२ ॥

लिलाबाहा या दू सवयसा लग्यत हुम्यलम्बा । ०२२ । किंनियन्तिहेंते भानी पश्चिनी वीतरागिणी । आलिक्स मधुपं शेती प्रयाः को नाम पीपताम् ॥ ४५३ ॥

किं तेन हेमगिरिणा राजताद्रिणा वा यत्राश्रिताञ्च च तरबस् तरबस् त एव । मन्यामहे मरुपमेव पदाश्रवेण कङ्कोरुनिम्बक्टुजान्यि चन्द्रनानि ॥ ४५४ ॥ किं बाले तब सब्वणोऽयमधरी गात्रं च किं ते ऋषं

ाक बाल तब शुत्रधाउपनयर गात्र चाक त क्य रात्रावद्य विदर्भमोगपड़ना दृष्टा सुजंगेन वै। यथेवं सहसा सृतो[ना]सि न कयं कालेन दृष्टा सती क्रम्नं तत्समयेऽप्यनन्यमनसा हाहेति मन्त्रो मया॥ ४५५॥ किं यामि विक्रमपुरं किन्नु कामरूपं किं यामि दक्षिणपयं मुपुरां त्रजामि। आराध्यामि शिवनाथमनाथनाथं विस्वायमानहृदयः किमहं करोमि॥ ४५६॥

किं शाकानि न सन्ति भृथरसरिन्दुखेषु मूलानि वा किं वा जीवनमेतदेव विहितं यद् वा वर्न न कवित्। येन श्रीमदमोहसृदसनसां स्थिताग्रतो भृशुनां न आसोस्कस्पकदर्थिताश्वरपदं देहीति वागच्यते॥ ४५७॥

454 W N49. — ") v.l. कडुकान्यपि, कडुजा आप. — BIS. 1754 (681) Bhartr. ed. Bb.l. extra 8. lith. ed. I and JII. 2. 78. Galan. 80. Vetālabb. Nītipr. 12. in Haeb. p. 528; Sp. 1067 (edab); SEB. p. 215. 7; SBH. 1008; SDK. 4.34. 1 (p. 249); SRK. p. 19. 77, p. 196. 4 (Sp.); VS. 294; SS. 29. 6; SK. 2. 186, 8. 178;

<sup>451</sup> F: V60. — ") कि दारा: कन्दरान्य: । — ") Omitted. — ") 'श्यपुर्क (for 'रमपुर्क). — ") धनानिकामनां सङ्गतिं बातित धीरा: (sic); Jodhpurl and Nag 1087 V59. BVBS V62. — ") ते (for बढ़ा-). दितकृष्ट . May 8. Nag42! V64; Meh V159. — BIS- 1726 (665) as variant for कि कन्दा: कन्दरेन्य: from Subhàsh. 66.

<sup>452</sup> Pun<sup>2</sup>101 N extra 3 (on marg.); NS1 N117 (119). — SS. 57. 9. 453 Gi S III-10. — ) पितानित नित्त नित्त — ) मुचुन; M. 2 S III-11. Adyar XXIII-810 S III-11; Pun<sup>2</sup>885 S 60 (54). HU2133 and BORI Limsye<sup>2</sup>73 S 56: Punl<sup>2</sup>53 extra 2; Sri309 S 26. — ) मुचुन, — ) मुचुन,

SU. 1323; PT. 10. 12; SSD. 2. f. 54; SMV. 9. 25; SKG. f. 15b.
 455 Bikaner 3275 SS5.
 456 HU271 V3; Bik3277 N I-4.

<sup>457</sup> C and Rājā V73. — ") ज्ञाका विरमन्ति. — ") चात्रैव वान्यकाचित्. — ") भुञ्जतं (for सूत्रुत्त). — ") "ताक्षरपदा. F1 V70; F1 V76 (75); IO 1151b V72; Nag41 V66; RASBII030 V74. — SBH 3472.

किमनी प्रश्रमक्त्री किमनी उपाणि क्रोमिनपि किमनी । औदार्थोकतमनमां रजवती वसमती किवती ॥ ४५८ H कीर्तिस ते धनिका धनं मधरिमा तस्याधमणी सवा शीतांशप्रतिभस तदर्थनमियं कर्त दिवं भावति । सा लीना तब बाचि मोजनपते चन्द्रो निरक्रिध्वनिः शकातींकभदंशकावततनर्नकं परिश्रामति ॥ ४५९ ॥ कच्छीलसंनिधाने त्रिवलिनदीतीरे तन्ताः कचचत्वरे चपले । दृश्यं छल्यति पिशाचः पुरुषाणां हि मनागपि श्रवलितम ॥ ४६० ॥ कस्बोंकारप्रदीपं सगय गृहपति सक्षमनाज्यन्तरस्थं संयम्य द्वारवाहं पवनपटतरं नायकं चेन्त्रियाणाम् । वाग्जालं कस्य हेतो: प्रलपसि बहुधा दृश्यते नैव किंचिद देहरथं पड्य नाथं समसि किमपुरे डाख्याले विज्ञाले ॥ ४६१ ॥ क्योऽपि धन्यः सजनः सब्दिमान परोपकारार्थमिहार्थसंपदः । महापथावस्थितपादपः ग्रभः क्र्योऽपि काष्राय फलान्बितः किस्।। ४६२।। क्रजोऽपि सिंहो न समी गजेन्हैं: सन्तं प्रधानं न च मांसराजि: । अनेकबन्दानि वने गजानां सिंहस्य नादेन मदं त्यजन्ति ॥ ४६३ ॥ कष्णः करोत कल्याणं कंसकञ्जरकेसरी । कालिन्दीकलकछोलकोलाहलकतहली ॥ ४६४ ॥ केषांचिन निजवेदमनि स्थितवतामालस्यवद्यात्मना हृदयन्ते प[फ]लिता लता इव चिरं संपन्नशाखाः श्रियः। अभिध लक्ष्यतां खनीः खनयतां क्षोणीतलं अन्दताम अन्येषां व्यवसायसाहसिघयां तन् नास्ति यतु पच्यते ॥ ४६५ ॥

कैवर्तकर्कश्चरमहिवच्युतोऽसी जाले पुनर्निपतितः शक्तरो वराकः । बाकात् पुनर्विगलितोऽपि धृतो वकेन दैवाहतो वजति यत्र विपश्चरस्तात् ॥४६६

<sup>458</sup> BORI 326 Ś80; VSP Ś 101. — SRB. p. 70, 23; SHV. f. 69a, 738; SS, 17, 48; SSV. 550. 459 Js extra 4.

<sup>460</sup>Bik 3280 \$102; Bik3279 S 98(99); Pun1538 N100.

<sup>461</sup> ISM Gore 144. V191; GVS2387 V69. — ') नटपसि (for प्रकास). BVB5 V106 (extra); variant of 441. 462 Srå309 N72.

<sup>463</sup> A N46. - BIS. 7504. Subhash, 109; SS. 54. 1.

<sup>464</sup> Wai2 N1. - JSV. 102. 1.

<sup>465</sup> IO3318 (with Hindi trans. by Indrajit) N64. - SRB. p. 95. 126.

<sup>466</sup> Bar 5199 N31. — BIS. 1918 (740) Pañe. ed. Koseg. II. 87. Subhāsh 68; SRB. p. 92. 75; SRK. p. 219. 30 (Kalpataru); SG. f. 34a; SSD. 2. f. 52b.

को न याति वर्घ लोके झुखपिण्डेन पूरितः। मृदङ्गो झुखलेपेन करोति मधुरध्वनिम् ॥ ४६७ ॥ को लामो गुणिसंगमः किमसुखं प्राह्नेतरैः संगमः का हानिः समये च्युतिनिंपुणता का घर्मतक्वे रतिः। कः शूरो विजितेन्द्रियः प्रियतमा कानुव्रता किं धनं

विद्या कि सुख्समनवासगमनं राज्यं किमाझाफलम् ॥ ४६८ ॥ कीडां करिष्यति कियबिरमेकदंसः लिग्योष्टसत्कलरावोऽपि वरीरवाचाम् ॥ कालरमुद्रमावलिपीयमानम् आधुर्वलं पिवति शोषस्यैपित यत्र ॥ ४६९ ॥

ब्रह्माटकावालपायमानम् आयुजलायमात वाग्रह्मपात पत्र ॥ क क्रम्बिद्रीणानादः क्रम्बिदिपं च हाहेति रुदिवं क्रम्बिद् विद्वद्रोष्टी क्रम्बिदिपं सरामजकरुदः । क्रम्बिद् रम्या रामा क्रम्बिदिपं सरामजकरुदः ॥ स्र वाने संसारः किमयुतमयः कि विषमयः ॥ ४७० ॥ स्रुद्धाः सन्ति सहस्रवः स्वभणव्यापारमात्रोद्यताः स्वायों यस परार्थं एव स पुमानेकः सतामग्रणीः । दुष्पूरोदरपूर्णाया पिवति स्रोतःपति वाडवो जीमतस्र त विदाधसंभ्रजजगस्तेतापविच्छित्वये ॥ ४७१ ॥

<sup>467 —</sup> BIS. 1930 (748) Bhartr. ed. Bohl. extra 20. Haeb. 2. 105; SRB. p. 156; SRK, p. 232. 20 (Sphutasloka); ST. 13, 2, SK, 147a; SL, f. 32b.

<sup>468</sup> W N103. — BIS. 1943 (755) Bhartr. ed. Bohl. extra 10. lith. ed. I. 2. 101; III. 102. Galan 105. Nitisank. 27. Kavitamṛtak. 53. Prasangabh. 11b; BBB, p. 180. 1405; SRK. p. 239. 84 (Bh.); SL. f. 30a; SN. 841; SSD. 2. f. 157a; SMV. 11. 2.

साहारपद्ध — ) सादात (10 प्रवाद), 518 2319 (15 (20)).

470 A 706 f F V60 (acbd), — ") बीणावाद: — ") नारी (for रासा). "विष स्वरा, — ") क्षित्राता (का संस्ता). विष स्वरा, — ") क्षा का अप (for नार;), — ") दिव स्वरा, — ") क्षा का अप (for नार;), — ") क्षा का (for नार;), — ") का का अप (for नार;), — ") का का का (for नार;), — ") का का का (for नार;), — ") का का (for नार;), = ") का (for नाx;), = ") का (f

<sup>471</sup> Nag 421 Tau 4911 and 4934, N12. N15 in Telang's Ms. D. — BIS. 2032 (794) Vikramaca. 5. Sp. 773 (Meghānyokti 9); SRB. p. 52. 257 (also p. 230, 37); SBH. 285; SRK. p. 12. 21 (ST.) SA. 27. 15; Prabandhacintāmani (Sikiphi ed.) 128; ST. 1. 33; SS. 24. 13; SK 2. 74, 6. 34; SSD. 2. f. 123a; JSV. 182. 8; SKG. f. 15b.

श्वोणीश्वाश्रयिणां परोपकरणामावादवाप्तश्रियां कार्पण्यात् सुवियासनघ्ययनतो यूनां प्रवासाश्रयात् । ज्ञातृणां इरिपादमक्तिविरहादायुर्वेषा गच्छती-

त्येवं श्वासनमासनं प्रतिदिनं नादो मवत्युचकैः ॥ ४७२ ॥ श्रीमं वासो बनसवि गहातीरगुका निपातं

भोज्यं भिक्षा तरुतलगता वीथिका दीर्थशय्या । अकिः कान्ता हरुवाणयोः कीर्तनं कीडितानि

्ष्यानं शंभीः सुरतिमनिशं त्वत्यसादान् ममास्तु ॥ ४७३ ॥ स्वयोगे घोतते तावद् यावन् नोदयते शशी । इदिते हु सहसांशी न सद्योगो न चन्द्रमाः ॥ ४७४ ॥ गङ्गातरङ्गानिर्भ्वशीतले वा शिलातले । सुप्यते सुरतआन्तकान्तकान्ताकुचस्यले ॥ ४७५ ॥ गङ्गा ता[या ?]पं शशी तापं तैन्यं कल्पतनस्त तथा । पापं तापं च दैन्यं च इन्ति सङ्गो महात्मनाम् ॥ ४७६ ॥ गतं कणीम्यणं प्रसरति तथाप्यश्चिगुगलं

क्क् चौ क्कम्भारम्भौ तदपि चुबुकोत्तम्मनरुची । नितम्बन्नाम्भारो ग्रुक्ति ग्रुक्त्वं मृगयते कथंचिन् नोऽजैपीव्र तरुणिमनि मन्ये मृगदशः ॥ ४७७ ॥ गतं तत् तारुष्यं तरुणिहृदयाह्वादजनकं विश्वीर्णा दन्तालिर्गतिरपि शनैर्यष्टिश्वरणा । श्चिरः शक्कं चक्षप्रेनपटलस्वजादितमडो

मनो मे निर्देशं तदपि विषयेम्यः स्प्रहयति ॥ ४७८ ॥

<sup>472</sup> Ana (Apte Fragment) V152. — SRB. p. 180, 1049. — 4) त्यंवं कांस्ससम्बदः ... बदरश्यक्तैः ; SRK. p. 238. 76 (ST.); SHV. App. I f. 2b), 27.

<sup>473</sup> D V144. — ") नदीतीसर्ग वारि पार्न (for गुहातीर्स'). — ") सुरतसरहास-निर्म (corrupt); F V110; BORI 328 V164 (55). — ") करवरणयोः...कीहितानीः Bik 3280 V156 (54).

<sup>474</sup> Pun2885 f. 24b (top marg.). — Śp. 738; SRB. p. 209, 2; SRK. p. 168, 2 (Śp.); ST. 23, 1; SU. 1099; PT. 10, 1; PMT, 184; SSD. 2, f. 3b.

<sup>475</sup> Wai2 888; NSI V2 (cdab) — "ताज्यते सुरतकान्त:; ISM Kalamkar 846.
— ") महानिधीनसरिक्ष:; 8 85 (cdab) in R. P. Dewhurst J. U. P. Hist. Soc. I.

<sup>476</sup> ASP1461 extra 1.

<sup>477</sup> BOKI326 Ś6. — SKM. 52. 7 (Rudra); Rudrata's Śrńgāratilaka (KM. 3, p. 117); SK. 5. 260 SG. f. 66b.

<sup>478</sup> F. 580. — 4) ओरोम्स (for विषयेन्स); Āna 624 V99. — \*) हृदयानन्द'.
- \*) निक्रमतिरमुद् (for गतिरपि समेद्, — \*) अडीभूता डाँड क्वुतिविरहित कर्मपुतार्ड.
- SBB. p. 70. 41.

शतं तत तारुण्यं यत्रतिहृदयाह्नादजनकं व्यवीतः मौन्दर्यः समदकरिक्रम्भीघदलनः । जरा निर्लेक्षेयं जिरसि पदमनेः कतवती क्रब्रह्मेदानीं जननमरणोच्छेदजनकम् ॥ ४७९ ॥ ग्रन्धाक्यां नवमहिकां मधकरस त्यत्तवा गतो यथिकां तां त्यस्त्वाश गतः म चम्पकवनं तस्मात्सरीजं गतः । बहस तब निवाकरेण बहसा रोडित्यसी मन्डघी: मंतीयेण विचा पराभवपढं पञ्चन्ति सर्वे जनाः ॥ ४८० ॥ ग्रभेष्यं जातमात्रं भयनतलगतं मातरुत्सन्नसंस्यं बारुं वृद्धं युवानं परिणतवयसं विश्वमान्धं बलाव्यम । बधागे जैलग्रङ नमसि पथि जले कोटरे पञ्चरे वा पाताले वा प्रविष्टं हरति च सत्तं दर्विवाधः कृतान्तः ॥ ४८१ ॥ शर्व मोद्रहते न निन्दति परान नो भाषते निष्ठरं धोलं केत्रचिद्रप्रियं च महते क्रोधं न चालम्बते । श्ररवा काष्यमलक्षणं परकतं संतिष्ठते मुकवद दोषांश् छादयते स्वयं न कुरुते होतत् सर्ता लक्षणम् ॥ ४८२ ॥ बात्रं पात्रं प्रथमवयसि प्रेयसीनां स्तनानाम आश्वेषाणां तदिदमधुना वन्यमेतत् कृतार्थम् । वैज्ञामीने विष गिरितटे श्रिष्टनामाग्रहशै हर्षस्पर्धे जहति हरिणश्रेणयः कायकण्डः ॥ ४८३ ॥

गात्रेगिरा च विकलश चढमीश्वराणां क्रवंत्रयं प्रहसनस्य नटः कतोऽसि । न स्वां पुनः पलितकर्णकमाजमेनं नाट्येन केन नटयिष्यति दीर्धमायः॥ ४८४॥

<sup>479</sup> GVS2387 V59; BVB5 V103 (extra). - ) क्रेसेक्टलन: - 8K. 7. 37. 480 ISM Kalamkar 692 V71. — ) त्यक्या गतन्त्र चम्प (corrupt). — BIS. :2082 (821) Bhramarastaka 2. in Haeb. 240. Subhash. 153; SRB, p. 75, 18; SBH. 753; SRK. p. 186. 14 (Kāvysamgraha).

<sup>481</sup> BORI 328 V123 (119). — °) बक्षाम्रे...पथगते (for पथिगते). — BIS. 2094, Subhash, 146; SA, 38, 24; SS, 23, 10,

<sup>482</sup> NS3 N45. — ") नो दहते; Ana624 N45. — ") कोधेन चालम्बते. — BIS, 2095, Subhash, 195; SN, 709; JSV, 182, 2,

<sup>483</sup> D V137; F1.2 V111. — b) D F1 वन्यसन्यकतार्थस। — c) F1 अहरे: BOR1328 V149 (141). — ") कामकण्डू:; Pun697 V23; SVP159 V extra 17.
— ") कामकण्डू: Meh V153; HU271 and VSP V135; Bik3279 V145 (41); Bik3281 V133 (134); Bik3278 V134. 484 H V7; NS3 V6. - SDK. 5. 42. 2 (p. 305, Murari).

गान्धर्वे गन्धसंयुक्तं तान्द्वं सारती कथा । इष्टा भार्या प्रियं मित्रमपूर्वाणि दिने दिने ॥ ४८५ ।। गृहपुर्दिसं धर्मारम्यं किमत्र विचित्रता

भवति मनसो यत्रासङ्गः स एव निवन्धनम् । चरमवयसि त्यक्वा गेहं वने वसता मया-

प्यधिमत इवापत्यस्त्रहो लतासु सृगीषु च ॥ ४८६ ॥ मामे प्रामे कुटी जून्या मैस्पमन गृहे गृहे । मार्गे मार्गे जरद्वस्त्रं इथा दैन्यं नृपे नृपे ॥ ४८७ ॥ चक्रं सेन्यं नृपः सेन्यो न सेन्यः केवलो नृपः । चक्रस्वापि विरोधेन वासः प्रेतत्वमागतः ॥ ४८८ ॥

चक्षुः संष्टुणु वक्तू वीक्ष करणं वक्षः समाच्छाद्यतां

ह्य स्फूर्जमनेकभावचतुरं शृङ्गाररम्यं वचः। मन्ये ते नवनीतपिण्डसदशा मूर्खा भजन्ति स्त्रियं

ग्रुप्ते किं परिवेदितेन वयुषा पाषाणकरूपा वयम् ॥ ४८९ ॥ चत्वारो धनदायादा धर्माश्रिमुपतस्कराः । ज्येष्ठस्वापि विरोधेन त्रयं कृष्यंतनतिस ॥ ४९० ॥ चिन्दः शो अति निर्मले च गगने ताराविचित्राम्बरे

ृ चन्द्रः श्री नुनात निमल च गणन वाराविचनान्यः हंसः श्रीभति पद्मपत्रसलिले वेह्यवर्णोदके । हारः श्रीभति कामिनीकचतटे खी चखला यौवने

राजा शोमति मित्रिभिः परिवृते सिंहासने सुस्थितः ॥ ४९१ ॥

चपलतरतरङ्गेर्द्रमुत्सारितोऽपि प्रथयति तव कीर्ति दक्षिणावर्तशङ्कः । परिकलय पयोधे विष्णुपादार्धयोग्यस

(कलय पयाच । पण्युपादावयाग्यस् तव निकटनिषण्णैः क्षस्त्रकैः स्त्राघ्यता का ॥ ४९२ ॥

<sup>485</sup> C 591; [Cs 596], ISM Kalamkar 195 \$101 (102); Nag421 \$100 -- SBB, p. 159, 266.

<sup>486</sup> D V146. — a) কিন্তুর বিধা বিধানা (corrupt), BORI328 V166 (57). — b)
মুসানা: Bik3279 V160 (56). 487 Un6414 V30

<sup>488</sup> HU2145 N9 (4). - SRB. p. 146. 161 (cd var.); Sp. 1378 (c var.).

<sup>489</sup> Pun 2127 and Bik 1027 V74, HU271 V75.

<sup>490</sup> HU2145 N78 (1) corrupt. — SRB. p 156. 164 (\* तेषां उवेद्वास्तानेत सदः इन्यन्ति साध्यक्ष), SRK. p. 237. 67 (Sphutasloka).

<sup>492</sup> X: extra 4. — Sp 1092; SRB. p 216. 21.

चर्मस्वप्तं द्विधा भिन्नमपानोद्वारथपितम् । में रमन्ते नगम तम कमितन्याः कथं न ते ॥ १९३ ॥ चलन्ति ग्रेरुप्रस्ता ग्रहाचलाश चलन्ति ताराग्रहभास्करादयः । कल्पान्तकाले चलते महोदधिन साधवाक्यं चलते कदाचित ॥ ४९४ ॥ चला लक्ष्मीश चलाः प्राणाश चलं जीवितयौवनम् । चलाचले च संमारे धर्म एको हि निश्रलः ॥ ४९५ ॥ चिन्तायाञ च चितायाञ च बिन्द्रमात्रं विशेषतः । चिता दहति निजींबं चिन्ता जीवन्तमध्यही ॥ ४९६ ॥ चीराणि किं पश्चित सन्ति दिशन्ति शिक्षां

नैवाङ्गिपाः फलभतः महितोऽप्यज्ञप्यन । रुद्धा गृहापि यमिनो धनिनोपपन्नान

कस्माद भजन्ति कवयो धनदर्मदान्धान ॥ ४९७ ॥ चेतः प्रेतसमं [ समं- ]गलशतान्यासादनस तप्यति प्रायः कायकटी घटीक्रविलिकटी रोगैभवेज जर्जरः। गधी सिद्धिहरी दरीव तमसा चक्षः परं मोहय-त्यायवीयचलं कलक्रयति हा जीवं महर्जनमभिः ॥ ४९८ ॥ चेतोहरा युवतयः सहदोऽत्रक्रलाः

सद्धान्धवाः प्रणयगर्भगिग्ञ च अत्याः । वल्गन्ति दन्तिनिवहाश चपलास तरंगाः संमीलने नयनयोर्न हि किंचिदस्ति ॥ ४९९ ॥ चेष्टा भवति प्रनायोंकी रत्यत्पत्तिरक्तयोः । संमोगो विप्रलम्भग च ग्रहारो विविधो मतः ॥ ५०० ॥

<sup>493 -</sup> BIS. 2259 (903). Bhartr. hth ed I. 3, 17, SRB, p. 371, 123; SRK. p. 250, 83 (BIS.); SK. 6, 500.

<sup>494</sup> Nag 290 N116; Meh V130, Bik 3287 N extra 2.

<sup>495</sup> A V108; Es V extra 9, Et V118 (117); BOR1329 V102; Pun 627 V125; Pun 2101 V102. - BIS, 2267-9 (906), Subhash, 203, 319, Canakyanttis darpana 5. 20 (19). Vikramaca 270, SS, 23, 42,

<sup>496</sup> Adv XXIX-E-2, S IV-20.

<sup>497</sup> Ga V20; Meh V157, ISM Kalamkar 195 V87 (90). - 3) Wester. - \*) Corrupt). — BIS. 2301 (4053), Bhāgavātap. 2. 2. 5; SRB, p. 75. 15; SSD, 2. f. 139a. 498 GVS2387 V60.

<sup>499</sup> Js extra 3 (repeated), SVP159 V extra 19. — Sp. 4130; SRB. p. 373. 174 (Vikramādītya); SBH. 3318 (Vikramādītya); SRK. p. 144. 1 (Sphutadoka); SS. 23. 5; SU. 1022 (Bh.); BPB. 200; SSV. 243; SMV. 8. 14, 30. 7, 500 Pun 2101 f. 32b (extra).

जवे हि सप्तेः परमं विभूषणं त्रपाङ्गनायाः कृशता तपस्विनः । द्विजस्य विदेव द्वेनस तथा क्षमा सर्वस्य शीठं हि परं विभूषणम् ॥५०१॥ जातस्र त्वं द्ववनाधिपो यदि ततः किं सिद्धमेतावता

प्राप्तो वा यदि निःखतां विधिवशात् तेनापि किं ते गतम्। तस्मात् तोषविषादवन्धनमिदं मत्वेति संचिन्त्यतां

ज्योतिर्यत्र रूपं गते त्रिश्चवनेऽप्यात्मा समारुक्यिते ॥ ५०२ ॥ जिह्या रुप्यति जुम्बनादधरजात त्वग्र देहसंस्पर्शमान

नासा रुप्यति सौरभाधिकगुणा ताम्यूलनिःश्वासनात् । विश्वस रुप्यति । रूपदर्शनरतात कर्णी च शब्दग्रहात

स्री सर्वेन्द्रियवर्गरिप्तजननी खानिः(?) सुखानां ततः ॥ ५०३ ॥ जीर्यन्ति जीर्यतः । चक्षुःश्रीत्रे च जीर्येते तृष्णेका तरुणायते ॥ ५०४ ॥ झानात् सर्वपदार्थानां मद्राक्यं(?) सम्रदेखलम् । ततोऽङ्गवासनानाञ्चाद् वियोगः प्राणचेतसोः ॥ ५०५ ॥ तत् पाण्डिस्यं नृपति पुत्रयेन संसारचक्रे

सा सत्प्रीतिर्न चलति पुनर्याञ्चमे वा छुमे वा । छुवांति(१) संभोगे रतिषु विषये येन वाच्याः परेषां

तत् कर्तव्यं विषुलमितना यन् न भूयो न भूयात् ॥ ५०६ ॥ तन्सीकटाक्षग्रसंधितसंहतानां

तेषां कि[मीप]धवरं [वद] वैद्यराज । तस्याधरोग्नरमणनसदैवपेयं

पि[ ण्ड्री ]पयोधरमिदं ग्रुजपादवन्धः ॥ ५०७ ॥

तपन्तु तापैः प्रयतन्तु पर्वतादटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमान् । यजन्तु यागैः प्रवटन्तु सांख्येहीरें विना नैव मृति तरन्ति ॥ ५०८ ॥

<sup>501</sup> C N46; Bar 5199 N49. — <sup>4</sup>) शीलं हि सर्वेष्य नरस्य शूपणाम्।; Tan 4911 and 4930, N44; Nag 421 and 1087 N45. (cf. नाचो हि सर्वेष्ट 6रc.). — BIS. 3373 (953). Vanarāṣtaka 8, in Haeb. 245. Kāvyakal., Sp. 1556 (Pāṇḍavanakula); SRB. p. 174. 897 (Nākula). — <sup>4</sup>) प्राप्तमः सम्बन्धांपनीचिनो; SSD. 2. f. 150a.

<sup>502</sup> D V147; Bik 3279 V161 (57); BORI328 V167 (58). — ") भवना"
— ") वस्त्राचोव".

<sup>503</sup> Es \$107 (109) om. c (restored from BORIS31, \$110 (112, corrupt), 504 Gs V21. — BIS. 2428 (978), MBH. 13. 367-8 Harry. 1644. Pañc. ed. Koseg. V. 15. ed. Bomb. 83 Kavitämrtak. 65, SRH. 175. 2 (p. 224, Bh.); SSD.

<sup>4.</sup> f. 15b. 505 ISM Gorel 44 V181. 506 BORI 328 V81 (80). — SDK. 5. 55. 4 (p. 314, var.).

<sup>507</sup> Bik 3275 \$81. — of. SBH. 2225. 508 NS1 V100.

नमा अधिकमा कि ना कि वा वित्तमा तथा । वदविस्थायमानेवा मनी नापहतं यथा ॥ ५०९ ॥ तकति संबर संबर कोचने जिनलेवे सक्यारपारिषदः । मस मनोमवनपिदितं न हि शलातामुच्यते सतमारूणम् ॥ ५१० ॥ नमानिनेने नवनीरजाध्याः समझसन्ती नवरोग्रराजी । मखेन्द्रमीतस्तनचक्रवाकचञ्चा ध ौता शैवलवल्लरीव ॥ ५११ ॥ तानीन्द्रियाणि सकलानि तदेव कर्म सा बद्धिरप्रतिहता बचनं तदेव । अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः स एव रवन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत् ॥ ५१२ ॥ तावत सत्यगणालयः पटमतिः साधः सतां बळ्यः श्ररः सचरितः कलक्ररहितः कान्तः कलीनः कविः। दक्षी धर्मरतः सदा स कशली विदन्सभामण्डली यावन निष्ठस्वज्रपातसद्द्यं देहीति नो भाषते ॥ ५१३ ॥ तावत स्नानसरार्चनादिनियमखाध्यायदानवत-स्तोत्रादीनि पुरा पुटनित पुरुषा यावन न लब्धं पदम । दृष्टा सर्वगते द्वितीयरहिते निर्नामदेवे वरे किं कार्य विधिना जपेन तपमा मञ्जूषा तन्त्रेषा वा ॥ ५१० ॥ तीर्ण जीर्ण कटीरं वकनकलकलेराकलं धान्यवान्यं कन्यावस्त्रं कदनं क्षितितलग्रयनं हंडिकाखंडनैका। काणी काली कुरूपा कडुस्टनपरा गेहिनी खेहहीना तिष्रत्येका विभूतिस तदपि न गृहिणो गेहवासं त्यजन्ति ॥ ५१५ ॥

<sup>509</sup> X2 extra 3.

<sup>510</sup> Wai2 \$92 (corrupt). Possibly নহলি संचर संचर ভोचने त्रिश्चवने सुक्रमास्पर रिप्रह:... 511 Gondal 4 130 আ S94, VSP \$95.

 <sup>512</sup> W N40. — BIS. 2533 (1019). Bhartr. cd. Bohl, extra5. hth. ed. I. 2.
 59. Galan 43. Pañc, ed. Bomb. V. 26. Htl. cd. Schl. I 121. Johns. 136. Vikramaos. 226; SRB. p. 65. 16; SKM. 125. 6 (p. 437. Kseumentra); SRK. p. 45. 21
 (Rasikajivana); Bhojaprabandha 4, Tantrakhyayika II. 61, Edgerton II. 35; SKV. 16. 76. 700 (Ktemendra), f. 82a. 94, SS. 39. 29, BPB. 7; SSD. 2. f. 140b; SKG. I. 16a.

<sup>513</sup> NS1 V14. — BIS. 2542. Subhāsh. 70, ŠRB. p. 74. 41; SRK. p. 59. 3 (Sphutasloka). 514 F4 V84 (83). 515 HU2145 V21 (20).

तवातै: सारके: प्रतिजलधरं भारे विस्तं घनेभक्ता धाराः सपदि प्रस्तस तान्त्रति सहः । खतानां के मेघाः क इह विह्ना वा जलम्बाम अबाच्यो नार्तानामनपहरणीयो न महताम ॥ ५१६ ॥ तोचेरल्पेरपि करुणया मीममानी निदाधे क्रात्मकार स्वारचि प्रवता या तरीरस्य पृष्टिः । सा किं अन्या जनयितमिह प्राव्येण्येन वारां भागमाराज्ञपि विकिरता विश्वती वारिदेत ॥ ५१७ ॥ त्यक्वा सङ्ग्रपारपर्वतगहागर्भे रहः स्थीयतां रे रे चित्त कटम्बपालनविधी की वाधिकारस्व । बस्येते परतः प्रसारितहन्नः प्राणप्रियाः पृत्र्यतो नीयन्ते यमकिंकरैः करतलादाच्छित्र पुत्रादयः ॥ ५१८ ॥ त्यज्ञ दर्जनसंसर्ग अज साधसमागमम । करु पण्यमहोरात्रं सर नित्यमनित्यताः ॥ ५१९ ॥ त्रैलोक्यं मधसदनस्य जठरे सोऽप्येकदेशस्थितः सोऽप्यर्ध हरकङ्गणः स च हरः कैलासकोणे स्थितः । कैलासोऽपि न लक्ष्यते श्रितितले सा यन न महिन्दबद दंशांगे विलयत्यसी विजयते लीलावराही हरि: ॥ ५२० ॥ बमेव चातकाधारोऽसीति केषां न गोचरः। कियम्भोदवरासाकं कार्पण्योक्तिः प्रतीक्ष्यते ॥ ५२१ ॥ टटति तावदमी विषयाः सखं स्फरति यावदियं हदि महता । मन्ति तस्वविदस् त विवेचके क विषयाः क सुखं क परिग्रहः ॥ ५२२ ॥

<sup>516 —</sup> Šp. 1205; SRB, p. 52, 244; SDK, 4, 63, 1 (p. 270, Bh.); SHV, App. 1 f. la. 6; VS, 77 (Bh.); SK, f. 147a, SSD, 2, f. 26a.

<sup>517</sup> X2 extra 5. — SRB. p. 247. 47; SK. 3. 61.

 <sup>518</sup> Meh V149. — SKM. 131. 41. (Indrakavı).
 519 NSI 52; Nag 299 N121; Meh V140; Bik 3387 N extra 3. — BIS,
 2621 (1063). Vrddhachp. 14. 20. Hit. ed. Schl. ad. 25. 11. Johns. III. 24. Galam.
 Varr. 4; Sp. 734; SA. 27. 78. — \*\*) srfterent; Garudamahāpurāņa. 108. 26;
 SHV. f. 49a. 358. — \*\*) uza frar.\*\*

<sup>820</sup> Nag 421 N99; GVS 734 N103. — 4) कीकावतारो.

<sup>521</sup> W N50. — \*) W1 प्रतीकारों; W2 "इयरों; W3 "हिस्तः]; NS3 N114. — BIS. 2661 (1081). Bhartr. ed. Bolt. extra 6. Itht. ed. I and III. 2. 49. II. 50. Galan 55; \$p. 782; SBB. p. 211. 5; SBK, p. 172. 4; SG. 7. 27b.

<sup>522 —</sup> BIS, 2705 (1105). Santis, 2.5. Haeb. p. 416. Satakav. 26; SBB. p. 868. 37; SDK. 5.55. 1 (p. 313), SBK. p. 38. 12 (Sphutasioka); BKB. f. 39a. (Bh.); SSV. 1428.

२१ म. सु.

दद्यात साधर्यदि निजयदे दर्जनाय प्रवेशं तकालाय प्रभवति ततो वाञ्ख्यानः ऋगेण । तसाद देयो विष्ठमतिमिनीवकाशोऽधमानां बारोऽपि स्याद गृहपतिरिति श्रयते वाक्यतोऽत्र ॥ ५२३ ॥ दनतेत्वस्थलतं धिया तरलितं पाण्यंधिणा कव्यिनं िरास्यां कहालितं बलेत बालितं रूपश्चिया ग्रीपितम । प्राप्तायां यमभूपते नच जराधाट्यापि यं सर्वतो लोग: केवलमेष एव समदो इत्पत्तनं वल्गते ॥ ५२४ ॥ दात्रक्यं भोक्तव्यं सति विभवे संग्रहो न कर्तव्यः । पत्र्येह मधकरीणां संचितमर्थ हरन्त्यन्ये ॥ ५२५ ॥ दातारी यदि कल्पशास्त्रिभरलं यद्यधिनः किं तथैः सन्तक्षेद्रमतेन किं यदि खलास तत्कालकटेन किम । किं कर्परश्रलाकया यदि हशी: पन्धानमेति थ्रिय: संसारे हि सतीन्द्रजालमपरं यद्यस्ति तेनापि किम ॥ ५२६ ॥ दारिष्टाद हियमेति हीपरिगतः सत्त्वात परिभ्रव्यते निःसन्तः परिभूयते परिभवान निर्वेदमापद्यते । निर्विष्णः श्रममेति शोकनिहतो बुद्ध्या परित्यज्यते

निर्विण्णः श्चचमेति शोकनिहतो बुद्ध्या परित्यज्यते निर्बुद्धिः क्षयमेत्यहो निधनता सर्वापदामास्पदम् ॥ ५२० ॥

<sup>523</sup> Bik3280, Ben 60-10 and 57-4 N15. — BIS. 2074 (1104), Paño. ed. Koseg, I. 410. ed Bomb. 366, SRB, p. 178, 999.

<sup>524</sup> BORI328 V151 (143) Om. b. — SRB, p. 77. 52; SRK, p. 68. 21 (Pranadgaratnāvalı), Var. 11 both SBB, and SRK, for ") प्राप्तायां यसप्यतिहास् वाचाव्यां यरावासियं, त्रण्या केवकमेक्किय सुभरी धीरा पुरो मृत्यति।; SS. 35. 1 (var.); SN, 333; SSV, 1092.

<sup>525</sup> Bik3380 N80; 3279 N60. — BIS. 2742 (1127) Pañc. ed. Koseg. IL. 158. Vikramac. 73. Subhash. 36. 93. 166; Sp. 469, SRB. p. 69. 17; SRK, p. 63. 3. p. 222. 6 (Subutasloka):

<sup>. 526</sup> B N70. — ") कर्यशास्त्रिक". — ") संसारो हि स्रोन्त्रजास्त्रस्यो; Es N43 (42); BOR1326 N42. — ") कर्यशास्त्रित्रस्य; RASB7747 N43 (42), Jod 1 N43; Pun2101 N43 (44); Pun697 N43; NS1 N43 (44). — BIS. 2746 (4170). — ") জানিন্তব্যক্ত कि पहि सुद्धारियोपा के कर्या। — ") निया. — ") जी (16 कि. हि. Paño. 1 m Nitisanht. 26. Cat. Cambr. Mss. 10. Subhash. 308; SRH. 181. 60 (Kavyaprakáé), Saravatitanthabharana (KM. 94, p. 443) 4. 71; ST. 1. 52; SSD. f. 1576, (bacd); JSV. 301. 1;

<sup>5.27 —</sup> BIS. 2781 (1145). Mroch. 8 [1.14]. Hit. ed. Schl. I. 128. Johns. 4. Calc. 1830. p. 108; SRB. p. 68. 71; SRK. p. 56-7. 11 (Bh.); Alankāra kaustubia (KM. 66, p. 369); Tantrākhyāyikā II. 67, Edgerton II. 40. both harakal (for qttarra in a); SC. i. 36a, SM. 1303; SN. 512; SSV. 1287.; SKG, f. 18b.

दिगगजकमठकुलाचलफणिपतिबिञ्जापि चलति बसुघेयम् । प्रतिवक्षममसम्मनतां न चलति पुंतां गुगान्तेञ्जि ॥ ५२८ ॥ दुःखं सीकुक्षिमच्ये प्रथममिद्द मवेद्द गर्भवाते नराणां बालन्वे चातिदःखं मलललिततनस्वीपयःपानमिश्रमः।

वारुत्व चातिद्वःखं मळळाळततत्तुःसायवःमानामञ्ज तारुण्ये चातिद्वःखं भवति विरहजं दृद्धमानोऽप्रसादः

ताकृष्य चाततुःख नवात विष्ठिज इक्ष्मावाञ्यवादः संतारे रे मनुष्या वदत यदि सुखं खल्यमप्यक्ति किंचित् ॥५२९॥ दुरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा । क्षेष् ग्रहेषु सक्तस्य प्रमत्तवापयाति हि ॥५३०॥

शेषं गृहेषु सक्तस्य प्रमचस्यापयाति हि ॥ ५३० ॥ दुर्जनबदनविनिर्गतवचनश्चर्जमेन सक्षनो दष्टः । तिह्यपातनिमित्तं सहसा द्यान्तिमौषधं पिवति ॥ ५३१ ॥ दृष्टा दृष्टिमधो दृद्दाति कुठते नाळापमाभाषिता

श्चरयायां परिश्वत्य तिष्ठति बलादालिक्किता वेपते । निर्यान्तीषु सखीषु वासमवनान् निर्गन्तुमेवेहते जाता वासनयव संग्रति सम ग्रीत्वे नवोद्वा श्रिया ॥ ५३२ ॥

देवं चन्द्रकलाधरं फणिधरं ब्रह्माकपालाधरं गौरीवामधरं त्रिलोचनधरं रुद्राक्षमालाधरम् । ग्रह्मोतकतरकपिकलजटाचडोत्तमां गृह्वरं

नीलप्रीवमनादिसिद्धसततं सोमोश्र[शिरक्षाकरम् ॥ ५३३ ॥ देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बान्यवाः । तं देशं नेव पश्यामि यत्र आता सहोदरः ॥ ५३४ ॥

<sup>528</sup> C N99 (100) — ") কুমকুলা"। — ") মারা (for মুরা), টে N109 (10), F1 N99, F4 N99 — ") কুমমাণি বিশুরাণি নক্তরানি (২০), BOR1329 N93 (৪৪), RABB 7747 N107 (105), Jod 1 N107 Pun 2101 N109 (110), N181 N108 (111) — BIS 1534 (598) begins with কুমতুকুলাবাতবিশাস Bhartr ed Bohl extra 23, Haeb 2 109 lith ed I 88 SRB p 48 121, SK 6 261 PT 1 64, SSD 2 f 995, SMV 9 42 JSV 175 3

<sup>529</sup> Fs V68 (paraphrase of 199) - BIS 2825 Subhash 106

<sup>530</sup> ISM Kalamkar 195 V119 (122)

<sup>531</sup> HU632 extra f 5a - SRB p 48 120

<sup>532</sup> Gujarati P P ed Bhartr \$92 -- BIS 9932 (1230) Sahityadarsana 40, Sp. \$672 (Srihara), SRB p 318 14 (Hara), SRH, 2072 (Śriharadeva), SKM 77 2 (p 274, Śrihara), SDK 2 131 1 (p. 153, Sriharadeva) 533 Jectral

<sup>534</sup> BOR139 N104 (99) — BIS 7555 Carr. 408, SRB p 361 6; SRH. 762, 1 (Ankavalı), Com on Candraloka, 8 14, Sähityamimämää 6 (p 72), Sä. 374 45 Väjmikuramämää 72, (; ; ;

देहीति बचर्न श्रुत्वा देहस्याः पत्र देवताः । तत्त्वचादेव नश्यन्ति हीवीश्रीष्टतिकीर्तवः ॥ ५३५ ॥ धृतं मांसं सुरा वेश्या खेटं चौर्य पराङ्गनाः । महापापानि ससैव व्यसनानि त्यजेहुषः ॥ ५३६ ॥ हिरष्टवर्षा योषित् [च] पत्रविंशतिकः पुमान् । अनयोनित्तां ग्रीतिः खर्ग इत्यभिषीयते ॥ ५३० ॥ हो विश्रो विश्रमांग्रं वा दम्पत्योनृपनृत्तयोः । अन्तरे न हि गन्तव्यं हरस्य द्वमस्य च ॥ ५३८ ॥

घनतनयविपत्तिच्याघिदुःखो गृहस्रो यतिरपि नियमस्रो नीतिस्रस्रो वनस्यः । गुरुपरवग्रकारी क्लिस्पते त्रक्षचारी हरिचरणविहारी केवलं धन्यजन्मा॥५३९॥

धन्यानां नवपूरापूरितप्रखड्यामाङ्गनालिङ्गन-त्रसानेकसुखप्रमोदमनसां स्वरपायते धर्वरी । असाकं तु इंदुम्बग्रम्बलकथासंतापचिन्ताज्वर-ज्वालाजागजागरुकप्रसमां सेवातिटीर्घायते ॥ ५४० ॥

घन्यास तु ये **ञ्चि विभोगकरा मनुष्या विम्बाधरामृतनिषेवणतत्परा ये ।** अन्येऽपि संततिभवार्णवतोषदक्षा ये पाञ्चमोहमवतीर्य पदं त्रजन्ति ॥५४१ ॥

धन्यात्र ते वीतरागा गुरुवचनरतास त्यक्तसंसारभोगा योगाभ्यासेऽतिलीना गिरिवरगहने योवनं ये नयन्ति ।

<sup>535</sup> NS1 V13. — <sup>4</sup>) श्रीहोकान्तिकीर्त्तयः; ISM Kalamkar692 V7. — •) वक्काहरे. — •) रिवांन्ति तद्भवः सुन्ता. — SRB. p. 73. 6; SRK. p. 60. 15 (Sp.). SN, 500; SSD, 2, f. 138b; SSV, 1270.

<sup>536</sup> HU2145 N71 (1). - BIS. 2994 (1262). Vikramaca, 267,

<sup>537</sup> BORI329 553 (54); Pun 2101 554 (56); BORI Limaye273 530; Somadeva's Yasastilakacampū (KM, 70, II. p. 251). द्वादसवर्ष योग रोडसवर्षे-वितस्थिति: पुरुष: । प्रीतिः परा परस्परमनयोः स्थाः स्मृतः स्थितः ॥ (Dhùmadhvaja?).

<sup>538</sup> HU2145 N6 (1). — Cf. BIS. 6160 (5013) Vrddhaoa. 7. 5. Berl. MS 255.

<sup>539</sup> ISM Kalamkar 195. N extra 1 on marg. last fol. (not as Bhartr. Śloka.)

540 Ma. 6 Š V-20. — b) Ms ninica; . — SDK. 2. 175. 1 (p. 182); SSD,

2. 1. 141a, 541 ISM Kalamkar 86 692

<sup>542</sup> A \$100. — \*) A1 com. 'dotters!; F1 \$99. — \*) dotters.
— \*) musin ('or diringaris)... aspa. — \*) \$20 (for aspa). — \*) and
"quadratis, BU \$103; Jods \$99; NS1 \$103 (203); NS2 \$98; BOE1232 \$104
(103); Bar1781 \$103 (106). Some Mas. & deres (for affecting in 9); \$2,880 Q

अन्ये प्रोत्तक्षपीनसानकलक्षसराकान्तकायां विज्ञान्ते कान्तामालिका कण्डे सदतलकायने केरते ते जी धन्याः ॥ ५४२ ॥ धर्म: प्रज्वलितस तपः प्रचलितं मत्यं च दरे गतं प्रथमी मन्द्रफला नपाञ च कटिला: जलापि "य ? विश प्राव्यणाः । लोकाः स्त्रीय रताः स्त्रियोऽपि चपला लौह्यं गतास तापसाः साधः सीदति दर्जनः प्रमवति प्रायः प्रविष्टे कलौ ॥ ५४३ ॥ धर्मार्थकाममोक्षाणां यस्पैकोऽपि न विद्यते । अजागलातमधेव तस्य जन्म निरर्थकम् ॥ ५४४ ॥ धातस तात तवैव दश्णभिदं यत सापि कस्तुरिका कान्तारान्तरचारिणोऽस्य प्रथतो नामी कता मृत्यवे । बद्येनां पिश्चनस्य यस्य रसनाकन्देऽकरिष्यत्त[स्त]दा क्रेशी नास्य वधोऽभविष्यदनिशं संतापकर्तिः।सतः ॥ ५४५ ॥ धातम तात विरुद्धोऽपि दित्रयं मा रूथा नणाम । भत्यसम्विषेक्को सेहमन्यरते जने ॥ ५४६ ॥ धिक किं जीवितमापदेकनिलयं पित्राप्तवन्धज्झितं दीनानाथजनोपकारकरणव्यापारदरीकृतम् । मन्दीभतश्रशाङ्कशेखरपदद्वंद्वारविन्दस्मृति व्यालोलायतलोचनास्तनतटप्रश्लेषविश्लेषितम् ॥ ५४७ ॥

<sup>.8553 \$101;</sup> HU1881 \$19; HU2144 \$97 (99); Meh \$104; Bik\$279 \$102 (103); Bik\$280 \$105; GV82387 V48 and BVB5 V102 (extra). — ") ते अव्या के विशास क्लिंगा...संलासंसा: — ") नगनगाईन. — ") वेसि. — ") माई (for क्रुप्टे). — BIS. 8085 (1813 ) Bhartz, ed. Boll, extra\$25; JSV 3.08.2

<sup>543</sup> HU2145 N49 (36). — BIS, 3092. Vet. in LA. (III) 30. Subhash. 58; SRB, p. 99, 25; SBH, 3076 (var.); SRK, p. 64, 6 (Sphutasioka).

<sup>544</sup> GV8734 N96. — BIS. 3120 (1318). Vrddhacana. p. 20, 13. 10. Hit. ed. Sohl. or. 25. Johns. 26. Galan. Varr. 195; SRB. p. 159, 255.

<sup>545</sup> Bik3276 N extra f. 11b top marg. — BIS. 3140 (only ab) Subhash. 239; SRB. p. 61. 265 (var.); SRK. p. 23. 13 (var.).

<sup>546</sup> BORIŠ29. N64 (59); Pun2101 N63 (64). — <sup>5</sup>) হিল্লা না ক্রমা ছুবা.
— ') অলেন্দ্র; Pun697 N63; N81 N63 (64); Bik3279 N67; Bik3280 N76.
— 'JSV.168.1.

<sup>547</sup> D V129; Fr. v V106; BORI329 V98; Pun2101 V98; NS2 V101 (99); SVP159 V extra 13; Pun2127 V130; Meh V150; Bik3379 V135 (31); Bik3278 and 3281 V127; BORI328 V138 (131).

चित्र चिक्र तान क्रिमिनिविशेषवपुषः स्फर्जनमहासिद्धयो निव्यन्तीकत्रशान्तयोऽपि च तमःकारागहेण्यासते । तं विद्वांसमिह स्तमः करपटीभिक्षाल्पजाकेऽपि वा बालावक्रसरोजिनीमधनि वा यस्याविशेषो रसः ॥ ५४८ ॥ धीरव्यतिभिरलं ते तीरद मयि मासिको गर्भः । जन्मदवारणचढ्या मध्येजठर समुच्छलति ॥ ५४९ ॥ भैवें क्रम विना श्रमा च जननी शान्तिः प्रिया गेहिनी मत्यं मित्रमिदं दया च भगिती खाता मनःसंयमः। घटवा अमितलं दिशोऽपि बसनं ज्ञानामतं भोजनं होते यस्य कटम्बकं सम सखे कस्माट भयं योगिनः ॥ ५५० ॥ न कर्यान पापप्रतीयं न कुर्याद वरगोत्रिणी । न कर्योद विधवा नारी गर्भसावी च दमेखी ॥ ५५१ ॥ न कर्यादभिचारीप्रवश्यादिकहककियाम । लक्ष्मणेनेन्द्रजित कृत्याभिचारसमये हतः ॥ ५५२ ॥ न ताहक कर्परे न च मलयजे नो सगमडे फले वा पुष्पे वा तब भवति यादक परिमलः। परं त्वेको दोषस वयि खळ रमाळे यदचितं विके वा काके वा लघुगुरुविचारों न हि कटः ॥ ५५३ ॥

<sup>548 —</sup> BIS 3153 (4°65) Santis 4 10 Haeb p 426 Satakav. 37 Nitisank 85 Kavyakal ; RKB f l 39a (Bh ) SRB p 371 112, SDK 5 67. 2 (p 321, Ballana)

<sup>549</sup> BU104/7 N103 — SRB p \_12 18, SK 3 199 PT 10 26, Padyayent 711 (Jagannetha)

<sup>552 -</sup> Śp 1526 (Ksemendra) 5RB p 155 80 (Bh)

<sup>(</sup>iv) 552 K2 extral — Sp 1016, SRB p 240 119, SRK p 208.1 (Sp.), VS 286, SK. 3 257 PT 10 74 PMT 229, SG f 25a

न हुकेनः सजनतासुपैति बहुप्रकारिरि सेन्यमानः ।
भूषोऽपि सिकः पयसा घृतेन न निम्बद्दश्चो मधुरत्रमेति ॥ ५५४ ॥
न देवे देवन्तं कपटपटबस् तापसजना
जनो सिष्ट्यावादी विरलतरहृष्टिश् च जलदः ।
प्रसङ्गो नीचानामवनिपतयो दृष्टमनसो
जनः शिष्टा नष्टा अह ह कलिकालन्यतिकरः ॥ ५५५ ॥
न निर्मिता केन च दृष्ट्यां न श्रुपते हेममयी कुरङ्गो ।
तथापि शृष्णा रधुनन्दनस्म विनाधकाले विपरीतबुद्धिः ॥ ५५६ ॥
न नाकष्टृष्टं न च सार्वभीमं न पारमेष्ट्यं न रसाधिपत्रत् ।
न योगसिद्धिं [न] पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति पादं सुरजःप्रपन्नम् ॥ ५५७ ॥
न परिहरति सृत्युः पण्डितं श्रोजियं वा धनकनकसम्द्रं बाहुवीयं नृपं वा ।
तपसि नियमयुक्तं सुस्थितं दुःस्थितं वा वनगत इव विद्वित्तिवायः कृतान्वः॥५५८
न भवति सवति च न चिरं भवति चित्रस्तात्रस्त स्वेत फले विस्वदिक्तं ।

कोपः सत्पुरुवाणां तुल्यः स्नेहेन नीचानाम् ॥ ५५९ ॥ न भिक्षा दुष्पापा पथि पथि मठारामसरितः फठैः संपूर्णा भृविंदिपमृगचर्गापे वसनम् । सुस्ते वा दुःखे वा सदद्यपरिपाकः खबु तदा विनेत्रं कस त्यक्वा धनव्यमदान्धं प्रणमति ॥ ५६० ॥

57h 569

<sup>| 1343 \$6 (2444) 440944(14 3944)(1 1 450 11 | 554</sup> Wai2 extra7, corrupt. — BIS. 3295 (4301). Vrddhacâna. 11. 6; 8RR. p. 59. 224 (8RK. p. 22. 4 (8p.); ST. 3. 4; VS. 359; SK. 2. 119; SHV. f.

<sup>555</sup> HU2145 N52 (38). - SRB, p 99, 13; SRK, p, 64, 1 (ST).

<sup>556</sup> A N60. -- BIS. 3324 (1409). Vrddhacapa 16. 5. Vikramacarita 45. Subhash. 175; SS, 46, 15. 557 NS1 V99.

<sup>558</sup> BORI328 V122 (118). - BIS, 3968 (परिहरति न), Subhāsh, 82.

<sup>559</sup> BORI329 N101 (96, Corrupt). — SRB. p. 47, 107; SBH. 236; SRH, 31. 22 (Sundarapāndya); Alamkararatnākara515, (1) 23 (1); Hemsowadra's Kāvyānušāsana 5. (KM. 71, p. 208 varr); PT: 1. 37; BPB. 285; SSD. 2. f. 125b; SSV. 1521; Ja. 459.

<sup>560</sup> A V37; B V104; D V38. — b) सुगचमादि बलानं; Eo.5 (and a few Dhanastra Mas. like BORIS937-1884-87) V37, F1 V38. — b) अवि विद्याल्यमादि (aso); Jod3 V40; Pun2101 V37; Pun697 V36; NSI V43; NSI V45; NSI V45; NSI V45; NSI V45; NSI V45; Bih3230 V40. — b) सुगदिद्याल्याल्याल्य- b) सुन्धे वा Meh V39; Bih3230 V42 (41); Bik3280 V41; BORI329 V38; HU1387 V40. — BIS. 3862 (1429) Biart; like ed. 1.8. 97. also in Subhash. 312; Prabandhacintamapi S2; BN 320. BPS. f. 25a, 154.

न भोगहार्या न च बन्धुहार्या न आरहार्या न च राजहार्यो । स्वदेश्वमित्रं परदेशबन्धुर्विवासुचां ये पुरुषाः पिचन्ति ॥ ५६१ ॥ नरपतिहितकर्ता द्वेष्यतां याति लोके

जनपद्दितकर्ता त्यज्यते पार्थिवेन्द्रैः । इति महति विरोधे वर्तमाने समाने नपतिजनपदानां दर्लमः कार्यकर्ता ॥ ५६२ ॥

नुपातजनपदाना दुलभः कायकता ॥ ५५६ ॥ ननमेऽघोम्रुखं नियाद् दशमे जन्म च श्रुनम् । एवं गर्भस्थितिः प्रोक्ता प्राणिनां भवजन्मनि ॥ ५६३ ॥ न नियया केवल्या तपसा वापि पात्रता ।

सत्र इत्तमिमे चोमे तद् हि पात्रं प्रचक्षते ॥ ५६४ ॥ न विषयमतं कर्ते शक्यं प्रयत्नशतिरपि

त्यजति कडुतां न खां निम्बः स्थितोऽपि पयोहदे । गणपरिचितामार्यां वाणीं न जल्पति दर्जनश

चिरमपि बलाध्माते लोहे कुतः कनकाकृतिः ॥ ५६५ ॥
न वैराग्यात् परं भाग्यं न बोधादपरः सखा ।
न हरेरपरस बाता न संसारात् परो रिष्ठः ॥ ५६६ ॥
न स कश्चिदुपायोऽस्ति दैवो वा मालुषोऽपि वा ।
येन मृत्युवर्धं प्राप्य जन्तुः पुनरिहाबनेत् ॥ ५६७ ॥
न सा सभा यत्र न सन्ति इद्धा इदा न ते ये न बदन्ति धर्मम् ।
धर्मः स नो यत्र न चालि सत्यं सत्यं न तद्द यत् कपराजविद्धम् ॥५६८॥

<sup>561</sup> Ady XXV-L-2, after N16 (without number). — SSD. 2, f. 110%; cited in T1 com, on 15 = हतेयांति.

<sup>562</sup> C N101 (102); 101854, extra in fol. 23a; Bik3280, Ben60-10 and 57-4 N12. — B1S. 3396 (1443). Paño ed. Koseg. I. 147. ed. Orn. 107. ed. Bomb. 131; Sp. 1353; SRB. p. 152. 409; SN. 643; SSV. 1621; JS. 508; SKG. f. 7b. 563 Meb V148.

<sup>564</sup> ISM Kalamkar 195 N extra 3. — BIS, 3423 (4345) Yajfia, 1, 200. Subhāsh. 290.

<sup>565</sup> BIS. 3438 (1470) in anustable metre (ab only); Sp. 377 (Bh.); SRB. p. 61. 255 (Bh.); SBH. 455; SSD. 2, f. 129a; JSV, 198, 13.

<sup>566</sup> BU \$106; HU 1387 \$92; cited in Y1 com. on यां विन्तपासि — B18. 3452 (1575). Vikramaca, 17.

<sup>567</sup> D V143; BORI 328 V163 (154); Bik3279 V157 (53).

<sup>568</sup> BORI329 N98 (93) Bik 3279 N61; Bik3230 N61. — BIS. 3463 (1489). Mb. 5. 1339 (= BORI crt. ed. 5. 55, 49). R. ed. Bomb. 7. 59, 3. 33. Hit. ed. Schl. III. 61. Johns. 64. Galan Vera. 330; Sp. 1344; SRB. p. 174. 884; SRB. 1.63. 132; Frabandhacintámani 129; Alamkārakaustubba (KM. 60, p. 385); Gavulamhabpurana III. 52; SS. 13. 4; Ft. 8. 1049; SKG. 4, 78.

न हि अवति यन् न मार्च्य भवति च मार्च्य विनापि यनेन । करतञ्जातमपि नस्पति यस्य हि भवितञ्जाता नास्ति ॥ ५६९ ॥ नागो भाति यदेन कं जलहहैः यूर्णेन्दुना धर्वेरी

ञ्चीलेन प्रमदा जवेन तुरगो नित्योत्सवं मन्दिरम् । वाणी न्याकरणेन हंसमिथुनैर्नदाः सभा पण्डितैः

वाणां च्याकरणन इसामधुननदाः सभा पाण्डतः सस्युनेण कुछं नृपेण वसुषा लोकत्रयं शार्मिकैः ॥ ५७० ॥ नामिस तृप्यति काष्टानां नापगानां महोद्घिः ॥ नान्तकः सबैभतानां न पुंतां वामलोचनाः ॥ ५७१ ॥

नाथे श्रीपुरुषोत्तमे त्रिजगतामेकाधिपे चेत्सा

सेव्ये खस्य पदस्य दातरि सुरे नारायणे तिष्ठति ।

यं क्ंचित्पुरुषाधिपं कतिपय्यामेशमल्पार्थदं

सेवाये मृगयामहे नरमहो मृदा वराका वयम् ॥ ५७२ ॥

नाघीतं शब्दशासं स्फुटपदनिमलं हेतुतन्तार्थयुक्तं

श्रोणीभारालसाङ्की कुचभरनिमता लालिता नो सृगाक्षी। विश्रेम्यो नैव दर्ज न च इतमनले नार्चितः श्रंश्वदेवो

हा कष्टं मन्द्रभाग्यो मरणवशगतः कं वरं प्रार्थयामि ॥ ५७३ ॥ नामाप्यन्यतरोनिमीलितमभत तत तावदन्मीलितं

प्रस्थाने स्वलतः स्वर्त्मनि विधेरन्यैर्गृहीतः करः । क्रोकश चायमदृष्टदर्शनदशादःवैश्वसादस्वतो

युक्तं काष्टिक व्यनवान् यदसि तामाम्रालिमाकालिकीम् ॥ ५७४ ॥

<sup>569</sup> C N108 (109) °) বন্ধ ছি মাবলি 1; BOR1329 N107 (102); Bik3279 N50; Bik3280 N69. — BIS. 5519 (1509). Pain. ed. Koseg. II. 11. 133, ed. Bomb. 9, 122. Viltramasoa. 54, 149; SRB. p. 91, 42; SMV. 8, 26.

<sup>570</sup> RASB 7747 V122 (last âl., incomplete).— ") कंबल हो; Pun2101 V extra 2, 9 V117.— ") स्वया बहुमती कोकन्य कियुन्ता (for तृषेण etc.).— BIS 3545 (1518) Pafearatna 1. in Haeb. 3. Vitramaca. 87. Subhāsh. 201; SRB. p. 180. 1042; SRK. p. 228. 75 (ST.); VS. 881; SA. 8. 51; SSD 2, £. 150a; SHV. app. I. 4. 9. 87; SS. 10, 32; SK. 6, 97; SL. 2 78; BPB. 308; 38V. 30. 2.

<sup>571</sup> Wai2 \$95. — BIS. 3547 (1520) Mbh. 5. 1538-9 (= BORI. crit. ed. 5. 40. 6); 13. 2236, Pafic. ed. Koseg. I. 153, ed. Orn. 112. ed. Bomb. 137. Hit. ed. Sohl. II. 111, Johns. 113. Virramaca. 53. Subhash. 218. Pafacara. I. 14. 99=R, 5. 50. 12; \$9. 1498 (Bhārata, Cāpakya and Paficākhyāna); SRB. p. 154. 60; SRH. 54. 7 (Mbb.); Garudamahāpurāņa 109. 40; SHV. f. 97 b. 18; SS. 35. 10; SSD. 2. 1. 168b; JS. 409; SKG. f. 4b.

<sup>572 —</sup> BIS. 3568 (1527). Šantiš, 1. 11. in Haob. 412; SRB, p. 376, 258; SDK. 5. 53. 2 (p. 312, Bh.); SRH. 200. 31 (Yādavaprakāša).

<sup>573</sup> Ujj6414 V104 (105); HU468 V107, — BIS. 3575 (1530) Bhart, in Schiefner and Weber p. 25.

<sup>574 -</sup> SBH. 1017 (probably Bhallata) assribed to Bhartr. in preface p. 747; AMD. 833.

नार्य जनो में सुखदुःखहेतुर्त देवतात्मा गृहकर्मकालाः । मनः गरं कारणमामनित संसारचकं परिवर्तवेद् यत् ॥ ५७५ ॥ नाजस्वप्रसत् जलेष्वपि कृतावासस्य कोशे रतिर्

दण्डे कर्कश्चता श्रुखे तु मृदुता मित्रे महान् प्रश्नयः । आमले गणसंग्रहच्यसनिता द्वेषश्च दोषाकरे

यसैषा स्थितिरम्बुजस्य वसतिर्युक्तैव तत्र श्रियः ॥ ५७६ ॥
नासीत् कश्रित् परित्राता दाता वा वचसोऽपि च ।
झक्रोति कः परित्रातुं कालेन कवलीकृतम् ॥ ५७७ ॥
नित्यसक्ष्रग्रलम्येन जीतलेनाविनाशिना ।
एकेनैवामृतेनेष बोधेन स्थेन पूज्यते ॥ ५७८ ॥
निद्राम्नृद्वित्लोचनो मृगपतिप्रविद् गुहां सेवते

निद्राह्मपुर्यकायमा चूमपायमायू गुहा समय तावत् स्वरममी चरन्तु हरिणाः स्वच्छन्दसंचारिणः । उक्तिदस्य विधतकेसरसटाभारेण निर्मच्छतो

<sup>575</sup> ISM Kalamkar 194 V91 (94).

<sup>576</sup> HU2144 N101 (103), Bik3276 N102; Lim930/39 N102. — Sp. 1137; SRB. p. 244. 236; SKM 110 66 (Jayavardhana), SRK. p. 198. 5 (Sp.).

<sup>577</sup> ISM Gorel44 V172 578 ISM Gorel44 V179.
579 Bik3276 N extra (f. 9b marg ). — SRB. p. 231. 51. — 4) सर्वाच्य:

सन्तव वीर्षायुर: 580 A NI1 581 (V 52. — ) अञ्जामे विदारिता।— \*) कालोर्थ परापिण्डलोलुजनवा कांकेरिव प्रेतितः।; BOR1339 V103. — \*) जो लङ्गायिदा?...वैरिगीतः. — \*) नितन्तक्विकिः।; RABB7747 V118 (21); BU V16, Pan2101 V extra 2 1— V109; IO 1151b V64; Nas421 V44, HU1376 V52. — SDK. 5.5.4 (2, 0, 313).

<sup>582</sup> BORI328 V144 (136); Meh V125 and V133; GV52387 V114. — \*) जुले नित्ता नाषीय येनेद्वारा । — \*) तल्के नाम वर्ष किसत्र। — \*) वृत्तेत वदत्ती। — SBB. p. 375. 223 SM. 1465; SSV. 1448.

नोपमोक्तं न च त्यक्तं शक्तोति विषयाय जरी ।
अस्ति निर्देशनः भेष जिह्वया लेढि केवलम् ॥ ५८३ ॥
नो पश्याम्यसर्ता द्वलं न घनिनां वाचं मृणोम्यभवान्
नो मिध्यागुणकीर्तनैरहरहः संस्तौमि क्रुसामिनम् ।
इत्यालोच्य कवन्य उद्वतद्वजो इत्तानुबन्धे स्थितो
दोषोपाश्रयसंग्रहच्यसनिनि छिन्तेऽञ्जना मूर्घनि ॥ ५८४ ॥
नो मेघायितमर्थवारिविरहक्षिष्टार्थिशस्य मया

नो मेघायितमर्थनारिनिरहक्किष्टार्थिशस्य मया नोद्वुत्तप्रतिपक्षपर्वतकुले निर्धातवातायितम् । नो वा वामविलोचनामलमनाम्भोजेष भक्तयितं

मातुः केवलमेव यौवनवनच्छेदे कुठारा वयम् ॥ ५८५ ॥

नो बक्तं न विलोकितं न इसितं न क्रीडितं नेरितं न स्थातं न परीक्षितं न पणितं नो वा सुतं नोदितुम् ।

नो दातुं न विचेष्टितुं न पठितुं नानन्दितुं वैधितुं नो जानाति जनः स जीवति कथं निर्ुजनुडामणिः ॥ ५८६ ॥

नो विद्यान च भेपजंन वश्चतानो बान्धवंनो गुरुं नो इष्टं[न च]देवतान जननीन स्नेहबद्धा प्रिया। नार्थो न स्वजनेन किंन हि कुर्तुशारीरकंनो बलं

नो ज्ञान्त्या न सुते सुरासुरनैरः संघीतमायुर्धुवम् ॥ ५८७ ॥ पश्चाननं परिभवत्युदरेण वेणीदण्डेन पत्नाकुलं शश्चिनं सुखेन । या सा जगन्नयज्ञयमधितानतान्नी बुद्ध्या कया वत बुधैववला बनाये ॥५८८॥

पतक्रमातक्रकरक्रमुक्तमीना इताः पश्चभिरेव पश्च । एकः प्रमादी स कर्यं न हत्यते यः सेवते पश्चभिरेव पश्च ॥ ५८९ ॥ पृत्रं नैव यदा करीरविटपे दोषो वसन्तस्य किं नोलकोऽप्यवलोकते यदि दिवा सर्पस्य किंदवणम् ।

<sup>583</sup> Meh \$78. - BIS. 3833 (1652). Kāvyād. 2. 326. (?)

<sup>584</sup> Bik3278 and 3281 V132. 585 - SDK. 5. 54. 4 (p. 313, Bh.).

<sup>586</sup> BORIS28 V153 (145).

<sup>587</sup> BORI328 V120 (no number). — SN. 400; SSV. 279; JSV. 261, 8.

<sup>588</sup> Ha \$74. - SM. 1395; SN. 260; SSV. 1380; JS. 395; JSV. 240. 3.

<sup>589</sup> ISM Kalamkar195 V85 (88).

<sup>590</sup> W N93; Pun2885 N90; NS3 N119; BVB5 V101 (extra). — \*)

\*\*(1922. — \*) avi 4a; Lim1485 V extral. — BIS, 3895 (1688) Bhartr. ep.

Bohl. 2, 89, lith, ed. I. 91, II. 93, Galan. 94, Subhash, 187; SRB, 93, 96; SRE.

धारा जैव पतन्ति चातकमले मेघस्य किं दवणं यन पर्व विधिना ललाटलिखितं तन मार्जितं कः क्षमः ॥ ५९० ॥ पन्धा खेदसिनी प्राप्ते बन्नेणाध्यपळवेः । व्यक्तिता एव जी ? जां ति ते जराधरपयोधराः ॥ ५९१ ॥ परं स्वभाव एवेषो यत परार्थविधित्सया । केबाननभवन्त्येव स्वयं स्रायादमा इव ॥ ५९२ ॥ परदारपरद्रव्यपरद्रोहपराञ्चलः । गक्का बते कदागत्य मामयं पावयिष्यति ॥ ५९३ ॥ परापवादवादेन रमते दर्जनी जनः । काक: सर्वरसान अक्टे विनामेध्यं न तप्यति ॥ ५९४ ॥ परिवहीऽतिदःस्वाय यद्यत श्रियतमं नणाम । अनन्तं सखमाभोति तदिद्वान्यस्ति?] किंचन ॥ ५९५ ॥ पश्चितिन्याः सन्तो यद्यपि कथयन्ति नैकमपदेशम् । यास तेषां खैरकथास ता एव भवन्ति ज्ञास्त्राणि ॥ ५९६ ॥ परीक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम् । बर्जवेत ताहर्श मित्रं विषक्रम्भं पयोग्रखम् ॥ ५९७॥ परोऽपि हितवान्बन्धर्वन्धरप्यहितः परः । अहितो देहजो व्याधिहितमारण्यमीषधम् ॥ ५९८ ॥

p. 104. 1 (ST). Canakyanttidarpana 12. 6; SHV. f. 63b. 651 VS. 848; SS. 46. 12; SL. f. 37b; SSD. 4. f. 2a; SLP. 11. 37; SKG. f. 18b.

<sup>591</sup> Bik3276 S extra (f. 8b marg.). 592 Srh309 N75.

<sup>593</sup> X N160. — BIS. 3922 (1697). Subhāsh. 217; Śp. 667; SRB. p. 154, 46; com. on Candrāloka 5. 103; SA. 27. 48. — <sup>5</sup>) पराकुसन् । — <sup>64</sup>) मङ्गापिपास मानदं पार ।; SHV. f. 61a. 611; SM. f. 50b.

<sup>594</sup> Wai2 extra6. 595 ISM, Kalamkar 195 V82 (85).

<sup>596</sup> B N101. — ") उपचरितव्या: — ") तेषां याः खेत"; F. N98. — ") उपचरितव्या: म. N101. — ") उपचरितव्या: म. N101. — ") उपचरितव्या: F. N101. — ") कृष्यप्रतिव्यन्तः; F. N87. — ") कृष्यप्रतिव्यन्तः i, B. N132. N106 (87); HU2144 N88 (87); Bib3390 N106 (104). — BIS. 3056 (1714). Blatzt, ed. Bohl. extra22. Haeb. 3, 018, 50. 326 (Bah.); SS. 236 (11; SK. 2. 68; St. U.1456; F.T. I. 1; SSD. 2. £. f. 115b.

<sup>507</sup> Wai2 extr4 13. — BIS. 3979 (1739), Chp. 18, in Haeb, 74 in Weber, 75 in Hoefer, Vrddhack. 2. 5. Samkrtapāthop, 54. Subhāsh. 226. Hit. ed. Schl. 1. 71. Johns. 78. Galan Varr. 164 SKDr. under erray and first, SRB. p. 83. 1; SRH. 88. 6 (p. 111, Kautilya); SRK. p. 54. 2 (Prsangaretnavali); Garudamahāpurha 115. 49; SSD. 5, 142b; SKG. 5, 5a.

<sup>598</sup> C N104 (5); BOR1329 N132 (97); Bik3279 N43; Bik3280 N62.
BIS, 3988 (1736) Hit. ed. Schi. I. 98. Johns. 107; Kavitantaka. 66; SRB. p. 156. 152; SBH. 2705; SRH. 183. 54 (Mbb.); SRK. p. 231. 8 (Prassfeparataivail); SA. 37.5; SHV. f. 92b 22; SK. 6. 198; SL. f. 46a; JSV. 39. 1; SKG. f. 5b.

पातालान न सम्रद्धतो बत बलिर्मन्यर्न नीतः श्रवं नो मणं जांजिलाञ्छनं च मलिनं नोन्मुलिता व्याचयः । डोपस्यापि धर्म विश्वत्य न कतो आगवतारः श्रणं चेतः सत्प्रस्वाभिमानगणना मिथ्या वहन खिद्यसे ॥ ५९९ ॥ वात्रापात्रविशेषोऽस्ति धेनपन्नगयोरिव । रुणात संजायते श्रीरं श्रीरात संजायते विषम् ॥ ६०० ॥ वंसः खियां खियः पंसां संयोगं प्रति यत कतम । स ग्रकार इति ख्यातो रतिकीडादिकारणय ।। ६०१ ॥ प्रसी वर्षशतं द्यायस तदर्धे वाजितात्मनः। निष्फलं बदसौ रात्री शेतेऽघः प्रापितस्तमः[१] ६०२ ॥ पण्यक्षेत्रं विषयविरतिः सत्तपः साधमङो दानं वाक्यं कळकरहितं प्राप्यहिंसा च यज्ञः । धर्मो जन्तष्वगतिष दया जाहवी भावश्रद्धिः सम्यग्ज्ञानं भवभयहरं तष्टिरिष्टा विभृतिः ॥ ६०३ ॥ परो वा पश्चाद वा कचिदपि वसामः क्षितितले किमेवं नग्र छिन्नं वचनविभवाकीतजगताम । गृहे वारण्ये वा कचकलशहारे मृगदशां मणेस तल्यं मौल्यं सहजसुभगस्य द्यतिमतः ॥ ६०४ ॥ प्रकाममभ्यखत नाम विद्याः सौजन्यमभ्यासवशादलभ्यम । कर्णों सपल्यः प्रविसारयेयुः प्रसारयेदक्षियुगं न काचित् ॥ ६०५ ॥

<sup>599</sup> D V124. — <sup>5</sup>) सूगलाञ्चलख (for वृश्तिः च्)1; Fo V117, extra; Es V extras; Es V113 (12, extra); Es V119 (extra). — <sup>8</sup>) Eo.s विसोधियो वस वकी मीतो न सूच्युः अर्थ। <sup>8</sup>) Eo को मामुद्धं; Es नोरास्थं — <sup>8</sup>) Eo.s काओं (for विवासे) BOR1331 V131; RASB V109 (112), Fr. V101. — <sup>8</sup>) नोन्पूर्धं सावाञ्चलख; Fo V109. — <sup>8</sup>) नोन्पूर्धं (for 'नावाने); Fun697 V115; NS2 V84 (83); BVB5 V74; Meh V124; Far V104; Bik3272 V103 (20). — §p. 207; 6RB, p. 60, 44; SHV, (f. 78a) 53; SSV, 345; SMV, 7. 20, JSV, 2986.

<sup>600</sup> Wai2 extra 9. — BIS. 4031 (4526). Prasangābh. 4, SRB. p. 157; 203 (Vyāsa); SBH. 2975.

<sup>601</sup> Pun2101. f. 32b, cf. चेष्टा अवति etc.

<sup>602</sup> ISM Kalamkar195 V117 (120). 603 Yt N44.

<sup>604</sup> Rajl V extra2. - SRB. p. 80. 33.

<sup>605</sup> GVS2387 V108. - SRB, p. 49, 165.

प्रणमत्युक्तिहेतोर्जीवनहेतोर्विधुक्ति प्राणान् । सुखहेतुत्वन दुःखी सेवक अन्यस तु मूर्त्व एव ॥ ६०६ ॥ प्रतिदिनमपनसुरूमे भिश्चकजनजननि सायुक्तरपत्ते । नृपनमनि नत्कतारिणि भगवति भिश्चे नमस तुरुपम् ॥ ६०७ ॥ यसि पीतं तोयसस्यं सारत्तः श्रिस्स निहितसास्य तालिकेस स्माणाः

प्रथमवयसि पीतं तोयमल्पं स्नरन्तः शिरित निहितमारा नालिकेरा नराणाम् । सलिलमप्रतकल्पं दधुराजीवितान्तं न हि कृतग्रुपकारं साधवो विस्मरन्ति ॥ ६०८

प्रज्ञान्तशासार्थेविचारचापरुं निष्टचनानारसकाव्यकीतुकम् । निरत्तनिःशेषविशेषविष्ठवं प्रयातुमन्बिच्छति श्रंकरं जनः ॥ ६०९ ॥ प्रातःस्नानमनःप्रसादजननं दुःस्वप्रविध्वंसनं

शौचस्यायतेनं मलापदरणं संवर्धते तेजसाम् । रूपज्योतिकरं गदत्रश्चमनं सत्कर्म चाप्यापनां[१]

नारीणां च मनोहरं श्रमहरं स्नानाद् दशैते गुणाः ॥ ६१० ॥ प्राप्ता जरा यौवनमप्यतीतं बुधा यतथ्वं परमार्थेसिद्धये । आधुर्भतप्रायमिदं यतोऽसौ विश्रम्य विश्रम्य न याति कालः ॥ ६११ ॥ इन्दी विन्दति प्रमुणवपदवी विष्टेविक्षेग्रस्

पुस्मिश्रेदुपलभ्यते रतिसुखं कैणीदशामादरः । उत्पन्ना यदि जागडीबु कविता किं नः कृतं संस्कृतैर् भूपाले थवने समस्तभ्रुवने वैदग्ध्यमस्तं गतम् ॥ ६१२ ॥

<sup>606</sup> HU155 N93; Nag421 N38, Ana624 N146; ISM Kajamkar 125 N42 (32); INS3 N45. — BIS. 4217 (1835). Htt. cd. Schl. II. 25. Johns. 24. Sch. D. (32); SRB. p. 97. 14; SDK. 5. 42. 4 (305); SRH. 124. 15 (Sandaraphayla); SRK, p. 108. 2 (ST), SHV. (fol. 73a) S01, SG. f. 40a; SSD. 2. f. 146a; SKG. f. 9b.

<sup>807</sup> D V102; GVS2387 V78; Lim1486 V extra8; BVB5 V108 (extra); Bik3279 V107 (4). — SRB. p. 96. 1; SRK. p. 48. 7 (Sp.); SS. 36. 8; SM. 908; SSV. 889.

<sup>608</sup> Mys 582 N63. — BIS. 4249 (1856) Vikramaca, 91, Prasangabh.; Sp. 1029; SRB, p. 51, 220; SKM. 33, 34; SRK, p. 210, 1 (Sp.).

<sup>600</sup> D V125; Eo V118. — ° 'হল্বিল্ল'. — ° মুলা (for am.); Es V120; BORI331 V132; J (only up to चिल्ला no after the last folks); Fa. v 102; BORI328 V134 (28); BORI 329 V34; Pun2101 V34; Pun697 V116; QV82387 V110 — °) মাল্যুমালিমভালি জীবুই মাল; Jod3 V126; NS2 V36 (65); Sph 309 V37 — °) 'ভিষয়ালিমভালি জীবুই মাল; Jod3 V126; NS2 V36 (65); Sph 309 V37 — °) 'ভিষয়ালিমভালি জীবুই মাল; Jod3 V126, NS2 V36 (85); Bls 3279 V131 (27); Bls 3278 and 3281 V122. — BlS. 4279 (4591) Bhartr, lith. ed. II. & 100; Subbássh 317, SBH. 3405 (SuSanta).

<sup>610</sup> HV2145 N10 (5).

<sup>611 —</sup> BIS. 4325 (1901) cf. Schiefner and Weber p. 12; Sp. 4165 (Bh.); SRB. p. 374. 196 (Bh.).

<sup>612</sup> Wai 2 extra 1 corrupt). — SRB. p. 180, 1052 (var.); SHV. App. I. f. 2b. (order cdab).

बन्धुर्वैविजनायते गुणानिधिः कान्तापि सर्यायते मित्रं चापि खलायतेऽति सहसा पुत्रोऽप्यमित्रायते । भीस्वण्डं दहनायते अवणयोः झालं च छलायते वाते पुण्यनिवर्तनेऽतिसहतामर्थोऽप्यनर्थायते ॥ ६११ ॥ बहुद्यः फणिनः सन्ति मेकमञ्चणतत्पराः । एक एव हिं शेषोऽपं घरणीयरणञ्चमः ॥ ६१४ ॥ बाले नीहारकाले स्वामदचरित तुङ्गवधोजलिङ्ग-चाराहारावलीनाममिनवकम्रालासंदीयान्य्यभाजाम् । भोणीमारालसानामजदिनमपि ये गाहसंकेष्ठवन्तः

शाणामारालसानामञ्जादनमाप च गाढस-स्कृषयन्तः सन्तस् ते पुण्यवन्तो जगति किमचलाः प्राणवन्तोऽप्रतीताः ॥ ६१५॥

बाले बालमणालकोमलभने मनालिमालालके

ठीलान्दोलितलीललीचनपुगे तन्विञ्च यामो वयम् । इत्याकर्ण्य वचांसि सा विरहिणी नेत्राम्बुधारानना एणाक्षी परिपूर्णचन्द्रवदना निःश्वस्य मोहं गता ॥ ६१६ ॥ बाले बाले चकितहरिणीलीचने लोचने मां

दृष्ट्वा दृष्ट्वा क्षिपति च वृथा नाद्य लक्ष्यं तवाहम् । श्वान्तं चित्तं विषयरहितं ज्ञानतः सांप्रतं मे

छिन्ने मूले किमयि तरवे दीयते वारिसेकः ॥ ६१७ ॥ बाह् द्वौ च मृणालमास्त्रकमलं लावण्यलीलाजलं श्रोणीतीर्थिशिला च नेत्रशकरी घम्मिछश्चैवालकम् । कान्तायाः स्तनचन्नवाकयुगलं कन्दर्यवाणानलेर्

दग्धानामवगाहनाय विधिना रम्यं सरो निर्मितम् ॥ ६१८ ॥ विम्बाकारं सुधाधारं कान्तावदनपञ्चतम् ।

अत्र कियापदं गुप्तं मयीदा दश्जनार्विकी ॥ ६१९ ॥

<sup>615</sup> Pun2885 V90 (91); RASB G 9475 V X-12; HU 2133 V91.

<sup>616</sup> Es extra after Ś (f. 32a); Es Ś extra 1 (f. 34b). — b) Both MSS. বেৰটে. — b) Both MSS. বিহেলীবয়ানুখাবাৰা; 8MV. 14. 20; SLP. 10. 3.
617 B V59; Fs V108. — a) কিনিছ (for কিন্দিৰ); Jod 1 V57. — b)

माचवान्तं तुरावान् ।. BVB5 V60. — <sup>5</sup>) माचवान्तं तुरावान् — <sup>4</sup>) वारिहोष:; Meh V156. 618 — BIS. 4458 (1970) Śriņāratilaka 1. Kavyakl. 96; SRB. p. 271. 54;

SRK. p. 271. 8 (Bh.).
619 B, Bik3279, BVB5, and Lum1485 \$15; Jod 1 \$15 (14). — SRB.
p. 194. 15.

बीमत्सा विषया जुगुप्सिततमः कायो वयो गत्वरं प्रायो बन्चुमिरष्वनीव पथिकैः सङ्गो वियोगावदः । हातच्योऽयमसार एव विषयः संसार हत्यादिकं

हातच्योऽयमसार एव विरसः संसार इत्यादिकं सर्वस्वैव हि वाचि चेतसि पुनः प्रण्यारमनः कस्यचित ॥ ६२० ॥

त्रविवासिक विकास विकास के स्वाप्त । ५२ ॥ बुद्धश्वितियासिक विकास के स्वाप्त । न पीयते । न छन्दसां केनचिद्धकुतं कुछं हिरण्यमेवाजेय निष्फलाः कलाः ॥६२१॥ श्राक्षणो जन्मना श्रेयान सर्वेषां प्राणिनासिकः।

तपसा विद्यया तुष्ट्या किन्नु मत्कलया[१]युता ॥ ६२२ ॥

भगवन्तौ जगभेत्रौ सूर्यचन्द्रमसावपि ।

काले गच्छत एवास्तं निपतिः केन लङ्घयते ॥ ६२३ ॥ भयप्रमत्तस्य गृहेष्वपि स्वाद् अतः स आस्ते सहषट्सपत्तः । जितेन्टियस्यात्मरतेर्वेषस्य गृहाश्रमः किंत कृतिस्वद्यम् ॥ ६२४ ॥

भर्ता यद्यपि नीतिशास्त्रनिष्ठणो विद्वान् कुलीनो युवा

दाता कर्णसमः प्रसिद्धविभवः शृङ्गारदी[श्वागुरुः । स्वप्राणा]धिककरिपता स्ववनिता सेहैः समं ठालिता

तं कान्तं [ प्रविद्याय सैव युवती जारं ] पति बाञ्छति ॥ ६२५ ॥ मर्गेद्वरिभूमिपतिना रचितमिदं नीतिरीतिचिन्नेन । ज्ञाते यत्र न युवति घीरोऽधीरः प्रमाणं स्वात् ॥ ६२६ ॥ मबद्धवनदेहलीविकटतण्डटण्डाहत-

शुटन्युकुटकोटिभिर्मघवदादिभिर्भूयते । व्रजेम भवदन्तिकं तनुसूपेत्य पैशाचिकीं

न तु त्रिदिवसंपदं त्रिदशनाथ नाथामहे ॥ ६२७ ॥

<sup>620 —</sup> BIS. 4464 (1974). Santis. 1. 20. Haeb. p. 413. Kāvyakal. 23; RKB. f. 39a (Bh.); SRB. p. 370. 93; SDK. 5. 56. 1. (p. 314, Bilhana).

<sup>621</sup> RASB 7747 (E type) N24 (a stray from E com.); Pun 2101 N24 (25); NSI N24 (25). — BIS. 4484. Subhash. 73, SRB. p. 64. 11; SS. 39. 7; SKL 2. 170; SSD. 2. f. 105b; Aucityavicaracarca of Kşemendra (KMl. p. 150 Magha).

<sup>622</sup> ISM Kalamkar 195 N extra (on final fol.).

<sup>623</sup> Ady XXI-E-2 N IX-13. — BIS. 4527 (2011). Kāvyād. 2. 172; \$p. 449 (Dandikavi), SRB. p. 90. 5 (Dandi), SRK. p. 73. 28 (Sp.); SSD. 4. f. 2b. 624 ISM Kalamkar 195 V83 (86) corrected from arrange groups; in ab.

<sup>625</sup> HU2145 NI. - SRB. 350. 79; SRK. p. 117. (Sphutasloka).

<sup>626</sup> A N105 (final).

<sup>627</sup> Xə extra. — a) "व्यवाहितः। — ") प्रकृतिनीलः। — ") किमिलासरसंपर्य सम्पनाथ ना" (order odab); BU V10. — SK. I. 15; Sivastuti of Lankestwara 5 (KM. 1; p. 7).

मारत्या वदनं भिया च सदनं गोविन्दकीर्त्या मनो धर्मेण अवर्णं, परेस् तु तरणं छीर्वेण बाहुद्रयम् ।

दानेनापि करः [सभीक्ष्य सततं] बस्साञ्चया भूतलं स्वातुं चानवकाशतां कथयितुं कीर्तिस तु द्रं गता ॥ ६२८ ॥ भास्तान वेषः कलावान वचनपरिचयो अविकारोऽतिवकः

स्पर्शः सौम्यो गुरुथ स्तनकलग्नमराखेरतान्तश् च शुक्रः । मन्दो हासस्तमश्रीः कचनिचय इव सुभूवा त्वं च केतः

सेवामेर्व ब्रहाले विद्वति सुमगे सुख मानब्रहोऽयम् ॥ ६२९ ॥ मिक्षा कामदुषा षेतुः कन्या शीतनिवारिणी । अवला च शिवे मिक्तिविमवैः किं प्रयोजनम् ॥ ६३० ॥

भोगे रोगमयं जये रिष्ठभयं काये कृतान्ताद् मयं हर्षे शोकभयं मुखे क्षयभयं वित्ते भयं सर्वतः।

शास्त्रे बादमयं गुणे खलभयं रूपे जरातो भयं सर्वे नाम भयान्वितं भज सस्वे विष्णोः पटं निर्भयम् ॥ ६३१ ॥

मोगे रोगमयं छुखे क्षयभयं वित्तेऽपि भूपाद् मयं दास्ये स्वामिभयं जये रिपुमयं वंशे कुयोषिद्रयम् । माने म्लानिमयं गुणे खलभयं काये कुवान्ताद् मयं सर्वे नाम मयं भवेत पुनरहो वैराग्यमेवामयम् ॥ ६३२ ॥

भी भी बुद्धिविचारचारुमतयः पृच्छामि तद् भण्यतां किं नारायणनामधेयमसमं पीयूषधाराः किरत्। किं वानन्दयरायणं नियमितं किं वा सुधार्गार्भेतं

किं वा स्यूतसुधेव केवलमिदं किं वा परा निर्देतिः ॥ ६३३ ॥

<sup>628</sup> Ans (Aptefragment) V151, - SRB, p. 136, 47,

<sup>629</sup> Meh \$73: Bik3275 \$75.

<sup>630</sup> C and HU1376 V57, 10 1151b V60.

<sup>631</sup> For this and next sloka see note on स्रोते रोगसर्व (294). D V136; Par V103; HU2144 V95 (91); Meh V121 and V136 (var.); Bik3279 V144 (40).

<sup>632</sup> GVS2387 V104 and BVB5 V111 (extra). — ") विषेडिमिय्यवर्ष ।
— ") ग्ले (for ज्ञते, in GVS only). — ") न्हें (हंग कारे)। — ") संस्थ मज वर्षों (for अवे, in BOR339 V96 (95). — "), विषेडिमिय्यवर्ष । ") श्रेषेषु या वर्षों (for अवेद्वारात्ता)। BOR339 V184 (40). — ") केहें बामने वर्षेत्रवर्षा ।— ") सर्वेद्यामार्थ मनेयुवर्षा । BOR338 V184 (40). — ") विषेडिमिय्यवर्ष । " । वंशेषु (for नंत्रों कु.). — ") व्यालि (for स्वालि), हें (for कारे). — ") व्यत्तिमाय्यवर्ष - ") वंशेषु (for नंत्रों कु.). — ") व्यत्तिमाय्यवर्ष - ") वंशेषु (for नंत्रों कु.). — ") व्यत्तिमाय्यवर्ष - ") वंशेषु (for नंत्रों कु.). — ") व्यत्तिमाय्यवर्ष - ") वंशेषु (for नंत्रों कु.). — ") व्यत्तिमाय्यवर्ष - ") वंशेषु (for नंत्रों कु.). — ") व्यत्तिमाय्यवर्ष - ") वंशेषु (for नंत्रों कु.). — ") व्यत्तिमाय्यवर्ष - ") वंशेषु (for नंत्रों कु.). — ") व्यत्तिमाय्यवर्ष - ") वंशेषु (for नंत्रों कु.). — ") व्यत्तिमाय्यवर्ष - ") वंशेषु (for नंत्रों कु.). — ") व्यत्तिमाय्यवर्ष - ") वंशेषु (for नंत्रों कु.). — ") व्यत्तिमाय्यवर्ष - ") वंशेषु (for नंत्रों कु.). — ") व्यत्तिमाय्यवर्ष - ") वंशेषु (for नंत्रों कु.). — ") व्यत्तिमाय्यवर्ष - ") वंशेषु (for नंत्रों कु.). — ") व्यत्तिमाय्यवर्ष - ") वंशेषु (for नंत्रों कु.). — ") व्यत्तिमाय्यवर्ष - ") वंशेषु (for नंत्रों कु.). — ") व्यत्तिमाय्यवर्ष - ") वंशिक्ष प्रतामाय्यवर्ष - ") वंशिक्यवर्ष - ") वंशिक्ष प्रतामाय्यवर्ष - ") वंशिक्यवर्ष - ") वंशिक्यवर्ष - ") वंशिक्यवर्ष - " (वर्ष प्रतामाय्यवर्ष - ") वंशिक्यवर्ष - ") वंशिक्यवर्ष - " (वर्ष प्रतामायवर्ष - ") वंशिक्यवर्ष - " (वर्ष प्रतामायवर्ष - ") वंशिक्यवर्ष - " (वर्ष प्रतामायवर्ष - ") वर्ष प्रतामायवर्ष - " (वर्ष प्रतामायवर्ष - " (वर्ष प्रतामायवर्ष - " (वर्ष प्रतामायवर्ष - ") वर्ष प्रतामायवर्ष - " (वर्ष प्रतामायवर्ष - " (वर्ष प्रतामायवर्ष - " (वर्ष प्रतामायवर्ष - " (वर्ष प्रतामायवर्ष - "

२३ स. सु.

भो लोकाः श्रष्णुत प्रस्नृतिमरणव्याचेत्र, चिकित्सामिमां योगहाः सम्रदाहरान्त मुनयो यां याह्मवस्त्रपादयः । अन्तर्ज्योतिरमेयमेकममलं कृष्णाख्यमापीयतां यत् पीतं परमामृतं वितत्तते निर्वाणमात्यन्तिकम् ॥ ६३४ ॥ आतत्त्र चित्त सखे विवेक मगवजाचार सवें गुणाः कौलीनत्वमपि अमे मगवति बीडे सखि श्रूयताम् । विद्याभिः परमश्रमण हि मया नीताः परामुक्तिं तत् किं मामपहाय यौवनवने कुत्रापि यूवं गताः ॥ ६२५ ॥ आन्तं याचनतत्वर्यण मनसा देहीति वाक् भेतिता भुक्तं मानविवर्तितं परमृहे साश्रक्तिं काकवत् । साम्रेपं सुद्धिकटासकृटिलं दर्षं सलानां मुखं याचावार्थकतं तदेव करते तत्रापि सज्जा वयम ॥ ६३६ ॥

मत्तान् वित्तमदेन चित्तजनुषा संजातचित्तम्रमान् इन्द्रज्ञः चन्द्र उपेन्द्र इत्यनुदिनं स्तुत्वा नरेन्द्राधमान् ।

द्राक्षातीतरसं दयामयसनुं दाक्षायणीवस्त्रमं बीभाभिश्वितमन्मयं पश्चपति साभादपेक्षामहे ॥ ६३७ ॥

मत्तेमक्रम्मनिर्भेदकठोरनखराशिभिः।

सुगारिरित नाक्षेत्र लघुतामेति केसरी ॥ ६३८ !! मद्रश्रजाः परमद्दापतिवंशजा वा ये भूमिपाः सततप्रुज्वलघर्मिचताः । मद्रभेमेव परिपालनमाश्रयन्ति तत्पादुकाद्रयमद्दं शिरसा नमामि ॥ ६३९ ॥

मधुरमधुरस्तिग्धं चाङ्गं सुचन्दनरूषितं मृदुभुजलतापाश्चामी सुकङ्कणभूषिताः । प्रकृतिसुरमिस्तैरालापाः सरोदयदायिनो विरहविभुरस्तेते चित्तं हरन्ति च सेन्द्रियम् ॥ ६४० ॥

<sup>634</sup> ISM Kalamkar 692 V63; Bik3279 V103 (100); Meh V78 (4 前年: 元項丙); Bik3280 V101 (102). — SKM, 132. 6 (p. 457).

<sup>635</sup> Jod3 N101 (103); Lim1485 V98.

<sup>636</sup> D V95. — ") योवनतत्त् । — ") साजह्रवा; BORI328 V99 (97); RASB 9510 V86. — ") आत्रवांचन" । — ") साजह्रवा! — ") वज्ञानाव"; HU1387 V97; Bi83279 V100 (97); Bi83280 V98 (99). — BIS, 4643 (2079); Bp. 421; SBB, p. 77. 53; ST. 33. 4. — ") त्रे त्राह्मवा! — ") नुणे देवि यदम्यिक्प्रिस युवस्तावा"; BHV. f. (76b) 859 (begins आत्रवांचन"); SSD. 4. f. 7a. 637 Sp. 1309 V100.

<sup>638</sup> Bik3287 N extra (marg. f. la). - SBH, 583.

<sup>639</sup> ASP1461 extra3. 640 Ma. s S. I-20; substitute for 273.

भष्यत्रिवलीनिपथे पीने कुष्यत्रते च चपलद्याम् । छलयति मदनपिद्याचः पुरुषं हि सनागपि स्वलितम् ॥ ६४१ ॥ मर्कटस्य गले बद्धा पुष्पाणामिव मालिका । अविनीतस्य या लक्ष्मीः सा चिरं नैव तिष्ठति ॥ ६४२ ॥ सर्यादासङ्गभीतेरस्तमयतया विधेगाम्मीयेगोगात्

न क्षुभ्यन्ते च तावन् नियमितसिललाः सर्वदैते सम्रुद्राः । आहो क्षोभं ब्रजेयुः कचिद्पि समये दैवयोगात् तदानीम्

न क्षोणी नादिचकं न च रिवशशिनौ सर्वमेकार्णवं स्वात् ॥६४३॥
महाजनस्य संसर्गः कस्य नोम्नतिकारकः ।
पणपत्रस्यितं तीयं घचे ग्रुकाफलिश्रयम् ॥६४४॥
महेश्वराणां सिद्धानां जीवन्युक्तशरीरिणाम् ।
न कियानियमोऽस्तीह स सञ्जस्य प्रकल्पितः ॥६४५॥
मा गाः प्रत्यप्रकारकाराधिया वैवर्ण्यमाकर्णय

श्रीकर्णाटनसुंधराधियसुधासिकानि सकानि नः । वर्ष्यन्ते कविभिर्महार्णेवसरिहावाधिविन्ध्याटवी-क्षञ्जामारुतनिर्वस्यभुतयस्तेभ्यः किमात्तं फलम् ॥ ६४६ ॥ मातेव रक्षाति धितेव द्विते निवञ्जः

मातव रक्षात ।पतव ।इत ।नयुङ्क कान्तेव चाभिरमयत्यपनीय खेदम् । कीर्ति च दिश्च वितनोति तनोति रूक्ष्मीं किं किं न साधपति कल्परुतेव विद्या ॥ ६४७ ॥

<sup>642</sup> Es N113 (114); Fs N105 (103); Bik3279 N64; Bik3280 N85; BORIS39 N91 (94); RASB 7747 N109; Joal N111; N81 N113 (116); Pun2101 N114 (115); — SA. (cdab) 27. 67 (47). — <sup>b)</sup> 用房时前用房面 單則 18; SSD, 2.f. 143b. (cdab).

<sup>643</sup> Bik3276 N extra (f. 62b, top marg.). — SDK, 4. 8. 5 (p. 231, Suvarnarekha).

<sup>644</sup> Meh N108. — BIS. 4755 (2145) Paüc. ed. Koseg. III. 58, Bomb. ed. 61; SRB. p. 86. 2; SRK, p. 89. 13 (Śp.). 645 ISM Gorel44 V182.

<sup>646</sup> Ja extra6. - SRB, p. 114, 11; SDK, 5, 40, 4 (Bilhana).

 <sup>647</sup> G. M.-s N H. 10. — BIS. 4807 (2174) Vikramaca. 127; SRB, p. 30,
 18BH. 3445; SRK. p. 42, 3 (Sphutasioka); SU. 1431; PT. 3. 28; BPB, 5;
 18BD. 2. f. 109; SKG. f. 11b.

मानग्रहहतां पंसां वरमापत पदे पदे । मानहीनं मरे: मार्थ विमानमपि संत्यजेन ॥ ६४८ ॥ माने नेव्छति वारयत्यपदामे ध्मामालिखन्त्यां हिया म्बातक्ये परिवास नियनि करी व्याधव धेर्ये गते । रुषो त्वामनुबधता फलमियत प्राप्तं जनेनासना यः स्प्रष्टो न पदा स एव चरणौ स्प्रष्टं न संसन्यते ॥ ६४९ ॥ मालतीकसमस्येव हे गतीह मनस्विनः। मर्भि वा सर्वलोकस्य जीर्थते वन एव वा ॥ ६५० ॥ मासैरष्टभिरहा च पूर्वेण वयसा पनः। नरस तत कर्म कर्वात येनान्ते सखमेधते ॥ ६५१ ॥ मितमायर्थयोऽनित्यं नैति यातं कटाचन । परामुझन्ति तदपि न भवं भोगलोलपाः ॥ ६५२ ॥ मित्रं खेरळतया नपं नयगणेलेटचं धनैरीश्वरं कार्येण दिजमादरेण यवति ग्रेम्णातिनीचं स्तवै:। बन्धं च क्षमया गुरुं प्रणतिभिर्मुखं कथाभिर्द्धधं विद्यामी रसिकं रसेन सकलं शीलेन क्रयोद्वशम् ॥ ६५३ ॥ मकाभिः शक्तिजीवैः करगतवलयैः कञ्जपैर्वा करीन्दैः भवासंबद्धहेमान्तरगतकलया लाक्षया बक्षवर्गेः । कौशेयी कीटवृन्देः सरधनि सततं प्राप्यते मक्तिरेभिर

द्धकाहार गुणीभूय नोपसप्येः स्तनस्र त्वया । विभवे यस्य काठिन्यं न्यर्थे तदुपसर्पणम् ॥ ६५५ ॥

एताभिः सन्दरीभिः कियत तन्यतां ज्ञानमाजां बदामः ॥ ६५४ ॥

<sup>648</sup> Bik3280 N35; PU496 N29; Bik3278 and 3281 N31; Pun2101 on top marg, as N32; ISM Kalamkar 195 N30 (31); Ujj6414 N32; HU2145 V39 (29). — BIS. 4815 (2180) Bh. rtr. in Schiefner and Weber, p 23.

<sup>649 —</sup> SRB. p. 77. 5; SKM. 126 22 (p. 440, Bh.); SRH. 175. 30 (Bhallata); SRA. p. 68 20 (Sphutasloka); Bhallatadataka 7 (KM. 4, p. 141); SSD. 4. f. 76

<sup>650</sup> Fs N37; W N104; HU2145 N53 (39); PU496 N38; Bik3280 N44, Substitute for 34. — BIS. 708. 651 Nag299 N120.

<sup>652 -</sup> SU. 1006 (Bh.); Sp. 4092; SRB, p. 367, 5.

<sup>653</sup> Srh309 NS1. — BIS. 4853 (2197). Nitiratna 1 in Haeb. 1 in Petrow. 87, Kavyakal. I, Kavyaks. 8, Kavitamriak. 48, SKDr. under 38. Carr. 475; Sp. 1554; SRB. p. 178. 1009; SRK. p. 235. 53 (ST.). 654 HU2115 N32 (22).

<sup>655</sup> Wai2 \$100, - ') and - SRB, p. 246, 24; SK, 6, 52.

श्वग्वस बाल्ये कीमारे कीडतो बाति विद्यतिः । जरमा क्रस्तदेहस्य मात्यल्पस्य च विद्यतिः ॥ ६५६ ॥ शुष्टं श्विरो वदनमेतदनिष्टमन्यं गात्रं मलेन मलिनं गतसवैद्योभम् । मिक्षाटनेन भरणं च हतोदरस्य कष्टं तथापि मनसो मदनेऽस्ति बाष्ट्या॥६५७॥

मुषा मुग्धे दृष्टिं तरलतरतारां विततुषे
यथा दृतिः पूर्वं मम न मनसः संप्रति तथा ।
स एवाहं सैव तमसि पुनरन्तः सति शिवे
मनोभूतो भूषः प्रविश्चितुमलं दाहचकितः ॥ ६५८ ॥
मूर्खदंवं हि सखे ममातिरुचिरं मूर्खस्य चार्टो गुणा
जालसं बहुभोजनं मुखरता रात्रौ दिवा सुप्तता।
कार्याकार्यविचारणैकविशे मानापमानौ समी

विद्याद्यास्तिनोदगीतरहितो मुर्खः सुखं जीवति ॥ ६५९ ॥ मृत्योः सेनां किमेनां न कलपसि जरां वायुवाहाधिरूटां श्रीकार्द्धाः शीव भोगान प्रोगान नगरमपि नवद्वारमार्गैः शविद्यन ॥

दन्तान् पातान् दिगन्तान् भयचिकतिविपर्यस्तवेशांश् च केशान् सुप्तोऽस्पद्यापि जीव सरसि न चरणेष्ट त्वं कृतो माधवस्य ॥ ६६० ॥ महुत्वं महुभिः स्त्राध्यं काठिन्यं कठिने जने !

भुक्तः क्षिणोति काष्टानि कमलानि दुनोति न ॥ ६६१ ॥ यं श्रेवाः सम्रपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो

बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः । अर्द्धिकत्यथ जैनशास्त्रनिरताः कर्मेति मीमांसकाः

सोड्यं नो विद्यातु वाञ्चितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः ॥ ६६२ ॥ यतः कान्तासुखो स्थिटं यतः संस्कृतशक्य ह । यत्र गीतसीं। भिन्नः तच्छतं वितरं विदः ॥ ६६३ ॥

<sup>656</sup> ISM Kalamkar195 V1.8 (121).

<sup>657</sup> D and Lim930/39 V2J. - BIS. 4896 (acld). Subhash. 76.

<sup>658</sup> Jod3 V119; Meh V107. — °) 'पुरतो तिञ्चति शिवे. — °) मनो भूगों मृवाः Lim885/1 V 02.

<sup>659</sup> BOR1326 N104. — FIS. 4910 (4733). Udbhata in ŚKdr. under fafarat. Subāsh. 109 (with our readings): 8RB p. 41 66; SRK. p. 36. 21 (BIS.); SS. 13. 1; 8N. 699; BPS. f. 28a. 173; SSD. 2. f. 132a; SSV. 767; JSV. 209. 1.

<sup>660</sup> Meh V84. 661 Bik3276 N extra (f. 10s marg.).

<sup>662</sup> RASB9510 N1. — SRB. p. 15. 27; SS. 2. 58; JSV. 1. 31; Hanûmanataka 1. 3. 663 F2 \$99; Nag1087 \$98 (99, corrupt); Bik3275 \$109.

यक्कादिप कः पञ्चति शिखिनामाहारिनिर्भमस्यानम् ।
यदि जलदिनिनद्भदितास् त एव मृहा न नृत्येयुः ॥ ६६४ ॥
यथा सम्वी त्यैंर्जनपरिष्ट्रतो वध्यप्रस्यः
प्रयातस्यस्यानं निपतित विषादे प्रतिपदम् ।
तथा हे भोगस्या दिवसदिवसे मृत्युनिकरं

जनतो मा यूर्य भवत विभवेदसमनसः ॥ ६६५ ॥
यद्भावि न तद्भावि भावि सेन् न तदन्यथा ।

यदभावि न तद्भावि भावि चेन् न तदस्यथा । इति चिन्ताविषक्षोऽयमगदः किं न पीयते ॥ ६६६ ॥ यदासौ दर्वारः प्रसरति मदश्च चिनकरिणस्

यदासी दुवोरः प्रसरित मदश् चित्तकरिणस् तदा तस्पोदामप्रसररसरूढैर्च्यवसितैः । क तट घैर्यालानं क च निजकलाचारनिगडः

क सा लजारजुः क विनयकठोराङ्कुशमपि ॥ ६६७ ॥ यदि धनिनः सत्पुरुपा यदि च सुरूपाणि परकलत्राणि । अनुपचितमकतमंचय तब हृदय किमाकलीमावः ॥ ६६८ ॥

अञ्चारकार्या प्रमुद्धा प्रमुद्धा अभदा सुखदा च सदा । यदि सा प्रमुद्धा नुरूपरता प्रमुद्धा सुखदा च सदा । यदि सा बनिता इदये निहिता क जपः क तपः क समाधिविधिः॥ ६६९॥

यदेते साधृनामुपरि मुखरा एव धनिनो

न सावज्ञैरेषामपि च निजविचव्ययभयम् । न वा क्केशोऽधुष्मित्रपरमजुकम्पैव भवति खमासत्रसम्यः क इह हरिगम्यः परिभवः ॥ ६७० ॥

<sup>664 —</sup> BIS. 5051 (2281) Bharty, in Schiefner and Weber, p. 12, Paño, ed. Koseg, I. 458, ed. Bomb, 408; Sp. 873 (Bh.); SRB, p. 226, 170 (Bh.); SBH, 964; SRK, p. 191, 4 (Sp.),

<sup>085</sup> M.s V VIII-i. — ") M: जनपत्तिवृत्तो. — ") M4 प्रायाद्वश्यस्थानं; Ms प्रवासन्यस्थानं

<sup>666</sup> BOR1329 N108 (103); Nag299 N118; Bik3279 N52; Bik3280 N71

— BIS. 5181 (2342) Hit. Pr. ed. Schl. 28, Johns. 29, cf. 2487 (1609), 3519; SRB. p. 162. 429 (Vyása); SBH. 2662; SRH. 200. 26; Tantrákhyáyiká II, 113; Edgerton II. 68.

<sup>667 --</sup> BIS, 5203 (2358). Śantiś, 1, 22, in Haeb, 414, Kāvyakal, 24, Śatakāv, 24; SRB, p. 368, 48; SDK, 5, 62, 2 (p. 318; Bh.).

<sup>. 668</sup> É N108; C N100 (101); E<sub>2</sub> N112 (113); RASB G7747 N108; I N104 (105); BOR1329 N96 (91). — ं) 'संख्यो न च ह्रद्यं; Jod1 N110; Pan2101 N112 (113); NSI N111 (111). — SHV.f. 1b. 13; SK. 6. 270; JSV. 302. 2. 669 Bi3377 f. I-10.

<sup>670 —</sup> BIS. 5257 (2380). Santis. 3. 23. in Haeb. 424. Kāvyakal. 31. Šatakāv. 34. Nītisamk. 80; SRB. p. 72. 55. (var.); SDK. 5. 40. 2 (p. 304, Bb.).

यषि चन्दनिविटपी विधिना फलकुसुमविश्वतो विद्वितः ।
निजवपुर्वेच परेषां तथापि संतापमपनयति ॥ ६७१ ॥
यद्यपि न भवति हानिः परकीयां चरति रासमे द्राक्षाम् ।
असमज्ञसं च दृष्टा तथापि खल्ल खियते चेतः ॥ ६७२ ॥
यद्यपि भवति कुरूपो नलालंकारवेषपरिहीनः ।
सजनसभोपविद्यो राजति विद्याधिकः पुरुषः ॥ ६७३ ॥
यद्यपि रटति सरोषं कृगपतिपुरतोऽपि मनगोमायुः ।
तद्यि न कुप्यति सिंहो विशेषपुरुषेषु कः कोषः ॥ ६७४ ॥
यद्यपि विधिवैगुण्यात् सिंहः पतितोऽपि इत्तरे कुषे ।
तद्यपि ह वाञ्छति सततं करिकुम्भविदारणं मननसा ॥ ६७५ ॥
यद्येवत्योदिनद्यतिनिवयमतो न रस्यस्मोजनेताः

प्रेक्क्तकाश्रीकलापाः स्तनभरविनमभामिताङ्गास् तरुण्यः । तत् संसारादसारादुपरतस्नुनयः प्राप्तुवन्त्युचमां द्यास् आयासैवीजेताङ्गा विकसितहृदया मोक्षमार्गे त्रजन्ति ॥ ६७६ ॥ यद् वंशो विशदो यदङ्गमगदं यद् यावदिच्छं धनं यत्सीजन्यसमङ्गरं यदन्यं श्रीलं यद्वयं यशः । यत् पत्तीसुत्तत्त्वस्यदेमिता प्रज्ञा समाचातुरी

ेयच् चायुर्वियुरुं तदीश सकलं त्वऋक्तिवहयाः फलम् ॥ ६७७ ॥ यद् वक्तं मुद्दुरीक्षसे न धनिनां त्रूपे न चार्डु मृषा नैयां गर्वनिरः स्रणोषि न पनः प्रत्याशया धावसि ।

<sup>671</sup> En N111 (112); RASB 67747 N107; I N103 (104); Bik3836 N129; BOR1329 N95 (90); Jodi N109; Pun2101 N111 (112); NSI N10 (113), — BIS. 5278. Subhāsh. 123; Sp. 995; SRB, p. 237. 41 (Bhaṭṭādiya); SBH. 793 (Bhaṭṭādiyaka); SRK, p. 205. 5, p. 218. 21 (Sp.); ST. 18. 6; Kāvyamīmāmāsā (4. (Gaekwar Or. Series I, (p. 80); VS. 231 (Bhaṭṭādiya); Āryānsptasāts of Govardhama. 487 (KM. 1, p. 197); SK. 3. 246; SSV. 558; SMV. 9. 14.

<sup>672</sup> Meh Nö4. — BIS, 5281. Subhāsh. 296; Sp. 1026; SRB, p. 241. 137; SRK, p. 210. 1 (Sphutséloka.).

<sup>675</sup> C N107 (108); BOR1326 N107 (108), — SKM. 22. 4 (p. 86); SG. f. 14s; SSD. 2. f. 36a; SMV, 28, 5; SKG, f. 21b.

<sup>676</sup> Bik3287 534. (cf. 97). 677 BORI328 V131 (125); SMV. 25.6. 678 Es V extra2. — BIS. 5292 (2324). Šantis. 1. 14. in Hach. 412. Kāvyākal. and Šatakāv. 23. Kuvalayānanda 110 (89); SRB. p. 233. 119; SDK.

काले बालतवानि स्वादिस सखं निदासि निदागमे तन से बहि करक कत्र भवता कि नाम तम तपा ।। ६७८।। यसाच च येत च यदा च यथा च यच च यावच च यत्र च श्रमाश्रममात्मकर्मे। तस्माच चतेन चतदा चतथा चतच च तावच च तत्र च विधातवज्ञादपैति ॥ ६७९ ॥ म्हिमाञ्च जीवति जीवन्ति बहुवः स त जीवति । बंकोऽपि किं न करते हिमाखोदरपरणम् ॥ ६८० ॥ यः पट सपलान विजिमीपमाणी गृहेष निर्विष्य यतेत पर्वम । अत्येति दर्गाश्रित ऊर्जितारीन क्षीणेषु कामं विचरेद विपश्चित ॥ ६८१ ॥ याचने त्रिचतरः प्रयःकणांश चानको जलधरं पिपासया । सोऽपि प्रयति विश्वमम्भसा हन्त हन्त महतामुदारता ॥ ६८२ ॥ यातं योवनमधना वनमधना शरणमस्माकम् । स्फरदरुद्वारमणीनां हा रमणीनां गतः कालः ॥ ६८३ ॥ यामः स्वस्ति तवास्त रोहिणगिरे मत्तः स्थितिः प्रच्यता वर्तिष्यन्त इमे कथं कथमिति खप्नेऽपि मैवं कथाः । आतस ते मणयो वयं यदि भवसामप्रसिद्धास ततः किं मजारपरायणाः क्षितिभूजो नाङ्गीकरिष्यन्ति नः ॥ ६८४ ॥ यामी दक्षेत्रधारां स्वतनविगलितां तां पिवामी न मधं पश्चानामिन्द्रियाणां विषयनिरसनं यत तद्यो न मांसम् । आलिकामी वयं चेत कशकटिलतन सध्मणीतां न नारी श्चन्ये चित्ता(१)प्रवेशे रविशाशिमिधने भैथनं तन न योनी ॥६८५॥

632 Y: N28; \$m309 N28. — SRB. p. 49. 160 (transp. याचत and बातको); SHV (f. 69a) 737; SSD. 2. f. 107a.

683 BORI326 599; Ujj6414 5103; GVS2317 V1. — \*) SRUM (for STUM); Lim 85/1 \$100; Lim 1485 \$110; BVB5 V1. — \$p. 4160; SRB, p. 374

207; SBH. 3394; SDK. 5. 52. 3 (p. 311, begins with nfeet for und); SM. 1127; SBV. 1112. 684 X2 extra6. — SRB. p. 215. 15; SBH. 911 (Govindaršia); SKM. 26.

<sup>5. 42. 3 (</sup>p. 305, Šilhaņa); SRK. p. 180. 10 (Šp.); Alamkārakaustubha (KM, 66) p. 338; SK. 2. 217, 3. 177; Padyaveni 713; SSD. 2. f. 45a.

<sup>679</sup> Ady XXIX-E-2. N IX-15. — BIS. 5343 (2418). Paño. ed. Koeeg. II. 18. ed. Bomb. I7. Hit. ed. Schl. 1. 34. Johns. 41; SRB. p. 92, 71; SRK. p. 76. 4 (Hitopadesia); SMV. 8. 29.

<sup>680</sup> X N24. — BIS, 5348 (2419) Panc. cd, Koseg, I. 28. ed, Orn, 10. ed, Bomb, 23. Edgerton I. 8. Hit. ed, Schl. and Johns, II. 35. Vikramaca. 4; SRB, p. 98. 6; SRH, 102. 5; SSD. 2. f. 96a. 631 ISM Kalamkar195 V84 (87).

<sup>684</sup> X2 extra6. — SRB. p. 215. 15; SBH. 911 (Govindarāja); SKM. 28. 12 (p. 99, Simhapeya; in footnote, Govindarāja).

<sup>685</sup> GVS2387 V30; Bik3279 V52 (51), corrupt.

यावत् ख्यस्तिरं देदं यावत् घृत्युद्धः च द्रतः ।

- तावदात्मद्वितं क्वरीः प्राणान्ते किं करिष्यसि ॥ ६८६ ॥

यासामंञ्चकवातेन दीपो निर्वाणतां गतः ।

तासामालिक्कने पुंसां नरके पतनं कृतः ॥ ६८७ ॥

यास्ति जलधर समयस् तवापि वृष्तिर्लेषीयसी मविता ।

तिटिनि तटद्वमपातनपातकमेकं चिरख्यायि ॥ ६८८ ॥

याः पश्यन्ति प्रयं खमे घन्यास् ताः सखि योषितः ।

अस्माकं तु गते कान्ते गता निद्रापि वैरिणी ॥ ६८९ ॥

युवा युवत्या सार्षे यन् ग्रुग्धभर्त्वदाचरेत् ।

अन्तविवृतसक्षश्चः चेदसिधारावतं हि तत् ॥ ६९० ॥

युनामनक्षं जयतां विश्वाताः श्रीलाश् च लीलागृहचन्द्रशालाः । गात्राणि पात्राणि विलासिनीनां मध्य च वेदी प्रणितं च मन्ताः॥६९१॥ येन यत्र च भोक्तव्यं सखं वा दःखमेव वा ।

यन यत्र च भाक्तव्य सुख वा दुःखमव वा । स तत्र रज्वा बद्धैव बलाद दैवेन नीयते ॥ ६९२ ॥

ये नित्यं व्रतमञ्जहोमनिरता ध्यानामिहोत्राक्कलाः षटकर्मामिहतास तपोधनधनाः साधिकत्याः साधवः ।

श्रीलप्रीवरणा गुणप्रवरणाञ्च चन्द्रार्कतेजोधिका भोक्षद्वारकपाटपाटनभटास् ते यान्ति परमां [३] गतिम् ॥ ६९३ ॥

ये निन्दन्ति परान् स्तुवन्ति च तथा स्त्रीष्ट निदा कुर्वते ये तस्यन्तरमामनन्ति यत मे सौमित्रिमित्रादिष्ट ।

ये भुजन्त च नि \* \* रायवश्वती भोज्यं तथा भुजते कि तैरुक्तमपत्रपैर्वत वचत्सन्यस्यते तद्वचः ॥ ६९४ ॥

ये प्राप्ते व्यसनेऽप्यनाकुलधियः संपत्सु नैनोन्नता प्राप्ते नैन पराखुसाः प्रणयिनि प्राणोपयोगैरपि ।

<sup>686 —</sup> BIS 5480 (4878) Vrddbacan 4 4 (3) SRB p 161 361 (Bh.). 687 C 532 — BIS 5501 Subhash 33 SRB p 251 9,88 44 22, SLa. f. 36a, JSV 241 1 688 BUIl4/7 N104 — SRB p 218 3

<sup>689</sup> Wai2 894 — BIS 5461 Subhash 19 Sp 434 SRB p 283, 3 (B), SRK, p 132 99 (Sp) 690 Fs N15 Tan4915 N16

<sup>691</sup> X 521 Par 520 692 Ady XXIX E 2 N IX 14 — SR.b p J1 J3 693 NSI V101

<sup>694</sup> BORI328 V63

<sup>695</sup> Nag399 N117 — SHV £ 45a, 310 (Bh ), — d) ਕੇ ਸ਼੍ਰਸ਼ਾਵਲਸ਼ਾਵਜੈਂक-, ੨ਖ ਸ ਜ਼

ह्रीमन्तः खगुणपश्चंसनविधावन्यस्तुतावुन्सुका

चिम् धात्रा कृपणेन येन न कृताः कल्पान्तदीर्घायुगः ॥ ६९५ ॥ वेडमी कर्मकचाः सकक्रणरणस्कर्णाटसीमन्तिनी-

इस्ताकर्षणलालनेव सुभगाः प्राप्ताः परामु**न्न**तिस् ।

तेऽमी संप्रति पापिनापि न अजम्राम्यं निशातश्चरं

क्षुण्णाः क्षोणिवले लुद्धन्ति पतिताः प्राप्ताः पराच्या इव ॥ ६९६ ॥ येशं न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं च श्रीलं न ग्रुणो न धर्मः । ते मत्येलोके द्ववि भारभूता मनुष्यरूपेण सृगाक्ष् चरन्ति ॥ ६९७ ॥ येषां बळ्याया मर्स क्षणसिव स्त्रियं क्षण क्षीयते

तेषां शीतकरः शशी विरहिणाग्रुल्केव संतापक्रत् । अस्माकं च न बळमा न विरहस तेनोभयश्रंशिनाम

इन्द्र राजति दर्पणाकृतिरसौ नोष्णो न वा शीतलः ॥ ६९८ ॥

येपामञ्चानमृढं प्रचरित न मनो गृढशास्त्रान्तराले

ते विद्वचेकवाले परुषमपरुषं साष्ट्रहासं हसन्तु । इंसानां वे इसन्तां सदसलिलतले कजितं कपकले

मेकानां कारमाजः कित कित न वचो दुर्वचो व्याहरन्ति ॥ ६९९ ॥

योगेंद्रं [च] फलं ददातिमजरा राज्ञाय कसी पुनः राज्ञेन दज एव भर्तेष्र[म]नयः वंठाय कसी पुनः।

राक्षेन दज एव भतुपु[म]नयः वंठाय कसी पुनः वंठेन दज हिण्य पु[प]ण्ययनती विपाय नारस्तिय

विश्रेण दज एव देव सततं राज्ञं प्रदत्तं पुनः ॥ ७०० ॥

' बोऽन्तस्तक्ष्यपरार्थसिद्धिविधनं जानात्यसौ पण्डितस् तक्त्वे झाश्चतमर्जितं निरुपमं यो वेस्यसौ पण्डितः ।

संसारोत्तरणे विवेकपडुता यस्थास्त्यसौ पण्डितः

श्लेषाः कायविडम्बिनो विषयिणः सर्वे जनाः पण्डिताः ॥ ७०१ ॥

किकहा सन्तः कियन्ते जना:1, Sp. 248; SRB. p. 52, 256; SRK. p. 11. 10 (Sphutasloka). 696 BOR1328 V141 (134).

<sup>697</sup> W N13. — BIS. 5573 (2525) Bhartr. ed. Bohl. extra3. lith. ed. I. 2. 12, II. 13 Galan 14. Vrddhesa. 124. Subhāsh. 154; SRB. p. 40 32; SRK. p. 35, 10. (Sphutašloka); SA. 7. 11 (fol. 10a); Garudamahāpurāņa 109. 48 (\* only); SS 8. 10; PT. 8. 21; SMV. 5. 9.

<sup>698</sup> Meh V154 — Šp. 4106 (Bhojarāja); SRB, p. 369, 77 (Bhojarāja). 699 HU2145 V94 (76).

<sup>700</sup> Bik3277 N1-2. (just betore यां चिन्तवासि; explanatary verse in colloquial Sanskrit).

<sup>701</sup> RASB9510 V38; PU496 V25 (24). — \*) "सूत्रपरार्थ". — \*) जनाः वंदिताः

रक्कलं कमलानां सत्पुरुषाणां परोपकारित्वम् । असर्वा च निर्देयत्वं समावसिद्धं त्रिषु वितयम् ॥ ७०२ ॥ रतेरिव निषानानि सुसानामिव राज्ञयः । असतस्येव कष्टानि निर्मिताः केन योषितः ॥ ७०३ ॥

स्वाकरं सकलगर्भमशेषसारं त्यका प्रयाति सरितलाटहंसराजः ॥ ७०४ ॥
स्वाकरं परिहृता बसतिः किमन्यदङ्गोङ्कतः कठिनवेधनदुःखमारः ।
विशोजकम्मपरिम्मपणोलपेन कि कि न तेन विद्वितं वत मीक्तिकेन ॥७०५॥

रताकरः किं कुरुते हि रत्तै।कैंच्याचलः किं करिभिः करोति । श्रीखण्डखण्डेमेलयाचलः किं परोपकाराय सतां विभृतयः ॥ ७०६ ॥ रध्यान्तश्चरतस तथा प्रतजरकस्थालवस्याच्योः

सत्रासं च सकौतुकं च सकृपं दृष्टस्य तैर्नागरैः । निर्जीवीकतचित्सधारसम्बद्धा निद्धायमाणस्य मे

निःशङ्कः करटः कदा करपुटी भिक्षां विद्धिश्वण्यति ॥ ७०७ ॥ रम्यं हम्पेतलं नवा सनयना गञ्जहिरेफा लताः

त्रीन्मीलम्बनमालतीसुरभयो नाताः सचन्द्राः श्वपाः । यद्येतानि जयन्ति इन्त परितः शास्त्राण्यमोघानि मे

तद् भीः कीटगती विवेकविभवः कीटक् प्रवोधोदयः ॥ ७०८ ॥ राजते राजमानाया एप विम्वाधरत्रणः । सर्वा पीरवेव कान्तेन तच्छेबोऽयं सम्रहितः ॥ ७०९ ॥

सुधो पीत्वेव कान्तेन तच्छेषांऽयं सम्रोहेतः ॥ ७०९ ॥ राजकमात्येषु पुरातनेषु चिरं स्थिरा तिष्ठति राज्यल्हमीः । नृतं शरावेषु वनेषु वारि न्यसं सस्सं प्रलयं प्रयाति ॥ ७१० ॥ राजा दुर्जनसंपर्कात् सर्वं दहित सम्बर्णात् ॥

सिलेलं पतितं तम्ने तैले दन्दद्यते न किम् ॥ ७११ ॥

<sup>702</sup> E N29; F. N24. — ') \( \) (for \( \phi\)), F. N30; J N34 (a few letters om, in '), Bar5199 N36; Bik3278 N13; Bik3280 N26; Bik3278 and 3281 N22.

— Bi8, 6990 (2378) Bhartr. ed. Bohl. extral3. Hasb. 2. 22; SRB, p. 34. 14; SBH, 231. 88 26; FT. I. 51.

703 Wai2 366.

704 Wai2 N88 (only the half folks is given).

<sup>705</sup> Wai2 \$99. — SRB, p. 246. 22.

<sup>706</sup> Meh V138; Bik3287 N extral. — BIS, 5705 (2584) Nitipradipal in Haeb, 526, Kāvyakal, 12, Subhāsh, 107; SRB, p. 49, 171.

<sup>707</sup> RASB5592 (Oriya) V X.9. — SRB. p. 370. 88; SDK. 5. 60. 3 (p. 317, Vallana). 708 — SRB. p. 345, 45 (Bh.); Prabodhacandrodaya 1. 12.

<sup>709</sup> H 599; Fs \$100; Fs \$108; BV B2 \$ 001 (100); GVS 2387 \$100; ISM Kalamkar195 \$99 (100); Meh \$102. — SRB. p. 328. 2.

<sup>710</sup> Bik3279 V4. 711 Bar5199 N108.

रात्रिगीमप्यति सविष्यति सुत्रभातं मासानुदेष्यति इसिष्यति पहुष्यभीः । इस्यं विषिन्तयति कोञ्चगते हिरेफे हा इन्त इन्त निर्मा गज उन्नहार।।७१२

रामस्य व्यसनं बलेनियमनं पाण्डोः सुतानां वनं कृष्णीनां निधनं नलस्य विपदं मीष्मस्य अत्रोहेतिम् । किष्णोबीयननां तथाजेतवश्चं संचित्तयः लङ्केश्वरं

सर्व दैवबन्नादुपैति पुरुषः कः कं परित्रायते ॥ ७१३ ॥ रामाणां रमणीयमूरुपुगर्वः सैरं नितम्बस्यर्ती

पृथ्वी चन्द्रविनिद्रमासमतुले नेत्रे स्तनी प्रोत्रती । बरोतानि जगवरीजयविधी शकाणि चेतोसवः

सौख्यानि प्रलपन्त हन्त कृथियः खेदासहिष्णून्यपि ॥ ७१५ ॥ रामोऽपि भर्ता गणको वशिष्ठः खर्योऽभिषेकी श्रुभलम्बन्दः । सुखं न श्रुकं परमेषु सीता न कर्मणः कोऽपि वली समर्थः ॥ ७१५ ॥ रामो येन विडिम्बतोऽस्रतमयश चन्दः कलक्षीकतः

श्वाराम्भः सरितांपतिम् च नहुषः सर्थः कपाली हरः ।
माण्डन्यो वधमूलपीडितततुर्भिक्षासुजः पाण्डवा
नीतो येन रसातलं चलिरसी तसी नमः कर्मणे ॥ ७१६ ॥
हिट का परपुष्टे मन्दे का हन्त मास्ते चर्चा ।
स्विय गतवति हृद्येशे जीवनदातापि जीवनं हरति ॥ ७१७ ॥
रे दारिय नमस् तुम्यं सिद्धोऽहं तत्मसादतः ।
अहं सर्वेत्र पश्यामि न मां पश्यति कथन ॥ ७१८ ॥
रे रे कोकिल मा मज मोनं किनिदृद्यथा पश्चमताम् ।
नो चेत सामिह को जानीते काककदस्यकपिष्टिते चते ॥ ७१८ ॥

<sup>712</sup> ISM Kalankar692 V72; Śró309 V45. — BIS. 5777 (2625). Bhrama-rāṭaka 8. m Hach. 241. Kāvyakal. 91. Kāvyakan. 18. Kuvalayānanda 159; Śp. 1181; SKB p. 223. 78; SBH. 754; SKM. 19. 5, SRH. 35. 52 (Śrógāraprakāta); SSV. 1086; SKG. f. 14b.

<sup>713</sup> Ady XXIX-E-2 N IX-12. — BIS, 5782 (2630). Paño. ed. Koseg. III. 268. ed. Bomb. V. 68. Vikramaoa. 80; 8RB. p. 94. 108; SL. f. 40a; SN. 810; BPB. 28; 88D. 4. f. 6a. 714 Meh \$109. 715 Wai2 extra 4.

<sup>716</sup> Nag299 N111; Bik3280 N 124 (25); IO 1854 f. 25a (extra); HU2145 N51 (38). 717 Wai2 \$102 (45 corrupt). — SRB. p. 288, 19.

<sup>· 718</sup> HU2145 V3. - Of. BIS. 2784 (1148). Vikramaoa, 155.

<sup>719</sup> Wai2 extrall; BU N94 (92). — d) दुढ़ (for चुढ़). — SRB, p. 225, 131; SRK, p. 188, 2 (Śp.); ST. 10. 5; VS. 106; SK. 3. 108; SU. 1178; SBD. 2. £. 22a.

रे रे सम्बद्धारीचनाश्चितहरू सेत: प्राच्य स्थित-प्रेमाणं बहुमानमेणनयनामालोक्य किं नत्यसि । कि सन्ये विहरिष्यसे बत इतां सञ्चान्तराज्ञामिमाम एषा कण्ठतटे कता खल जिला संसारवारांतिथी ॥ ७२० ॥ रे रे चातक सावधानमनसा मित्र क्षणं अयताम अस्मोदा बहवो हि सन्ति गणने सर्वेऽपि नैतादशाः । केचिव वृष्टिमिराईयन्ति वस्थां गर्जन्ति केचिट वृथा यं यं पश्यमि तस्य तस्य परतो मा ब्रहि दीनं वचः ॥ ७२१ ॥ रे रे तबक मा रोटी: कि कि न भामग्रत्यमी । कटाक्षक्षेपमात्रेण करलग्ने त का कथा ॥ ७२२ ॥ नेमन्यमारचय मन्धरमेत्य निदां प्रश्न अमं तदन संचर रे यथेच्छम । हरे स पामरजनो मनयः किलैते निष्कारणं हरिणपोत विमेषि कसात ॥ ७२३ ॥ लजा स्नेहः खरमधरता ब्रद्धयः सौमनसं प्राणाः खाक्ने पननसमता दःखहानिर्विलासः ।

षमीः शाक्षं गुरुजननितः शौषमापारियन्ताः
पूर्णो ससीर्जठरपिटरे देहिनां संमवन्ति ॥ ७२४ ॥
छक्षे नवां निमक्ष कविद्रिष परतव तिष्ठ तिष्ठ मतिष्ठ
याद्दि होणीं हिमाद्रेः पुनरिप रसिके भारति खल्ति तु∓यस् ।
सोद्धं पुण्यक्षपेऽच प्रजुरपरिभवातक्कृतिनेष्टशङ्कः
सेवापक्के पतामि द्विणकणियां निष्क्रपाणां नृपाणाम् ॥ ७२५ ॥

<sup>720</sup> ISM Gorel44 V188.

<sup>721</sup> W N51 (W1 wrift for aggst in c); Pun2885 N49; N83 N115.

— BIS, 5802 (2843) Bhartr, ed. Bohl, extre7, lith, ed. f. 2. 50, IL 51. Calan. 54;
SRB, p. 226, 166; SRK, p. 189, 1 (Bh.); ST. 6. 9; VS. 64 (Panditerāja); SK.
2, 52; PT. 10, 45; SSD, 2, f. 36a; SMV. 7, 17.

<sup>722</sup> Wai2 893. — SRB. p. 260. 11 (var); SBH. 2388; SRK. p. 277. 9 (Sphutasloka); SM. 1408; SN. 274; SSV 1391.

<sup>723 —</sup> SU1243 (Bh.); Sp. 949 (Dharmavardhana); SRB. p. 233. 196 (Dharmavardhana); SKM. 26. 5; SRK. p. 180. 9 (Sp.).

<sup>724</sup> D. VI39; Meh VI37; Bik3275 VI47 (45); BORI328 VI52 (144).

- 3) SIWHER: and GENERICA. — 3) SURJECT. — BIS. 5827 (2657). Paño. ed. Koneg. V. 83. ed. Bomb. 97. Subhash. 202; SN. 533.

<sup>725</sup> HU468 V108. — BIS, 5828 (2658) Bhartr, in Schiefner and Weber p. 25; SDK, 5, 43, 2 (p. 306); SRH, 102, 21 (Panc.); JSV, 120, 1,

वकं पूर्णवाशी सुधायरलता दन्ता मणिश्रेणयः कान्तिः श्रीर्ममनं गजः परिमलत्त् ते पारिजातद्वमाः । गाणी कामदुषा कटाव्यटली तत् कालकृटं विषं रे रे चारुरदे किमर्थमगरेरामन्यि दुग्भोदिषः ॥ ७२६ ॥

रे रे चारूदे किमश्रेममररामान्य दुग्धादाधः ॥ ७२६ ॥ वनञ्जवि ततुमात्रत्राणमाञ्चापितं मे सकलञ्जवनमारः स्वापितो वत्समृत्रि । तदिहसुकरतायामावयोद्ध तर्कितायां मणि पतित गरीयानम्ब ते पश्चपातः ॥७२७

बनानि दहती बहेः सखा भवति मारुतः।

स एवं दीपनाछाय क्कतः श्रीषेषु सौहृदम् ॥ ७२८ ॥ वनेऽपि सिंहा मृगमांसभक्षणाद् बुश्वश्विता नेव तृणं चरन्ति । एवं कुलीना व्यसनाभिभूता न नीचसङ्गात् सुखमाद्रियन्ते ॥ ७२९ ॥ वयं दरिद्राः कुश्वलाश्च च पण्डिता न चापि मृखी मणिरस्नमण्डिताः । सचक्षुषः सुद्धपटाभिश्रोमिता नान्यत्र हीनाः कनकैरलंकुताः ॥ ७३० ॥

वयमनिपुणाः कर्णप्रान्ते निवेशयितं ग्रुखं

कृतकमधुरं भर्तुर्भावं न भाविषतुं क्षमाः । त्रियमपि वचो मिथ्या वक्तुं जनैर्न च शिक्षताः

क इह सगुणो येन खाम क्षितीवरबक्षमाः ॥ ७३१ ॥ वयमेव पुरा यूयं यूयमेव पुरा वयम् ॥ इदानीमर्थसंबन्धाद् यूयं यूयं वयं वयम् ॥ ७३२ ॥ वरं कार्यं मोनं न च वचनम्रुक्तं यदनृतं वरं क्रिंड्यं पुंतां न च परकलत्राभिगमनम् ॥ वरं प्राणत्यागो न च पिञ्चनवादेऽध्यभिरतिद्

प्राणस्थाना न च ।पञ्चनवादुः ज्यानरातः वरं भिक्षाशित्वं न च परधनास्नादनसुलम् ॥ ७३३ ॥

<sup>726</sup> BOR1329 \$100 (101); Pun2101 \$101 (102); BORI Limaye278 \$115. -- BIS. 5897. subhash. 17; SLP. 1. 6.

<sup>727</sup> X2 extra7. — Campūrāmāyana II. 25.

<sup>728</sup> Xs extras. — BIS. 5937 (2716), Capa. 99, in Weber. Pafic. ed. Koseg. BIL. 56. ed. Bomb. 57. Vikramaca. 154. Subbash. 228, 273. Carr. 487; \$9, 488; SRB. p. 155. 120; SBH. 2682; SRH. 176. 9 (Bhoja); SRK. p. 233. 15 (Sphutsdioka); SLt. 42a, 45a; SSD. 2. f. 90a; SSV. 405; JSV. 247. 1; SKG. 16a. 729 Bar5199 NIL. — BIS. 5931. Subbash. 55.

<sup>730</sup> GVS 2387 V123. - Cf. SRB, p. 40, 36; SBH, 3440.

<sup>731 —</sup> SKM. 123.7; SDK. 5. 43.5 (Bh.); SRH 124.17; SHV. f. 73a, 803. 732 C V69; D V69; I V55 (61). Cf. 312. — SMV. 14.1; SLP. 10. 9.

<sup>733</sup> Wai 2 N36, — BIS. 5981 (2759). Hit. ed. Schi, I. 129. Jonhs. 144. Padyasamgcaha II in Haeb. and Kävyas. Kavyakal. 10. Vämanp. 56, in SKDr. sub at; SRB. p. 177. 985; SRK. p. 239. 86 (Sphutsdoka).

वरं गृज्ञो ईसैः सलिल्परितृष्टैः परिश्वतो न इंसः ऋन्यादैः पितृवनविद्दंगैरकरूगैः । परीवारः श्रुद्धो तद्दति गुणिनं चापि पुरुषं सहायेरश्चद्रैभेवति गुणहीनोऽपि गुणवान् ॥ ७३४ ॥

वरं दरिद्रात् क्वग्रलाश् च पण्डिताः न चापि मूर्का मणिरसमण्डिताः । सचक्षुषः शुद्धपटामिश्रोभिता नान्यत्र हीनाः कनकैरलंकृताः ॥ ७३५ ॥

वरं मृत्युर्बाच्ये न पुनरधनं जीवितमिदं वरं वासोऽरण्ये न पुनरिववेके च नृपतौ । वरं भिक्षा भोज्यं न पुनरपमाने गृहगतं वरं वेक्या भाग्यं न पुनरविनीता कुलवपुः ॥ ७३६ ॥ वरं वनं व्याघ्रगजेन्द्रसेवितं दुमालयं पत्रफलाम्युमोजनम् । तृणोषु शुरुया वरजीर्णवल्कलं न बन्युमध्ये धनहीनजीवनम् ॥ ७३७ ॥ वरमहिस्रको कोष्ठाधमाने करो विनिवेशितो

विषमपि वरं पीत्वा सुप्तं कृतान्तनिवेशने । गिरिवरतटान् मुक्तश्च चात्मा वरं शतथा कृतो न त खलजनावामस्थैः कृतं हितमात्मनः ॥ ७३८ ॥

बाचो हि सत्यं परमं विभूषणं लजाङ्गनानां तपसः क्रग्नत्वम् । द्विजस्य विद्येव पुनस् तथा क्षमा ज्ञीलं हि सर्वस्य नरस्य भूषणम् ॥ ७३९ ॥

वासी बहुनां कलहो भवेद् वार्ता द्वयोरिप । एक एव चरेत तस्मात क्रमायी इव कक्षणः ॥ ७४० ॥

<sup>734</sup> Tan 10236 N99

<sup>735</sup> GVS2387 V122. — Cf. SRB, p. 40, 36; cf. SBH, 3440.

<sup>738</sup> D V134 (adbc).— ") वर बाल्यआहे न पुनस्थनं योवनसिदं.— ") पुनस्विवेका-किक्कुरं.— ") वर प्राण्यामा न पुनस्युणाससञ्ज्ञा — ") पत्नी (for आया); HU2145 N22 (15); Bik3279 V142 (38); BORI328 V146 (138).— SRK. p. 237.71 (Sphutafolos).

<sup>737</sup> Ujj6414 V105 (106); HU468 V109; Bik32\*7 N extra4; NSI \$3 (N extra); SVP 159 no. not noted. — BIS. 5949 (2727). Nitiratnol 5 in Haceb. 13 in Kâvyakal. 14 in Kâvyaka. Bhartr. in Schiefner and Weber. p. 25. Vyddhacin, 10. 12. Pañc. ed. Koseg. V. 21. ed. Bomb. 23. Hit. ed. Schl. I. 144. Johns. 160. Subhāsh. 164; SRB. p. 66. 46; SSD. f. 139a; SMV. 7. 14.

<sup>738 —</sup> BIS. 5969 (2741) Bhartr. Śp. 255; SRB. p. 80, 38 (Bh.); SBH. 456; SRK. p. 47. 3 (ST.); Tantrākhvāyikā II. 68, Edgerton II. 41; SSD. 2. f. 138b.

<sup>739</sup> C N46; BORI329 N49; Ujj6414 N49; GVS2387 N51; PU496 N104 (103). — SRB, p. 84. 15 (cf. স্বর্ধান্ত). 740 ISM Kalamkar195 V108 (111).

विकीर्णहरिचन्द्रतदविणि यत्र लीलालसा निपेतरलिचञ्चलाञ्च चत्ररकामिनीदष्टयः । तदेतदपरि भ्रमन निविद्यभ्रजालं जहैर लबस्यक्रिकलेवरं पिहितनामिकेवीस्यते ॥ ७४१ ॥ विद्या काचित स्फरति महती मास्त्रती चेतसोऽन्तर यन्माहात्म्यात तजबदियती मन्यतेऽपि त्रिलोकीम । कि तेवां मा चणककणिकालेशमाचे स्पहासी या दैन्यस्य प्रथयति विभिश्चेयं राजराजे सहर्तम् ॥ ७४२ ॥ विद्वस्तं च जपत्वं च जैव तत्वं कटाचन । खदेशे पुजितो राजा विद्वान सर्वत्र पुज्यते ॥ ७४३ ॥ विडांमः जतसंख्यञासप्रतन्यापारञदाशयाः सन्त्येके सनयोऽपि दस्तरतपोनिर्दग्धकर्मेन्धनाः । अधानध्येयलवेन योगनिषुणास तिप्रन्ति ते योगिनो हड्यन्तेऽमलनिर्वेकारमहमानन्दैकभाजो अवि ॥ ७४४ ॥ विद्वांसी वसधातले परगणश्राघास वाचंयमा भपालाः कमलाविलासमदिरामीलन्मदाघर्णिताः । आस्ये धाराति कसा लासमधना धन्यसा कामालसत-

आस्ये धासाति कस्य ठास्यमथुना धन्यस्य कामालसत्-स्वर्धामाथरमाधुरीमधरयत् वाचां प्रचारो मम ॥ ७४५ ॥ विद्वानेव विज्ञानाति विद्वजनपरिश्रमम् । न द्वि वन्च्या विज्ञानाति गुर्वी प्रसववेदनाम् ॥ ७४६ ॥ विधिरेव विशेषगर्देणीयः करट त्वं रट किं तवापराधः । सहकारतरी चकार योऽसी सहवासं सरलेन कोकिलेन ॥ ७४७ ॥

742 BORI329 V95; Pun2101 V95; Pun697 V117; Bik3278 and 3281

744 ISM Gorel44 V192; GVS2387 V70. - ") "THENT".

747 X extra2. — BIS. 6124 (2813). Kuvalayānanda 112a (91a); SRB, p. 228, 209; SRK. p. 194. 7 (Kuvalayānanda).

<sup>741</sup> D and Meh V135; BORI328 V147 (139); Bik3279 V143 (39).

- \$p. 4078 (Indrakavi); SRB. p 396. 2 (Indra); SKM. 94. 10.

<sup>743</sup> IO K7207 N II-10. — BIS, 6109 (2804), Cana, 3 in Haeb, 312; Sashisktapakliop, p. 53, in Hoefer p. 73, in Galan, 9, Vyddhacān, Berlin MS, 46; Pafic, ed. Koseg, II, 56, 129, ed. Bomb, 51, Prasangabh, 5, Subhāsh, 8; SRB, p. 38, 7; BBH, 3426; SRH, 28, 1 (Mbh1); SRK, 32, 6 (Hitopadesa); SN, 690,

<sup>(</sup>for 'mg' ). - ') 'মহ্বে'মেডি'. - ') 'মহার (Tagainātha). - ') 'মহার (for 'mg' ). - ') 'মহারেমেডি'. -

विध्तकेशाः परिलेलितस्रज्ञः सुराङ्गनानां प्रविद्धसवन्दनाः । अतिमसङ्गाद् विहितागसो सुद्धः प्रकम्पनीयुः समया इवोर्भयः ॥ ७४८ ॥ विरुद्धस् तथ्यो षा भवत वित्रश्चो वा बर्दि परं

प्रसिद्धः सर्वस्थित् हरति महिमानं जनरवः । तुरुोत्कीर्णस्थापि प्रकटनिहताशेषतमसो

रवेस्र ताडक्तेजो न हि भवति कन्यां गत इति ॥ ७४९ ॥ विश्वासायतनं वि \* \* दलनं देवैः कताराधनं

मुक्तेः पथ्यदनं जलाग्निश्चमनं व्याघीरगस्तम्भनम् । \* यः संवननं सम्रद्धिजननं सौजन्यसंजीवनं

क्षतिः केलिवनं प्रभावभवनं सत्यं वचः पावनम् ॥ ७५० ॥ विषस् विषयाणां च दूरमत्यन्तमन्तरम् ॥ उपश्चकं विषं इन्ति विषयाः सरणादपि ॥ ७५१ ॥

वीतरागभयकोधो सुक्तः सर्वमदैरिह । कदा ग्रंभो भविष्यामि कर्मनिर्मूलनक्षमः ॥ ७५२ ॥ बक्षं श्रीणफलं त्यजनित विद्वगाः ग्रब्कं सरः सारसाः

पुष्पं पर्युषितं त्यजन्ति मधुपा दग्धं बनान्तं मृगाः । निर्द्रेच्यं पुरुषं त्यजन्ति गणिका अष्टं नृषं मन्निणः

सर्वः कार्यवर्शगतोऽभिरमते कस्यास्ति को वस्त्रमः ॥ ७५३ ॥ वृथाप्रे दशनो मुख्ये दहे वाधरपस्त्रवे । स्विष्टतः \* \* \* \* \* \* \* प्योधरा ॥ ७५४ ॥ व्यक्तं श्रीरं समगं महानां करोलपाली मलिना गलानाम ।

च्यङ्ग शरार सुमग् मटाना कपालपाला मालना गजानाम् । क्रचेलता प्रोपितमर्टकाणां दानाद दरिद्रः सुमगलमेति ॥ ७५५ ॥

<sup>748 -</sup> SRB, p. 338, 78 (Bh.).

<sup>749</sup> A N50. - ") A1 (t by corr), 2 unz festi".

<sup>750</sup> HU2145 N44 (33),

<sup>751</sup> BORI326 \$100; Üjj6414 \$104; GVS2387 \$ extral; Lims85/1 \$101; Lim1485 V extra3. — BIS, 6225 Subhāsh, 75; SRB. p. 158. 331 (Candragopin); SBH. 3368 (Candragopin); SBH. 3368 (Candragopin); SRH, 196. 3 (Vyāsašataka); SS, 45. 29; SK. 6. 245; SMV. 23. 30; JSV. 237. 3.

<sup>752</sup> ISM Kalamkar692 V55.

<sup>753</sup> ISM Kalamkar195 V126. — BIS. 6246 (2883). Saptaratnat. Vānaryaṣṭaka 8. in Haeb. Kāvyakal. and Kāvyas. Nītisamk. 40. Paūc. ed. Koseg. II. 102; Šp. 1543; Subhāsh. 156; SRB. p. 178. 1013. 754 R. 8109.

<sup>755</sup> GVS2387 N8; Bik3282 and Bar5199 N7. — d) in marg, orig. ज् निन्यतामेखनिभवातम् ॥; Lim1485 extra f. lb.

३५ स. स.

व्याधस्त्राचरणं ध्रवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का 🛚 👉 अंद्रजायाः किय नाम रूपमधिकं कि तन सधारनी धनय । बंधाः को विद्रशस्य यादवपतेरुवस्य कि पौरुषं अन्या तच्यति केवलं नवगणैर्भक्तप्रियो माधवः ॥ ७५६ ॥ व्यालस्पति समाधिमाधिविधरं वैता सनः कर्वते लोभाभावविशेषभरिविरहे संप्राप्य चेतो यतः। प्रतामां न वयं न चम्पकरुचिष्वकेष्वनक्रीकतं वामाण्यो हरिणीहर्या तव हर्योगस्तः विवता बक्राणि ॥ १०५७ ॥ व्योध्येकान्तविहारियोऽपि विहगाः संप्राप्नवन्ति क्षिति बच्यन्ते निवणैरगाधसलिलान मीनाः समदादपि। दिनीतं किमिहास्ति किं सचरितं किः स्थानलाभे गणः कालो हि न्यसनप्रसारितकरो गुह्नाति द्रादपि ॥ ७५८ ॥ शक्यो बारयितं जलेन हत्रश्रक छत्रेण सर्यातयो नागेन्द्रो निश्चिताञ्चशेन समद्रो दण्डेन गोगर्दभी । ह्याधिभेषजसंग्रहेश च विविधेर्मख्रवयोगीर्विषं सर्वस्थीपधमस्ति जास्त्रविहितं मुर्खस्य नास्त्यीपधम् ॥ ७५९ ॥ शतं वा लक्षं वा नियतमध वा कोटिमध वा तणायाहं मन्ये समयविषरीतं यदि भवेत । घतं तल लक्षं तन नियतमपि तत कोटिरपि तद यदामं सन्मानादपि तुणमनश्रेण शिरसा ॥ ७६० ॥ बारीर सहयं तथा वा कलत्रं धनं मेरुतल्यं बच्छा चारु चित्रम । हरेरक्कियम्मे मनश चेन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम ॥७६१॥

<sup>756</sup> PU496 \$101 (102). 757 Bik3278 and 3281 V133.

<sup>758</sup> Ady XXIX-E-2 N IX-16. — Lacuna in c from BIS, 6336 (2922). Astaratna 2. Nitipradipa 5, in Hacb. Kavyakal and Kavyas, Pain. ed. Koseg. II, 21, ed. Bomb. 20. Hit. ed. Schl. I. 46. Johns. 53; SRB, p. 374. 203; SDK, 5.72. 2 (p. 325, Vasubhaga); Sikk, p. 100. 1 (Hit.); SSD. 4.1, 5b.

<sup>759</sup> W N11; Ys Ti (but om. in ASP1035 and other ASP MSS of T), N10 {Also HU1387 N4; Pun3885 and Ady XXV-L-2. N11; NSS N105 (extrs)]. ~ 9' W Ys Ti '3379%. ~ 9' W Ti A 'πλάτει: Ys Tin πλάτει. '10' Wit. 'Y Ti πλίτε (for πωτ). ~ BIS. 6348 (2929) Bhart; ed. Bohl, extral, litth, ed. I. 2. 10, II. 11, Galano, Paŭcaraino (Haeb. p. 4) Kāvyakal, and Kāvyaka. Cart. 445. Wibhaha. 323; SBR. p. 41. 68; SBR. 2943; SBK. p. 55. 8 (Bh.); SRkbvaki I7; SA. 27. 81 (61); ef. sRH. 54. 16; VS. 883 (Bh.); SS. 15. 2582. 2. f. 132a; SSV. 761; JSV. 209. 4. 760 ~ SDK. 5. 40. 3 (p. 304, Bh.). 761 Meh V160 (final). [Samkarāsātra. 1]

श्वान्ते मन्मथर्षगरे रणभृतां सत्कारमातन्वती बासोऽदाज् जषनस्य पीनकुचयोद्दारं खुतेः कुण्डलम् । बिग्बोष्टस्य च वीटिकां सुनयना पाणौ रणत्कङ्कणं पश्चाल् लम्बिनि केश्चपाशनिचये बन्धो हि युक्तकमः ॥ ७६२ ॥ श्वाल्तं नाथिगतं व्रतं न चरितं दानं न दत्तं मया गङ्गातीरतरङ्गानिर्मलजलैः स्नात्वा हरो नार्चितः । तन्बङ्गी नवयौवनत्तनतटी नालिङ्गिता कामिनी इत्यं जन्म निरर्थकं गतमहोऽरण्ये यथा मालती ॥ ७६३ ॥

इस्य जन्म निरंथक गतमहाञ्चय यथा मालता ।। उद्द ।। शिकतासु तैलं सुकृतं [कृ]तभो शीतं हुताशे ऋपनं च [तीर्थे] । उत्पचते कालवद्यात् कदाचिद् वे[ता] सुराषो न अवेत् कदाचित् ॥ ७६४ ॥ शिखिनि क्रजति गर्जति तोषदे स्फुरति जातिलताक्कुसुमाकरे । अह ह पान्थ न जीवति सा त्रिया नमसि मासि न यासि गृहं यदि ॥ ७६५ ॥

विधिरे निद्यासु बाते वाते शीतयति कुन्दगन्वयते ।
कान्ताकुचान्तराले शीते लोके तु भाग्यवान् पुरुषः ॥ ७६६ ॥
शीतार्वा इव संकुचन्ति दिवसा नैवाम्बरं शवेरी
शीर्व सुखति तावदेव हुतश्रक् कोणं गतो भास्करः ।
तीवानकुदुताशमाजि इदये स्वत्येयसीभिर्भवान्
आस्ते किं करवाम धामरहिता शीतातिमीता वयम् ॥ ७६७ ॥
श्रुतिस्वृतिषुराणानां यदेकं वाच्यमच्ययम् ।
तस्त्री विश्वेशमलाय नमो स्रुप्तेन्द्रभीलये ॥ ७६८ ॥

<sup>762</sup> Wai2 extra3. — Śp. 3703; SRB. p. 321, 24; SBH, 2134; SK, 5, 140; SU, 705; SMV, 18, 12; SLP, 1, 15.

<sup>763</sup> BORI Limaye273 \$19 (20); BU73/29 N58. — ") चेदा नाम्यसिता (for हार्च नार्षिपतं). — ") मंगातोष: — ") श्रमामानिवरकुकुमलनतदी. — ") एवं (for हार्च) कार्य वितिक्त हैं (for गतमहो); Ujfel4! V54 (56) and Pun2127 V85 (corrupt). — ") चोगो नाम्यसितो. — ") भंगोजेनसाक्षांकिकीलके. — ") श्रमागोगिवरकुकिन रिवात अक्षात्र मंगितव्यात्र प्राप्तिकके. — ") श्रमागोगिवरकुकिन रिवात अक्षात्र मंगितव्यात्र प्राप्तिकके. — ") श्रमागोगिवरकुकिन रिवात

<sup>764</sup> HU2145 N122 (104).

<sup>765</sup> D 862. — ) 'কুলুমানুক'; F. 861. — ) ভূরবৌং — ') বৈ (fot ল্লা); Fs 861. — ') ব্যবিদ (for कुनसिः). — ') বৈ (for লা); Fs 868. — ) ভূরবৌং and 'কুলুমানুক'; 863 in R. P. Dewhurt J. U. P. Hist. Soc. I. — SRB. p. 342. 84; SLP, 10. 18. 766 Mys KB 340 and Tology printed ed. (1840)) 8100 (final).

<sup>767</sup> Śrh309 Ś100. 768 IO K7207 and Mys 1642 Ś1.

संकल्पमात्रमेवेदं जगन मिध्यासम्रत्थितम । असंकल्पनमात्रेण ब्रह्मन कापि विलीयते ।। ७६९ ।। मंग्रमंबिरहवितर्के वरमिह विरही न मंग्रमय तस्याः । मंगम एका अवती विरहे जगन्ति त्वन्मयानि स्य: ॥ १९७० ॥ संगीतमारतकथा गन्धतास्वलचर्वणम् । सस्तीसमागमे तानि सदा सर्वसस्तानि च ॥ ७७१ ॥ संदष्टेऽधरपळवे सचकितं हस्ताग्रमाधन्वती मा मा मञ्ज शहेति कोपवचनैरानर्तितञ्चलता । सीत्काराञ्चितलोचना सरभसं येश चम्बिता मानिनी प्राप्तं तैरसतं श्रमाय मधितो मदैः सरैः सागरः ॥ ७५२ ॥ संवदो जलतरङ्खिलोला यौवनं त्रिचतराणि दिनानि । ज्ञारहास्त्रीय चञ्चलमायः किं धनैः परहितानि करुध्वम् ॥ ७७३ ॥ स कोऽपि सर्वतां मन्त्रः स देवो वाष्युपास्यताम् । येन न स्वीपिशाचीयं ग्रसते शीतजीवितम् ॥ ७७४ ॥ सतां हृदि विनोदाय ज्ञानवार्ता विचिन्वताम । परोपकरणे यतः साधनां भवति ध्रवः ॥ ७७५ ॥ सत्यं मनोहरा रामाः सत्यं रम्या विभतयः । किंत मत्ताङ्गनापाङ्गमङ्गिलीलं हि जीवितम् ॥ ७७६ ॥

<sup>769</sup> ISM Gorel 14 V178.

<sup>770</sup> H \$77; N83 \$79 (80). — BIS. 6671 (3101) Sahityadarpana 285, ed. Calo. (1828) p. 303. Vet in LA (III) 21; SRB. p. 277-8, 19; SDK. 2, 91, 4 (p. 128, Dharmakitti); SS. 43. 4; SK. 5, 13; SU. 564; SW. 14, 12; SLP. 9, 32

<sup>771</sup> NS3 N101 (102). — ") सद्वीत; Āna624 S102. — ") सद्वीत; Kavi Bāla's trans, संतीत.

<sup>772</sup> BORI329 599 (100); Pun2101 5100 (101). — BIS. 6807 (3160) Amarustataka 32 (NSP ed. 36); Subhāsh. 18; Sp. 3868 (Amaruka); SBR. p. 317. 5; SBH. 1303; SKM. 78. 10 (Amaruka); SDK. 2, 126. 5 (p. 150, Amaru); 127. 5 (p. 151, Yuvatisamblogakāra); AMD. 107; SS. 56. 24; SL. £. 3a; BPS. f. 11b. 62.

<sup>773</sup> D V140; BORI328 V158 (149), Bik3280 V152 (48). — SBH, 3316; SS. 23. 9; SSV, 242.

<sup>774</sup> D V151; BORI328 V168 (59); Bik3279 V152 (48); Ana (Apte fragment) V153 (final) — SS. 44. 11. 775 ISM Gorel44 V185.

<sup>776 —</sup> BIS. 6733. Subhāsh. 79; RKB, f. 39a (Bh.); SRB, p. 372, 160; SBH, 3266; AMD, 483; SRH, 197, 30; JSV, 266, 13; Aucityavicāracarcā of Ksemendra (KM, 1 p. 132, Vyāsa).

सत्यां खितों कि कश्चिपोः प्रवासेर् बाही खसिद्धं ह्युपबर्शेणैः किष्। सत्यक्तरों कि पुरुषाचपात्र्या दिग्वरकलादों सति कि दुक्तरोः ॥ ७७० ॥ सद्बह्यपगतोऽहं पूर्वनम्भोजयोनेः सपदि द्वनिभिरुवेरासनेष्ठिततेषु । सञ्चपथमञ्जनीय ब्रह्मणा गोमयाम्यःपरिमृजितनिजोरावाञ्च संवैश्वितोऽस्मि ॥७७८

सन्त्येवात्र वने वनेऽपि बहवो निम्बाः कविच चन्दनः

क्रोशन्ते प्रतिदिक्षु केवलिममे काका वसन्ते छहूः। पाषाणैः परिपूरिता वसुमती जात्यो मणिर्दुर्लभस्

तन्मन्ये खलसंकुलं जगदिदं कुत्रापि ते सजानाः ॥ ७७९ ॥ समय एव करोति बलावलं प्रणिगदन्त इतीव शरीरिणाम् । शरदि हंसरवाः परुषीकृतखरमयूरमयूरमणीयताम् ॥ ७८० ॥ समागस्या भग्नाः कृति न कृति वाराम् तव पत्रो

पिपासोस् तुच्छेऽसिन् द्रविषम्गतृष्णार्णवजले । तथापि प्रसाशा विरमति न तेञ्चापि शतधा न दीर्णं यच् चेतो नियतमञ्जानशावघटितस् ॥ ७८१ ॥ समाक्षिरध्यस्यचैर्धनपिश्चितपिष्टं स्तनधिया

मुखं ठालाक्षित्रं पिवति चपकं सासविमव । अमेध्यक्षो ? क्रेडोटोर्डे पथि च रमते स्पर्शरसिको

महामोहान्धानां किमिव रमणीयं न भवति ॥ ७८२ ॥ सरसा सुपदन्यासा सालंकारा सुवर्णमयमूर्तिः । आर्था तथा च भार्या न लम्यते पुण्यहीनेन ॥ ७८३ ॥ सर्पदुर्जनयोर्मध्ये वरं सर्पो न दुर्जनः । सर्पो दश्वति कालेन दर्जनस त पदे पदे ॥ ७८४ ॥

777 ISM Kalamkar195 V86 (89). — BIS, 6738 (3131) Bhāg. P. 2, 2, 4,
 778 ISM Kalamkar195 V88 (91). — SRH, 12, 6 (Prabodhacandrodaya).

Prabodhacandrodaya 2. 10.
779 X N70. — BIS, 2928, Subhash, 12; SSD, 2, f, 92a (var.).

<sup>780</sup> BVB2 extra marg. f. 1b. - SRB. p. 344, 32 ( Magha ).

<sup>781</sup> H V65, — BIS, 6850 (5173) Prab. 76 [4, 20]; SRB. p. 77. 46; SRK. p. 295, 11 (BIS).

<sup>782</sup> BIS. 6854 (3179), Śāntiś. Haeb. 1, 29, Kāvyakal, and Nītis, Śatakāv 26; SRB. p. 372, 134; SBH, 3388; SRK. p. 295, 14 (BIS.); SU 1030 (Bh.).

<sup>783</sup> E. V120 (19) extra; BORI333 V119 extra; RASB, 7747 V119; Pan2101 V108 extra. — SRB, p. 30, 17; SRK, p. 42, 12 (Prasangaratnāyalī),

<sup>784</sup> BORI329 N31 (30). — BIS, 6900 (4196). Subhāsh, 86; SRB, p. 54, 30; Cānakyanītidarpaņa, 3. 4; SK, 2. 123; SMV, 10. 6.

मवे कर खल कर मर्पात करता खला। मन्त्रीपधिवज्ञात [ १ जाः ] सर्पः खलः केनोपज्ञाम्यते ॥ ७८५ ॥ मर्पाः विवन्ति पवनं न च दर्बलास ते शब्देस तणेवीनगजा बलिनो भवन्ति। कर्न्टे! फलैप्रेनिवरा: श्रवयन्ति कालं मंत्रीय एव परुषस्य परं निदानम् ॥ ७८६ ॥ सर्वः घेष्मति यत्सस्वाप्रिमतिता सा सर्वेकर्मश्रयात महत्तान म च तच च बोधनियतं सोऽप्यागमान म श्रते । मावामात [ ? ] म च सर्वदोषरहितो रोगादयस ते व्यथस तद्यक्ता सविचार्य सर्वसुखदं सन्तः श्रयन्त श्रियैः ॥ ७८७ ॥ सर्वजक्तिमयो ह्यात्मा यद यथा भावयत्यलम् । तत तथा पश्यति तदा स संकल्पविज्ञम्भितम् ॥ ७८८ ॥ सर्वे लतान्तास तरुमाश्रयन्ति सर्वे नदीं ते सागरमाश्रयन्ति । क्रवें बहुव्यां प्रतिमाश्रयन्ति सर्वे जनाः काञ्चनमाश्रयन्ति ॥ ७८९ ॥ सर्वे वयमिह स्वमपुरुषास तव सवत । अस्पार्क त्वं \* \* \* \* सर्वे खप्तनरा वयम् ॥ ७९० ॥ महत्वर्धितयोजीस्त संबन्धः प्राणकाययोः । पत्रमित्रकलत्रेष संबन्धित्वकथैव का ॥ ७९१ ॥ साधरेवार्थिभियोच्यः क्षीणवित्तोऽपि सर्वदा । शक्तोडपि हि नदीमार्गः खन्यते सलिलार्थिभिः ॥ ७९२ ॥ सानन्दं सदनं सताश च सुधियः कान्ता न दर्भाविणी सन्मित्रं सधनं खयोषिति रतिश चालापराः सेवकाः ।

<sup>785</sup> X N44 (X2 \*qqi qq'; in \*); Y1 N45, — BIS, 6899 (3197) Capa, 26, in Hasb, 75 in Weber, Vridhacana, Berlin Ms. 232, Prasangabh. 10, Galan. (varr.) 89; SIB, p. 54. 33; SIK, p. 32, 10 (\$\frac{1}{2}\$); SA, 27, 27; ST, 3, 31; SK, 2, 124; PT, 9, 87; SSD, 2, 5, 1490; SMV, 10, 8.

<sup>786</sup> PU496 N107 (106). — BIS. 6903 (3199) Paño, ed. Koseg. 2. 161. Subhāsh. 208; Sp. 318; SRB. p. 75. 14; SRK. p. 54. 11 (Sphutasloka).

<sup>787</sup> BORI328 V171 (162) corrupt; Bik3279 V165 (61).

<sup>788</sup> ISM Gorel44 V177. 789 IO K7207 N32.

<sup>790</sup> ISM Gorel44 V173. 791 10 1151b V104 (per H. N. Randle).
792 — BIS. 6988 (3233) Bhart, in Sp. Schiefner and Weber p. 6. Galan
2. 36; Sp. 399; SRB. p. 73. 4; SRK. p. 60. 14 (Prassigaratnavall); SL. f. 52a;
SSV. 1264.

<sup>793</sup> Ujj711 V51. —  $^{ab}$ ) মীল্বর্গ মবন মুবন্ধু বুরিরা কাল্যা মুবুমাবিশী স্কৃত্যাবুর্গ ঘর্ন etc. —  $^{a}$ ) মঙ্গুমাবাদা মবিবিন।; NS3 V42. —  $^{a}$ ) কাল্যা মুবুমাবিশ্যি. —  $^{b}$ ) so in

आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मिष्टाक्यपानं गृहे साघोः सङ्गश्चपासते हि सततं घन्यो गृहस्याश्रमः ॥ ७९३ ॥ सारं सारङ्गरङ्गचरुणयशिखा खण्डवायेन खेदं स्रोमं नीत्वा सलीलं सलिलम्यपिवेयोंपिता पीतशेषम् ।

क्षोमं नीत्वा सलीलं सलिलमनुपिवेर्योपिता पीतशेषम् । घन्यस् त्वं यद् वनान्ते गमयसि समयं दारुणद्रव्यगर्वे प्रध्मातोद्भीवगृष्ठु प्रहिलललखरस्मायवकाण्यपत्र्यन् ॥ ७९५ ॥

अन्ताताष्ट्रावशृश्च आहरूतल्लवस्त्रावन नाज्यप्रकृता । सा हानिस तन् महत्त् छिद्रं सा चान्यजडमूकता । यन् महत्त् क्षणं वापि वासुदेवं न चिन्तवेत् ॥ ७९५ ॥ साहित्यसंगीतकलाविहीनः साक्षात् पशुः पुञ्छविषाणहीनः । तृणं न खादक्षपि जीवमानस तत् आगयेषं परमं पश्चनाम् ॥ ७९६ ॥

सिंहो बली द्विरदश्चकरमांसभोजी संवत्सरेण रतिमेति किलैकवारम् । पारावतः खरश्चिलाकणमात्रभोजी कामी भवत्यनुदिनं वद कोऽत्र हेतुः ॥७९७॥

सीत्कारं कारयति ज्ञणयत्वधरं तनोति रोमाश्चम् । नागरिकः किं मिलितो न हि न हि सखि हैमनः पवनः ॥ ॥ ७९८ ॥ सुगन्धं वनिता वस्तं गानं ताम्ब्लभोजनम् । कृत्या च भूषणं चैव अष्टौ भोगाः प्रकीर्तिताः ॥ ७९९ ॥ सुजनं कुजनं मन्ये महान् चंत्रसमुद्रवः । स्वयिभ्यमणेनेव प्रतापं च्यपोहति ॥ ८०० ॥

Ujj711. — <sup>4</sup>) साप्संगतिनिध्येत च गृहे. — BIS. 6998 (5224). Vṛddhaoāṇa. **12.** 1; SRB. p. 89. 4; SRK, p. 95. 1 (Bh.).

<sup>794</sup> D V128; F1.2 V105; BOR1328 V130; HU271 V128; SVP 159 V extral 2. — \*) প্রীথ বিবেশ. — \*) বাহনী কবোৰ; GVS2387 V113. — \*) দ্ধীথ (for Mid) . — \*) ক্ৰেড্ড প্লোচ্বৰকাত্বব্যব্যব্য; Pan2127 V129. — \*) \* 'এই আইবালা; Meb V129; Bik8279 V134 (30); Bik8278 V126; Bik8281 V126 (126).

<sup>795</sup> ISM Kalamkar692 V68.

<sup>796</sup> W and Pun2885 N12; NS3 N106. — BIS. 7037 (3250) Bhartr. ed. Bohl, extra2. lith. ed. I. 2. 11, II. 12. Galan 13; SRB. p. 40. 30; SRK. p. 35, 9 (Bh.); SK. 2. 8; SSD. 2. f. 172b.

<sup>797</sup> H1 V107; Ujj6414 V106. — b) "ण कुरुते रतिसेकवारं. — °) "कणमोज-मोऽपि. — BIS. 7044. Subhash. 76; Prabandhacintāmaņi 4. 183 (p. 205. 1888 ed.); SHV. App. If. 2a, 26; SS. 45. 4.

<sup>798</sup> F4 \$106. — \$p. 524 (Dharmadāsa); SRB. p. 186. 3; SRK. p. 149. 4 (Kuvalayānanda); com. on Kuvalayānanda 30. 799 Bik3295 \$113.

<sup>800</sup> X N68; ASP1461 extra2. — BIS, 7091 (5257). Prasangabh, 3; SRB, p. 45, 18; SRK, p. 12. 6. (\$p.); ST. 1. 28; SL. L. 56a; SSD. 2. f. 95a, All anthologies exquif (for sarif); orig. sarif?

सुजनो न याति वैरं परहितबुद्धिर्विनाग्नकालेऽपि । छेदेऽपि चन्दनतकः सुरमपति सुखं कुठारस्य ॥ ८०१ ॥ सतारा विक्रीता स्वजनविरहः प्रत्रमरणं

विनीतायास त्यागी रिपुबहुळदेशे च गमनम् । हरिश्रन्द्रो राजा वहति शिळळं प्रेतसदने

हारबन्दा राजा पहात आलल अवस्तन

ह्वस्था तस्याप्यह ह विषमाः कर्मगवयः ॥ ८०२ ॥
सुधामयोऽपि श्वपरोगजान्त्ये नासाप्रहुकाफलकच्छलेन ।
अनङ्गसंजीवनदृष्टिशक्तिर्द्धलाम्युजं ते पिवतीति चन्द्रः ॥ ८०३ ॥
सुवर्णपुष्पितां पृथ्वीं विचिन्वन्ति त्रयो जनाः ।
सूर्य्य च कृतविद्यस्य च यस तु जानाति सेवितुम् ॥ ८०४ ॥
सुवृत्तस्यकरुपस्य परते कस्य तुष्ट्ये ॥ ८०५ ॥
साधोः सत्तयुगस्य पतने कस्य तुष्ट्ये ॥ ८०५ ॥
सुहासस्यस्यपुरुकं नयनच्यालालोचने

वदे मथुरभाषणे अतिविलासकामाञ्जने । गजेन्द्रगतिसंभ्रमे पदसरोरुहे-कोमले

न होति न च योवनीकषणभावरम्यस्थले ॥ ८०६ ॥ धनुः सचरितः सती भियतमा स्वामी प्रसादोन्युत्वः श्लिग्धं मित्रमवश्रकः परिजनो निःक्षेत्रलेशं मनः । आकारो रुचिरः स्थिरण् च विभवो विद्यावदातं युत्वं तष्टे विष्टपहारिणीष्टदहरो संप्राप्यते देहिनामु ॥ ८०७ ॥

<sup>801</sup> ISM Gorel14 V189.— BIS. 7099 (5258) Bohl. on Bhart, 2.62, Subhah. 274; \$p. 237 (Havigupta); SIBL p. 47. 110 (Ravigupta); SBH 241 (Ravigupta); SKM. 6. 12 (Ravigupta); NDK; 5. 35. 3 (p. 301, Stryyasapāda); SKH. 51. 21; SIKL, p. 10. 4 (Sphutakoka); SN. 26. 28; SK. 2. 76; PT. 1. 48; SG. f. 10b; SL. f. 25b; SSD. 2. f. 07b; SSY. 464; SSIV. 9. 11; SKG, f. 77b.

<sup>802</sup> A N37. - SK. 6, 438; SM V. 8, 10.

<sup>803</sup> E \$36. — 4) Haurd. NSI \$40. — \$p. 3305 (Vaidyanātha); SRB, p. 260. 120; SRK. p. 277. 2 (\$p.); SHV. app. II f. 5a. 46; SU. 265 (Vaidyanātha); SK. 3. 23. 5. 125.

<sup>804</sup> GVS734 N95. — BIS. 7133 (3284) Mbh. 5. 1255-6. ( = (var.) BORI. crit. ed. 5. 35. 64). Pañc. ed. Koseg. I. 51. ed. Orn. 31. ed. Bomb. 45. Kuvajajananda 60; SRB. p. 148. 254; SRH. 181. 17 (Mbh.); PT. 9. 2.

<sup>805</sup> C N37. — BIS. 7134. Subhash. 273; SRB. p. 46, 75; SBH. 219 (Kaemendra); SRH. 31. 8 (Bh.); SSV. 407.

<sup>806</sup> Ana624 S29, " only in text, rest Marathi trans. Kavi Bala,

<sup>/ 807</sup> W and Pun2885 N25; NS3 N110. — BIS. 7160 (3288) Bhartr. ed. Bohl. extrat. lith. ed. 1. 2. 24, If. and Galan. 25; SEB. p. 179, 1020, SHV. app. 1. f. 1b, 40; SMV. 25, 7.

स्तन्येलसंनिषाने त्रिवलिनदीतीरकोटरे तत्र ।
जगदिप नर्पाविद्वितं तथापि पत्रेषुक्षीरेण ॥ ८०८ ॥
स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाश्रः स्वरमङ्गोऽथ वेपशुः ।
वेवण्यमश्र प्रलय इत्यष्टी सान्तिकाः स्मृताः ॥ ८०९ ॥
स्यगयित तमः शशाङ्कं चलति गिरिः पतित तारकाजालम् ।
कथयन्त्यमृनि मन्ये काश्रीपदसीन्नि किमपि संक्षोभम् ॥ ८१० ॥
स्वर्षे पृजितो मूर्तः स्वप्रामे पृजितः प्रश्वः ।
स्वरेशे पृजितो राजा विद्वान सर्वत्र पृजितः ॥ ८११ ॥
स्वित्तपदिनत्वेव परितापमात्मन्यमी

न विश्वति मनस्विनो यदधुना न तावत् क्षतिः । अहनिंग्रमिहैन ये परमनोजुङ्ग्या पुनर् बहन्ति विजिगीषुतां किमिन तेऽजुकम्पास्पदम् ॥ ८१२ ॥ स्वदत्ता पत्रिका धात्री अन्यदत्ता सहोदरी ।

अर्था द्वानका वात्रा जनवृत्ता तहावृत्ता

खयं गुणपरित्यागार्व्णनाभः पतत्यधः । तमेव संहरन् भूयः पदमुबैविंगाहते ॥ ८१४ ॥ खयं हि पच्यते पाकं पत्नी वा यदि सेच्यते । पुत्रो हि पच्यते पाकं सवंपाकः स उच्यते ॥ ८१५ ॥ खाधीनेऽपि कलत्रे नीचः परदारलस्पटो भवति ॥ संपूर्णेऽपि तढागे काकः कुम्भोदकं पिवति ॥ ८१६ ॥ हंदो पान्य किमाकुलः अमववादत्युस्कुकं भावसि प्रायेणास्य महाद्वसस्य भवता वातीपि नाकाणिता ।

मूर्ल सिंहसमाङ्कलं गिरिवरे शोतुण्डतुण्डाः खगा मध्ये कोटरभाजिमीवणफणाः फ्रत्कवंते पत्रगाः ॥ ८१७ ॥

<sup>808</sup> E. V119 (18); RASB 7747 V118; Pun2101 V extra 5 = V107.

<sup>809</sup> ISM Kalamkar846 Ś98; ISM Kalamkar195 Ś98 (99); Bik3275 Ś112,

— ") लेड: संक्षेपर. — ") सारिका गुणा: 810 Mas 8 II 17. — SRB, p. 320 d.

811 IO K790? N II 12. — BIS- 7367 (2077 485) Nitidistra in Telugo

<sup>811</sup> IO K7207 N II-12. — BIS- 7267. Carr. 485. Nītišāstra in Telugu char. 88; SRH. 181. 39. — 812. — SRB. p. 70. 39; SBH. 531 (Bh.).

<sup>813</sup> ASP1461 extra5.

<sup>814 —</sup> BIS. 7307 (5358) Bharty. in Sp. Gunaprasamsa in only one Masonot in pr. ed. 815 HU2145 N8 (3).

<sup>816</sup> BU114/7 \$104. — SRB. p. 170. 751; SSV. 1938.

<sup>817</sup> Jod3 N108.

२६ स. छ.

इत्वा नपं पतिमवेश्य अजंगडष्टं देशान्तरे विधिवजाड गणिकासि जाता । वर्च अञ्चलक्षाचित्रका चितां विद्या जीचामि गोवगहिली कथमदा तक्कम ॥८१८

हरिता गोरसं चर्ण घान्यं काष्णीयसौषधम । नैतेषां पाकदोषोऽस्ति तैलं लवणमैश्ववस् ॥ ८१९ ॥ हरेलीलावराहस्य दंष्टादण्डः स पात वः । हेमादिकलमा यन धानी लन्नश्रियं दशी ॥ ८२० ॥ हासोऽस्थिसंदर्शनमक्षियुग्ममत्युख्वलं तत् कलुषावसायाः । स्तनी च पीनो पिशितास्रपिण्डी स्थानान्तरे किं नरकेन योषित ॥८२१ हे कोकिल करु मौनं जलधरसमये हि पश्चिला भूमिः। विकारि करजकदम्बे वक्तरि मेके क तेऽवसरः ॥ ८२२ ॥ हेमारभोरहपत्तने परिमललेयी वसन्तानिलस तत्रत्येरिव यामिकैर्मधकरैः प्रारब्धकोलाहलः । निर्यातस त्वरितो ब्रजन निपतितः श्रीखण्डपक्टवैर

लिप्तः केरलकामिनीकुचतटातु खझः शनैर्गच्छति ॥ ८२३ ॥ SUPPLEMENT 1

अप्रे इम्बः करधृतडफः पार्श्वतो भण्डमाला यथे बेड्या विलयतित्यां कर्तरी धर्मतन्ती । इत्थं राजा प्रभवति यदा विक्रसंगानरकः प्रत्यासमः प्ररूपति गुणी किं विद्धमः क यामः ॥ ८२४ ॥ आमोदैस ते दिशि दिशि गतैर्दरमाकृष्यमाणा साक्षाल लक्ष्मी तव मलयज द्रष्टमभ्यागताः साः । किं पत्र्यामस तब परिसरे नावकाओं द्विजिह्नेर व्यामीऽस्माकं भवत भवतां खस्ति यामी वयं त ।। ८२५ ॥

<sup>818</sup> NS1 S12.- SRB, p. 362, 24; SS, 23, 8; SMV, 8, 19, 819 ISM Gorel44 V184. 820 ASP1461 extra4. - SRB, p. 18, 25.

<sup>821</sup> Ady XXV-L-2 \$41.

<sup>822</sup> Wai2 extra10. - SRB. p. 225. 129 (begins with and); ST. 10. 2; 8SD. 2. f. 22s.

<sup>823</sup> E2 \$113 (extra). - ") परिमलक्षोयं; F4 \$107. - ") अपि (for wa). and जारटच- (for प्रारहच-). — °) त्वरया (for चरितो). — व) लिसे पिष्किलकेरजीड चरेते. - SRB. p. 334. 133; SRK. p. 174. 1 (Sp.); VS. 639; SU. 809 (Akbari-Kalidasa); BPS. f. 16b, 93.

<sup>824</sup> Qi f. 12a, extra.

<sup>825</sup> Q: extra3. - BIS, 978 (366), Sp. 998; SRB, p. 237, 52; SDK, 4, 51, 2 (p. 261, Acalasimha); SKM, 33. 24. All anthologies of) कि पृष्ट्याम: सभग अवस् कीहति कोह एव व्यालस्त्रभ्यं भवत् कवालं सञ्ज नः साध (°घ-) बाळ:॥

इलिका अवरीष्यानं घ्यायन्ती अगरी मवेत् ।
वीतरागपदं ध्यायन् वीतरागो मवेद् श्ववम् ॥ ८२६ ॥
ऐस्वर्षतिमिरं चक्षः पश्यतोऽपि न पश्यति ।
प्रनिर्मेन्नतां गति दरिदाखनगेषघष् ॥ ८२७ ॥
कुचलागतभवीरी ग्रूरो सन्ध्रखलण्डना ।
दावारो वज्जदीनाञ्च च कुरूपा रूपिक्तये ॥ ८२८ ॥
को घर्मी भूतद्या किं सौरूयमारोग्यता जन्तोः ।
[कः] खेडः सद्भावः किं पाण्डित्यं परिच्छेदः ॥ ८२९ ॥
खणं परन्ती रुद्धती वृत्यन्ती गति विह्नुला ।
निसदस्वं तदा गति ग्रुकुलीकृतलोचना ॥ ८३० ॥
जलमध्ये दीयते दानं प्रतिग्राही न जीवति ।
दावारो नरके गान्ति तस्माई कुलगलिका ॥ ८३१ ॥
निस्थरान वीक्ष्य धनाधिनाथान स्याज्या न विद्या कृतिभिः कदाचित ।

ानरकरान् वास्य वनावनायान् स्वाप्य न वच्या कारामः कदाान्त् । आक्क्सकृतां कुल्टां समीक्ष्य किमार्यनायः कुल्टा सनन्ति ॥ ८३२ ॥ पत्रं न विश्रमपि निक्सप पान्यवेदकेदसमं विषसमं तव ग्रुग्ध दुग्धम् । धरीप्रपश्चितमहातककीर्तनेन रे निःफलस स्वमसि कष्टिकितश च निल्या ॥ ८३३

पर्वतात्रे रथो यस्य भूमै तिष्ठति सारथिः । चलितं बायुवेगेन तस्याहं पुत्रबालिका ॥ ८३४ ॥ प्रथिच्यां त्रीणि स्नानि जलममं सुमाषितम् । मूढैः पाषाणसण्डेषु रत्नसंज्ञामिधीयते ॥ ८३५ ॥ मिषणां भिन्नसंधाने भिषजां सन्निपातके । कर्मणि च्यउपते प्रज्ञा स्वस्थे को वा न पण्डितः ॥ ८३६ ॥

<sup>826</sup> Uda1650 V extra2.

<sup>827</sup> Q1 f. 7a, extra. - SRH. 167. 1 (Vyāsa). 828 Q1 extra5.

<sup>829</sup> Udal660 N103 (4, final). — BIS, 1929 (747), Hit, ed, Schl. I, 140, ed, Johns, 156, ed, Rodr. p. 96; SRB, p. 170, 769.

<sup>830</sup> Lim1739 f. 8a, extra. 831 Q1 f. 10b, extra.

<sup>832</sup> Lim1485 f. 16a, extra. — SRB, p. 173. 859. 833 Q1 extra4.

<sup>834</sup> Q1 f. 10b. extra. - SRB. p. 185, 27,

<sup>835</sup> Udal650 V extral. — BIS, 4186 (4571). Vrddha-can, 14. 1. Subhash, 104; SRB, p. 29, 6; SRK, p. 1, 6.

<sup>836</sup> Udal650 N102 (3). — BIS. 4706 (2116). Pañc. ed. Koseg. I. 143. ed. Con. 103. ed. Bomb. 127. 381. Hit. ed. Schl. III, 119. Johns. 124. ed. Calc. 1830, p. 396; SRB. p. 164. 507.

रदननिःपतिता बलिता गता बलिमिराबलितं पलितं बचुः । विषयकर्दमदुर्दमबाञ्ख्या तदिप नात्महितं विहितं जडैः ॥ ८३७ ॥ बाङ्मनःकायग्रद्धानां संपद्भः च पदे पदे । अन्तर्मलिनचित्ताय सुखं खमेऽपि दुर्लमम् ॥ ८३८ ॥ अन्तर्मलिनचत्त्वात् खम्ममायोपमत्वात्

परिणतिविरसत्वात् सङ्गमेन श्रियायाः । इति यदि शतकत्वस् तस्वमालोकयामि

तदपि न हरिणार्क्षी विस्मरत्यन्तरात्मा ॥ ८३९ ॥ उत्तक्ष्मचैल्रिखरे नतु पादपस्य काकोऽपि पकफलमालमते सपद्यः । सिंहो चली गजविदारणदारुणोऽपि सीदत्यहो तरुतले निजपश्चहीनः ॥८४०॥ कक्षे कि सितपन्तकं किन्नदकं क्ष काल्यमागेटकं

दीर्घ कि यदि ताडपत्रलिखितं कि चित्र गौडाक्षरं । गन्धे कि यदि रामरावणकथासङ्घामगन्धो महत

किं वारं बहु जल्पसे ग्रृणु सखे नाम्ना पुराणो झवः ॥ ८४१ ॥ कियादौषभवत कामः प्रभुत्वात केवलश्रमः ।

करवन् निजदारेषु योऽन्यः \* \* स मन्मथः ॥ ८४२ ॥ गतं न शोचामि कतं न मन्ये खादन न गच्छामि हसन न जल्पे ।

द्वाम्यां तृतीयो न [म]वामि राजन् किं कारणं भोज भवामि मूर्खः ॥८४३॥ जक्कान्तराले विमले विशाले अधोग्रसी रोमवने वसन्ती।

जङ्कान्तरारः ।वनलः ।वजालः अवाक्ष्यः। राववन वसन्ता । सा पातदेवी अगनामधेयं दन्तैविंना यान्ति गिरन्ति लिङ्गम् ॥८४४ ॥ नाहं कामो महाराज हंसोऽयं विमले जले । नीचहंसप्रसङ्गेन मृत्युरेव न संज्ञुयः ॥८४५ ॥

पूर्वे मांसमिदं न द्षणकृतं कर्णाट गोवाहनं याम्ये मातुरुजाविवाह बहवो भर्तार पञ्चारिके । कन्याविकय ग्रजेरे गृहवयः सौराष्ट्रमारुखले

धन्यो मालबमण्डलो श्वितितले लोकस्य धर्मे रतिः ॥ ८४६ ॥

<sup>837</sup> Q1 f. 12b, extra. 838 Q1 f. 7a, extra. 839 Ham 1074 (Dhanasara) V extra 33. — BIS. 637. Śantiś. p. 29; SRB, p. 252. 44 (Bilhapa); Šp. 566.

<sup>840</sup> Ham 1836 V X-14. — BIS. 1193. Subhash, 174, 230; SRK. p. 176, 4 (Sp.); SRB. p. 230, 26.

<sup>841</sup> Ham 1836 V X-13. 842 Ham (no number) \$ 49.

<sup>843</sup> Ham 1836 N VIII-6. 844 Ham 1836 S, f. 25b, extra.

<sup>845</sup> Ham 1836 N II-5. 846 Ham 1836 V X-12,

मम सिख दहति वसन्तं दक्षिणे वा महन्तं दहति गिरिलतायां कोकिलामध्यवाक्यम् । मम पति मतिहीनं दरदेशो निवासं

दहति मदनवाणं छिन्नभिनं ग्ररीरम् ॥ ८४७ ॥ मान्धाता समहीपतिः कतयमेऽलंकारभनो गतः

मान्धाता सुमहीपतिः कृतयुगेऽलंकारभूतो गतः सेतुर्येन महोदची विरचितः कासी दशास्थान्तकृत् ।

अन्ये चापि युधिष्ठिरत्रभृतयो यावव् मवान् भूपते नैकेनापि समं गता वसमती मन्ये त्वया यास्यति ॥ ८४८ ॥

यदि वाञ्छित मुर्वेदवं ग्रामे दिनत्रयं वस । अपूर्वस्यागमो नास्ति पूर्वोधीतं विनश्यति ॥ ८४९ ॥

रे पान्थ पुस्तकधर क्षणमात्रमेकं

वैद्योऽसि किं गणितशास्त्रविशारदोऽसि । कामी भवत्यवदिनं वद कोऽत्र हेतर

ना नगरमञ्जापन गप काञ्ज हतुर् विकर्ताचतंच महनंच इसांच मांच॥८५०॥

सा बाला वयमप्रगल्भमनसः सा स्त्री वयं कातराः सा पीनोन्नतिमत्पयोधरयुगं धत्ते सखेदा वयम् ।

सा क्रान्ता जवनस्थलेन गुरुणा गन्तुं न शक्ता वर्षे दोषैरन्यजनाश्रितरपटनो जाताः सा इत्यद्भतम् ॥ ८५१ ॥

उष्णमन्नं धतं मद्यं तरुणी क्षीरभोजनम् । वापीक्रपवटच्छाया पढेते बलवर्धनम् ॥ ८५२ ॥

<sup>847</sup> Ham 1836 V X-15. 848 Ham (no numbers) extra 3. — BIS. 4831. Subhash. 164, 407; SRB. p. 372, 204 (Bhojarāja); Śp. 4002 (Bhojarāja on Mußja).

<sup>849</sup> Ham 874 f. 8a, extra. 850 Ham 1836 V X-16. — SRB p. 354.
74; begins भो पाल्य. — ") ইনীপ্রথম সম ব্যব্ধি সার্ব্দেশ কি বা দানিদ্যাবি পরি:
ব্রবিদ্যাবাধী: 851 Ham 1074 (Dhanasira) V extral. — BIS. 7003 (3236).
Amar. 30, Sāh. D. 334; SRB. p. 280, 92; SBH. 1346; SRH. 195, 14 (Amaruka).
852 Ham 1836, N I-6.

## Group IV: Apocrypha.

1. The Vitavrtta.

[DC 11970; the first stanza is SBH, 10, with the citation "Vitavrttasva."] विकास समाधित्यः पीनोस्तपयोधगः । मनमथाय नमस तसी यस्यायतनमञ्जनाः ॥ १ ॥ मदितमनीभवहासी रमणोरसि मधिवातजी जयति । श्रतिसम्बम्भीतविमिश्री वलयावलिकलकलो विलासिन्याः ॥ २ ॥ यासामर्जनजीलत्वान न देखोऽस्ति न च प्रियः। न कतं न च सद्धावो वक्कनाबद्धचेतसाम् ॥ ३ ॥ आकारवेषमीभारयैः कन्टर्पप्रतिमोऽपि सन् । यासां संगममासाद्य प्राप्तः को वा न बश्चनाम ॥ ४ ॥ आजीबोच्छित्तये यासां प्रीतिद्वेषावभौ हि तौ । कथं ज खळ तौ तासां स्थातामपरि कस्यचित ॥ ५ ॥ पश्चात्तापकरो यासां सर्वनाशसग्रद्धवः । सदावसानविरसः संगमी जायते नुणाम ॥ ६ ॥ आसमस्ताश्चिविश्चेषसमर्पितमनो भवाम । मन्मथोद्दीपनं तासां विटवृत्तं विधास्यते ॥ ७ ॥ रमन्ते किं न पश्चवः प्राणिधमीनवर्तिनः । वैदम्ध्यं कीदृशं पंसां विटव्यमजानताम ॥ ८ ॥ विटबत्तं पठन नार्या नरो यद्यपि ग्रह्मति । तथाप्यत्र विशेषोऽस्ति संनद्धस्येत्रस्य वा ॥ ९ ॥ यत्र तत्रावलग्नास प्रतिक्षणनिवर्तिष । संपत्स्वव विदग्धानां रतिर्वेदयास कीहजी ॥ १० ॥ विनोदमात्रमेवेटमिति यस्यावधारणा । विटष्ट्चं स जानाति स कामफलमश्चते ॥ ११ ॥ उदयसः सहस्रांश्चर्द्षशेरायाति गम्यताम् । अतिरिक्तं कदा कं वा लक्क्यन्ति न ग्रोधितः ॥ १२ ॥ . आकारसंष्ट्रतिः कार्या सरक्तेनापि कामिना । रक्तः परिभवं याति परिभृतः कथं त्रियः ॥ १३ ॥ अरके न सुखं वेचि नारको दुःखमश्रते। द्रःसानां च सुखानां च रक्त एवास्पदं सदा ॥ १४ ॥

रकः अभिति दीर्घाणि रक्तो लक्षां विश्वक्रति । नाकार्यमीश्रते रक्तोऽरको यात्यपहास्यताम् ॥ १५ ॥ परतन्त्रः सदा रक्तश्च चरणी पण्ययोषिताम् । नापिताक्रष्टचत कामी संस्पृष्टं लमते यदि ॥ १६ ॥ होते मया यथा मार्थ मान्येनापि तथा बढि । हा हतोऽस्मीति संरक्तो ध्यायश्चित्थं न जीवति ॥ १७ ॥ क आलगः प्रियः कोऽस्याः कं ध्यायति कमीक्षते । इति चिन्ता न यस्यासीत स पूज्यः पण्ययोषिताम् ॥ १८ ॥ सप्रान्येन सहान्येयं श्रो मां संभावयिष्यति । न चेच की विततं किं सादिति ध्यायन प्रियो भवेत ॥ १९॥ सेवतेऽवसरप्राप्तावप्राप्ती यो न दःखितः । न दःस्वाभिभवस्र तस्य पण्यनारीषु जायते ॥ २० ॥ सस्तोपायमञ्जूषं च यस्य चेष्टितमीदञ्जम् । नासावपैति मनसः स्त्रीणामा मरणाडपि ।। २१ ।। नाकाले नानवसरे या तुका दतपूर्वकम् । वेश्यावेश्मनि कर्तव्यं नान्यत काम्रकसंनिधौ ॥ २२ ॥ नात्यन्तं दर्शयेद देयं न चात्यन्तमदर्शनम् । ईर्ष्यामाबी न चात्यन्तं कोपो नात्यन्तमिष्यते ॥ २३ ॥ ईंच्यांद्धि क्रप्यते वेश्या प्रसङ्घाच् च विरज्यते । सम्धातिगमनाच् चापि दानादपि बिलुप्यते ॥ २४ ॥ प्राप्तं नाम न चान्यस्य काम्रकस्य तदग्रतः । प्रसङ्को नातिकर्तव्यं पूर्व किंचिन न सचिते ॥ २५ ॥ द्वेष्यः स्वात स्विताभावे प्रयात्यन्यत्र कौतकम् । अकामा चान्यकामा च निढाकान्तेश्रणापि वा। असंजातरतेच्छा च नाभियोज्यावला बलात ॥ २६ ॥ आविष्करोति न स्रोहं रागं बभाति नो रते। अभियुक्ता त मन्देच्छा सान्यकामा त कामिनी ॥ २७ ॥ आलापयत्वकार्याणि किंचिदाख्याति वा खयम् । या न प्रवाति श्वयनं साप्यनुत्पस्तसपूहा ॥ २८ ॥ संचिन्तिता किमन्यं कं को बान्यो इदये स्थितः। बातमेव मया त्वेष यथाहं न प्रियस तव ॥ २९ ॥

आशतोऽहं \* \* \* \* \* \* \* \* के चेमितः । बाहालिकननिर्वाणं कटाई प्रापितस त्वया ॥ ३०॥ कामित्रश चरितेरेभिः कर्वन्तो निश्चि जासस्य । कर्वनत्यप्रियमात्मानं केचिन महाः प्रिया अपि ॥ ३१ ॥ नीत्वात्मानं प्रकाशत्वमन्यया योषिता सह । कारयेत कलहं कामी प्रीतिमिच्छन सदात्मनः ॥ ३२ ॥ यत्र यत्र करोतीच्यां कलहो वा यया सह। यया कामकवैरं च निवारयति यां प्रति ॥ ३३ ॥ उक्तस ते रुधिरेणाई स्प्रष्टं ते मस्तकं मया। इत्येताञ जपथान कत्वा सा वै गम्या पुनः पुनः ॥ ३४ ॥ प्रतिकलतमं यद्यदेकसिञ्ज्ञयने स्त्रियः। बामत्वात पुष्पधनुषस् तत् तत् प्रेमनिवन्धनम् ॥ ३५ ॥ वाह्यं नाम विपक्षस्य मुगासप्तेन कामिना । प्रतिभेदे कतं शीधं कर्तव्यो निह्नवः मदा ॥ ३६ ॥ रात्री सरतसंभोगलालमा शयने 🗔 राता । विपक्षप्रेष्ययतानां मक्तवाचानभिज्ञता ॥ ३७ ॥ तिष्ठ ताबद्धं कोऽपि बहिः किमपि जल्पति । इत्युक्तवा निर्गतः शीघमपि देवकलं व्रजेत ॥ ३८ ॥ त्यक्तवा स मां कथं नाम गत्वा सप्तम्र तया सह । इति चिन्ताकृतोऽमर्पः प्रादर्भवति चेतसि ॥ ३९ ॥ आमर्पान मदनः सद्यो दीप्तश चेत्रसि जायते । स बद्धिं नीयते कामं तसिन देण्येऽपि योषिताम ॥ ४० ॥ चिन्तितं यदनेनासीद् देयं बह्वल्पमेव वा । देयं तेनाधना तसी कालेनेति न संज्ञयः ॥ ४१ ॥ इस्ते कता सरूपा च फलेनापि सयोजिता। वीटिकेबाङ्गना रागं न हि बभाति खण्डिता ॥ ४२ ॥ क्रक्रिन्या सह कर्तव्यः कलहो निष्णय तथा । सम्रपैति यथा द्वेषं तत्प्ररं प्रोच्यतेऽपि यः ॥ ४३ ॥ किमसाकमनेनेति कुडिन्या यत्र वार्यते । काम्रके कामिनी तस्मिन् नितरामजुरज्यते ॥ ४४ ॥ गुरुबन्धसहद्वर्गप्रतिषेधेन्धनेरितम् । मदनामिज्वेलत्यचैयोवितः प्ररुपस्य वा ॥ ४५ ॥

विटानां चरितेरेभिः क्यायेस त क्यासिता । सतरां रज्यते जारी न च गरां विश्वकृति ॥ ४६ ॥ नारी रक्तानरका चाप्यतिरका तथापरा । संक्षेपात कामतत्र्वज्ञेस त्रिविधेव निगद्यते ॥ ४७॥ नाभिलाषी रते यस्याः पर्व समयजायते । प्रयक्ते च न चोडेगं सा रक्ता संप्रकीतिंता ॥ ४८ ॥ रति प्रार्थयते या त तत्र याति परां ग्रुदम् । न च तेन विनेवास्ते सानरकाभिधीयते ॥ ४९॥ प्राप्तापि रतिसंभोगं रतेच्छां या न मञ्जति । अभियोक्ती भवेद भयः सातिरक्ता प्रकीर्तिता ॥ ५० ॥ यथोक्तलक्षणैज्ञेया यथायोगं विपर्ययात् । त्रिविधेव विरक्तोक्ता कामिनी कामपण्डितै: ॥ ५१ ॥ त्रिविधस त मतः कामी प्रियोऽनुप्रिय एव च । अतिप्रियस त विज्ञेयस ततीयः कामवेदिभिः ॥ ५२ ॥ प्रथमायाः प्रियो जेयो मध्यमायास स्वनप्रियः। अतिप्रियम ततीयायास तथा योऽन्यो न सेवते ॥ ५३ ॥ प्रबोधयति या सप्तं निदया नाभिभयते । भयः सरतमप्राप्य नैवासेनातिरागिणी ॥ ५४ ॥ यो त पश्यत्यपश्यन्तं मदमायाति वीक्षिता । बीक्षितं चेक्षते नित्यं विज्ञेया सानुरागिणी ॥ ५५ ॥ रक्ताल्पमपि या दानं कामिनी बह [म नियते। अतोऽन्यथापि विद्वेया विपरीता विचक्षणैः ॥ ५६ ॥ गत्वा वेश्यास विश्वासं प्रियोऽसीति च कामिना । बेड्यागृहे न न्यस्तव्यं सारद्वयं कदाचन ॥ ५७॥ अनुजल्बमसद्भावं कार्पण्यं चलचित्तता । प्रंसां मित्रेषु ये दोषास् ते वेश्यासु गुणाः स्मृताः ॥ ५८ ॥ श्रीणठकुरदत्तस्य वेश्याहस्तगतस्य च । निश्चिप्तस्य किरातेन पुनर्भोक्षी न विद्यते ॥ ५९ ॥ मरुदेशसम्बर्गणशिलासलिलसंनिभम् । कामिना सर्वदा दाहं वेश्यास्त्रीषु प्रशस्त्रते ॥ ६० ॥ देशकालानतिकान्तमद्वितमयाचितम् । सोपयोगं तथाल्यं च दानं श्रेमनिबन्धनम् ॥ ६१ ॥ २७ स. स.

याबद ददाति नाशेषमहार्थ पण्ययोषितास । तावरिवयप्योनं अञ्चते प्रियवट बलात ॥ ६२ ॥ युगपद वह संप्राप्य वेश्या त्यजति कामिनम् । संपठि प्रियमप्येनं वैरं वा करुते ध्रवम् ॥ ६३ ॥ दात्रव्यं मुखताम्बलमप्रियेण प्रियेण वा । अब्द्रमेन नात्यर्थं तदेवेष्ट्रजनप्रियम् ॥ ६४ ॥ वयः ज्ञीतन्त्वचीग्रस्तान्ध्योऽल्यो ग्रस्तवासकम् । पत्रं खदिरसंयक्तं तथा सर .....। ६५ ॥ विदेशेवं त बामानामेतान्येवंविधानि त । हेजकालोपप्रकानि प्रीयने न च नदचः ॥ ६६ ॥ ताम्बर्ल मदिरा माल्यं सुगन्धं च विलेपनम् । अतिव्ययेन दातव्यं रतिकालीपयोगतः ॥ ६७ ॥ विटेरनेकवेडयानामेकान्येवंविधानि त । देशकालोपपन्नानि त्रियाण्येव न चात्रियम् ॥ ६८ ॥ इमानि प्रायशस तानि वेश्यास्वेवं प्रदापयेत । सा मञ्जल्यचिरात सर्वमुपभोगं तदात्मनः ॥ ६९ ॥ प्रत्यागतेन संपर्क निर्विधमभिवाङ्कता । न देयं गच्छताध्वानं योषितां पूर्वकल्पितम् ॥ ७० ॥ आलोकयति पन्थानं दास्यतीत्यागतः किल । रचयत्यादराद वेणीं यदि नान्यैर्वजीकता ॥ ७१ ॥ अपरित्यक्तमात्मानमिच्छता पण्ययोषिताम् । नित्यीपयोगिकं द्रव्यमात्मसारं प्रदर्शयेत ॥ ७२ ॥ ग्राह्यं ग्रहणकं किंचिद् व्यपदेशेन केनचित् । हस्ते तिष्ठति तद्यावत् तावदन्यं न सेवते ॥ ७३ ॥ इतश्रित संप्रदक्षीय केयुरमकरादिकम् । कुट्टिन्या च सहोद्धारं तत्राम्नेवाभिलेखयेत ॥ ७४ ॥ वेश्यया सह संभोगं नीत्वा द्रव्यं तदात्मनः । कृत्वा तदवशिष्टेन [देयं] दत्त्वा प्रशस्त्रते ॥ ७५ ॥ यस्मिन् प्रार्थयते काले सुवर्णं पूर्वमर्पितम् । तद्रिटसातिसंघातुं न्यायं तत्रेदमुत्तरम् ॥ ७६ ॥ खयं देयः स उद्घारस् तुल्यमत्राल्पयापि वा । सर्वे च मातनाम्नैव बणिजं किं न एच्छसि ॥ ७७ ॥ विद वा रक्तवा दर्ज तथापि त्वं न क्षोमसे ।
जहं गोपायिता तस्य कस्योक्तं वा मया पुतः ॥ ७८ ॥
कोश्चात् तद्प्यिषष्टानं कर्तव्यं शुद्धचेतसा ।
श्चपथी हीनदोषाय कामिनीपूच्यते बुधैः ॥ ७९ ॥
कुश्चिनीनां पुरो देयो व्यवहारस्त तु कामिना ।
वेषयां यो नातिसंघचे मृदोऽसाविति साध्यते ॥ ८० ॥
तदेवार्थयते येन पूर्वोक्तं नोजूरं स्पृद्धा ।
यथार्थं व्यवहारह्या वेष्ठ्या भूयो न व≋यते ॥ ८१ ॥
नासावा मस्यापित्यं परिस्याति तं विटम् ।
उमयोस्त्यागां दुःसं कः कुर्याद्यंमित्रयो ॥ ८२ ॥
हितमिमशुपदेशं कुषैता लोकदृष्टि मितमपरिमिनार्थं यन्मयोपात्तमत्र ।
जनितयुवतिसागाः सन्तु पुण्येन तेन प्रतिद्वरतिविद्याः प्राणिनः सौष्यमाजः ८३
जातकीवदनीक्नासहेतं सेतं ववन्य यः ।

॥ इति विटन्नसम्॥

तत्पादसेविनालेखि विटयुत्तं द्विजन्मनाम् ॥ ८४ ॥

## 2 The Viiñānaśataka.

[In reporting variants, N refers to the Nagpur edition of 1897, B to the current Bombay edition; B sloka numbers are given in brackets or footnotes wherever they differ from N numbers.]

विगलदमलदानश्रेणिसौरम्यलोभोपगतमधपमालाव्याकलाकाशदेशः । अवत जगदशेषं शश्रदुशात्मजो यो विपुलपरिचदन्तोदण्डशुण्डो गणेशः ॥१॥ यत्मत्त्वा श्रचि विभाति यदात्मभासा प्रद्योतितं जगदशेषमपालदोषम । तद ब्रह्म निष्कलमसङ्गमपारसीरूपं प्रत्यम भजे परममङ्गलमहितीयम् ॥ २ ॥ माता मता जनयितापि जगाम शीधं लोकान्तरं तव कलत्रसतावयोऽपि । भातस तथापि न जहासि स्पाभिमानं दःखात्मके वपूषि मुत्रकृदर्पकृषे ॥ ३ ॥ ब्रह्मामृतं भज सदा सहजप्रकाशं सर्वोन्तरं निरवधि प्रथितप्रभावम् । बद्याति ते जिगमिया सहसा अवाब्धेः यारे पर परमधर्मणि निष्कलके ॥ ४ ॥ आरभ्य गर्भवस्ति मरणावसानं यद्यस्ति जीवितमदृष्टमनेककालम् । जन्तोस तथापि न ससं सखविभ्रमोऽयं यद बालया रतिरनेकविभृतिमाजः॥५ सा रोगिणी यदि भवेदथ वा विवर्णा वाला त्रिया शशिमुखी रसिकस्य पुंतः । जन्यायते हदि तथा मरणं क्रजाज्ञायत्तस्य सा विगतनिद्वसरीरुहाक्षी ॥ ६ ॥ स्वत्साक्षिकं सकलमेतदवोचिमत्थं आतर्विचार्य भवता करणीयमिष्टम । बेनेहर्श न भविता भवतोऽपि कष्टं शोकाकलस्य भवसागरमग्रमतेः ॥ ७॥ निष्कण्टकेऽपि न सुखं वसुधाधिपत्ये कस्यापि राजतिलकस्य यदेष देवः । विश्वेश्वरो अजगराजविभृतिभूषो हित्वा तपस्यति चिरं सकला विभृतीः ॥ ८ ॥ भूमण्डलं लयमुपैति भवत्यबाधं लब्धात्मकं पुनरपि प्रलयं प्रयाति । आवर्तते सकलमेतदनन्तवारं ब्रह्मादिभिः सममहो न सखं जनानाम् ॥ ९ ॥

यदा देवादीनामपि भवति जन्मादि नियतं महाहम्प्रेंखाने ललितललनालीलमनसाम् । तदा कामार्तानां सुगतिरिह संसारजलधी

निममानामुचे रतिविषयग्रीकादिमकरे ॥ १० ॥ (४७)

खयं भोक्ता दाता वसु सुवहु संपाद्य भविता इन्डम्बानां पोष्टा गुणनिधिरशेषेप्सितनरः।

इति प्रत्याशस्य प्रवलदुरितानीतविधुरं

श्चिरस्यस्याकस्यात् पतिति निधनं येन भवति ॥ ११ ॥ (७२)

<sup>1 °)</sup> N 'स्मदर्जों '; B 'साद्रपों .- ") B 'परिधिदन्तो '. 2 °) B सद्दिससिस (for प्राप्त काली). 6 °) B कुशाझी (for कुशाझा:). 7 °) B अवित (for भविता). 8 °) B विभूति: 10 °) B सहाराचे स्थाने.

B numbers: 3 = 61, 4 = 29, 5 = 59, 6 = 69. 7 = 64, 8 = 70, 9 = 74,

विपश्चिद देहादी कचिदपि ममत्वं न करुते

परत्रक्षध्याता गगननगराकारसद्दे ।

निरस्ताहंकारः श्रुतिजनितविश्वासम्रुपितो

निरातङ्कोऽव्यग्रः प्रकृतिमधुरालापचतुरः ॥ १२ ॥

अरे चेत्र चित्रं अमसि यदपास प्रियतमं सकन्दं पार्श्वस्थं पितरमपि मान्यं समनसाम ।

बहिः शब्दाद्यर्थे प्रकृतिचपले क्लेशबहुले

ाइन् सन्दायम् प्रकृतिसम्बद्धाः असम्बद्धाः । १३ ॥ (७६)

न जानीये मूर्व कचिदिप हितं लोकमहितं

अमद्भोगाकाङ्गाकछिपततया मोहबहुले।

जगत्यत्रारण्ये प्रतिपदमनेकापदि सदा हरिष्याने च्यग्रं भव सकलतापैककदने ॥ १४ ॥ (४८)

वियद्भतं भूतं यदवनलभं (१) चाखिलमिदं

महामायासङ्गाद् श्रुजग इव रख्वां अमकरम् । तदत्यन्ताह्नादं बाजरममरं चिन्तय मनः

परत्रक्षाच्यमं हरिहरसुराद्यैरवगतम् ॥ १५ ॥ (२३)

न चेत् ते सामध्यं भवनमरणातङ्कहरणे मनोऽनिर्दिष्टेऽसिचपगतग्रणे ज्ञातमकले ।

तदा मेघत्यामं कमलदलदीर्घाक्षममलं मजस्य श्रीरक्षं शरदमृतधामाधिकम्रखम् ॥ १६ ॥

क यातः कायातो द्विज कलयसे रत्नमटवीम्

अटन् व्याघाघातो मरणमगमद् विश्वमहितः । अयं विद्यारामो म्रनिरह ह केनापि विदया

अय विद्यारामा श्रुानरह ह कनाप ।वदुपा न खल्वात्मप्रायो भवतु सुकरो ज्ञातुमग्निवः ॥ १७ ॥ ( \* )

अहं श्रान्तोऽध्वानं बहुविधमतिकम्य विषमं धनाकाङ्गाक्षिप्तः कुनृपतिसुखालोकनपरः ।

धनाकाङ्गाश्चिमः कुनुपातश्चलालाकनपरः । इदानीं केनापि स्थितिग्रदरकृपस्य भरणे

कदन्नेनारण्ये कचिदपि समीहे स्थिरमितः ॥ १८ ॥ (७७)

<sup>12 °)</sup> B 'विचाससुमागे. 14 °) B चेवा (for मुखे). 15 °) B विचार पुण्यीयासुम्मकानकार्य चालि. — °) N विज्ञासमारं. 16 °) N अवागत (for अपगतः). 17 Omitted in B.

यमाराध्याराध्यं त्रिश्चवनगरोराप्तवसतिर श्रवी ज्योतिश्रके सचिरमनवद्यं शिशरपि।

अवाप प्रह्लादः परमपदमाराध्य यमितः

स कस्यालं क्रेशो हरति न हरिः कीर्तितगणः ॥ १९॥ (८)

कदाचित कष्टेन द्विणमधमाराधनवशान मया लब्धं स्तोकं निहितमवनौ तस्करभयात ।

ततो नित्ये कश्चित कचिदपि तदाख़र्बिलगृहेऽ-नयहरू औड प्यर्थों न भवति यदा कर्म विषमम् ॥ २० ॥ (७१)

जगाम व्यर्थ में बहदिनमथार्थार्थितत्या

क्रभूमीपालानां निकटगतिरोपाकलमतेः। हरिध्यानव्यम् भवितमधना चाञ्छति मनः

कचिद गङ्गातीरे तरुणतुलसीसौरमभरे ॥ २१ ॥ (५६)

कटा भागीरथ्या भवजलधिसंतारतरणेः

**स्खलद्वीचीमालाचपलतलविस्तारितमदः** । तमःस्थाने कञ्जे कचिदपि निविद्याहतमना

भविष्याम्येकाकी नरकमथने ध्यानरसिकः ॥ २२ ॥ (८५)

कढा गोविन्देति प्रतिदिवसमुहासमिलिताः सधाधारात्रायास त्रिदशत दिनीवीचिम्रखरे ।

भविष्यन्त्येकान्ते कचिदपि निकल्ले मम गिरो

मरालीचकाणां स्थितिसुखरवाकान्तपुलिने ॥ २३ ॥ (८६) यदध्यसं सर्वे स्नजि अजगवद भाति प्रतो

महामायोदीण गगनपवनाधं तत्रभताम ।

भवेत तस्या आन्तेर्धररिप्रचिष्टानमुदये

यतो न साद आन्तिर्निरधिकरणा कापि जगति ॥ २४ ॥ (२२)

चिदेव ध्यातच्या सततमनवद्या सुखतन्त्र

निराधारा नित्या निरवधिरविद्यादिरहिता ।

अनास्थामास्थाय अमवपुषि सर्वत्र विषये

सटा शेषच्याख्यानियुणमतिभिः ख्यातयतिभिः॥ २५॥ (३०)

<sup>19 \*)</sup> B शुरुं प्राप बसातिं (for शुरीरासवसतिद्). -- b) B अनवसां. नेजे (ior नित्ये). 21 ") B "मधार्थार्थ तनयाः — ") B निकटमतिहोषा". B' garreru: 23 °) B 'मिडित: - °) B अति (for स्थिति). B ace (for ace).

अहोऽत्यर्थेऽप्यर्थे श्रतिज्ञतगृहभ्यामवगते निषद्धत्वेनापि प्रतिदिवसमाधावति सतः।

विज्ञानस मनेव स्थित्त्रतित्सारेऽपि चपलो

न जाने केनास्य प्रतिकतिरनार्थस्य प्रविता ॥ २६ ॥ (७५)

नित्यानित्यपदार्थतस्वविषये नित्यं विचारः सतां संसर्गे मित्रभाषिता हितमिताहारोऽनहंकारिता ।

कारुण्यं कृपणे जने संखिजने प्रीतिः सदा यस्य स प्रायेणैव तपः करोति सकृती चेतोम्रक्रन्दप्रियः ॥ २७ ॥ (१३)

सा गोष्टी सहदां निवारितसधाखादाधना कागमत ते धीरा धरणीधरीपकरणीभृता ययः कापरे ।

ते भूषा भवभीरवी भवरताः कागुनिरस्तारयो है। कष्ट क च गम्यते न हि ससं काप्यस्ति लोकत्रये ॥१८॥ (७८)

भानभेवलयप्रदक्षिणगतिः कीडारतिः सर्वदा चन्दोऽप्येष कलानिधिः कवलितः स्वर्भानना दःखितः।

हासं गच्छति वर्धते च सततं गीर्वाणविश्रामभूस

तत स्थानं खळ यत्र नास्त्यपहतिः क्षेत्रास्य संसारिणाम्।।२९॥(७३)

संसारेऽपि परोपकारकरणख्यातवता मानवा

ये संपत्तिगृहा विचारचतुरा विश्वेश्वराराधकाः।

तेऽप्येनं भवसागरं जनिमृतिब्राहाकुलं दुस्तरं गम्मीरं सत्तरां तरन्ति विविधव्याच्याधिवीचीमयम् ॥ ३०॥ (१४)

रे रे चित्त मदान्ध मोहबधिरा मिथ्याभिमानोद्धता व्यर्थेयं भवतां धनावनरतिः संसारकारागृहे ।

बढानां निगडेन गात्रममतासंज्ञेन यत्कर्हिचिट देवजासणभिक्षकादिषु धनं खमेऽपि न च्येति वः ॥ ३१ ॥ (५२)

यावत ते यमकिंकराः करतलक्ररासिपाञादयो दर्दीन्ताः स्रणिराजदीर्घस्रनखादंष्टाकरालाननाः ।

नाकर्पन्ति नरान् धनादिरहितान् यत् तावदिष्टेच्छया

युष्माभिः कियतां धनस कृपणास त्यागः सुपर्वादिषु ।।३२॥ (६)

<sup>26 °)</sup> N चपलं (for चपलो). 27 °) B शहबस्मुकुन्द्\*. 31 ª) B वित्तमदान्धः

देहाचात्ममतानुसारि भवतां यद्यस्ति धुग्धं मतं वेदन्यासविनिन्दितं कथमहो पित्राद्यपत्ये तदा ।

दाहादिः क्रियते विशुद्धफलको युष्माभिरुद्वेजितैः । कोकेनार्थपगर्योगपसदैर्देशर्थमात्रार्थिभिः॥ ३३॥ (११)

भाकतायपरायणरपसद्दश्यमात्राायामः ॥ २२ ॥ ( ८८ असः भ्रो वा मरणमञ्जवं प्राणिनां कालणञ्जेर

आकृष्टानां जगित भवतो नान्यथात्वं कदाचित्। बद्यप्येवं न खळ करते हा तथाप्यर्थलोभं

हित्वा प्राणी हितमवहितो देवलोकातकलम् ॥ ३४ ॥ (५१)

दृष्टप्रायं विकलमिखलं कालसपेण विश्वं

क्र्रेणेदं शिव शिव मुने बृहि रक्षाप्रकारम् । अस्यास्त्येकं शृणु मुररिपोध्योनपीयपपानं

प्रसास्त्यक शृषु मुरारपाध्यानपायूपपान त्यक्त्वा नान्यत किमपि भ्रवने दृश्यते शास्त्रदृष्ट्या ॥३५ ॥ (६७)

त्यक्त्वानान्यत्।कमाप् भ्रवनं दृश्यतं शास्त्रदृष्ट्या ॥ २५ ॥ (५७) ध्यानव्यग्रंभवतं तव हृतिष्ठतो यत्र तत्र

श्रीमद्रिष्णोस् त्रिश्चवनपतेर्नित्यमानन्दमूर्तेः ।

लक्ष्मीचेतः इष्टद्वियुलानन्दपीयृष्धास्रो

मेवच्छायाप्रतिभटतनोः क्षेत्रिसिन्धुं तितीर्थोः ॥ ३६ ॥ (१९)

कामच्यात्रे कुमतिफणिनि खान्तदुर्वारनीडे मायासिंहीविहरणमहीलोभभक्षकमीमे ।

जन्मारण्ये न भवति रतिः सजनानां कदाचित् तस्त्रज्ञानां विषयत्पिताकण्टकाकीर्णपार्थे ॥ ३७ ॥ (६२)

तत्त्वज्ञाना विषयतापाकण्टकाकाणपात्र्य ॥ २५ यामासाद्य त्रिलोकीजनमहित्रशिवाबह्यभारामभूमि

त्रासाय ।त्रलाकाणनमाहतात्रावायस्त्रमारानम्।न त्रस्नादीनां सुराणां सुखवसतिभुवो मण्डलं मण्डयन्तीम् ।

नो गर्भे व्याख्ठिति कचिदपि मनुजा मातुरुत्कान्तिमाजस्

ु तां काशीं नो भजन्ते किमिति सुमतयो दुःखभारं वहन्ते ॥३८॥(९३)

किं कुर्मः कं भजामः किमिह सम्रुदितं साधनं भो वयस्याः संसारोन्मूरुनाय प्रतिदिवसमिहानर्थश्चक्कावतारः ।

आतर्ज्ञातं निदानं भवभयदलने संगतं सजनानां

तां काशीमाश्रयामो निरुपमयञ्चतः स्वः स्ववन्त्या वयस्वाम् ॥३९(९७)

श्वकिः कापि न श्वकिरस्त्यभिमता काप्यस्ति श्वकिन सा कार्यमस्ति निशेष एव सुतरां स्टाध्यं यदेवद् द्रयम् । सर्वेष्टचममध्यमाधमजनैरासावतेऽनुप्रहाद्

देवस त्रिपुरद्विषः सुरधुनीस्नानावदातव्ययैः ॥ ४० ॥ (९८)

विद्यन्ते द्वारकाद्या जगति बहुविधा देवत्ताराजधान्यो भ्यष्यप्यस्यास् तथापि स्खलदमलजलावर्तगङ्गातरङ्गा । काश्येवारामक्जित्पिकशुकचटकाकान्तदिकामिनीनां क्रीडाकासारशाला जपति द्वनिजनानन्दकन्दैकभूमिः ॥४१॥(९४)

काञ्चीयं समलंकुता निरुपसस्वर्गापगासंभव-स्पूलोत्तारतरङ्गविन्दुविलसन्धुक्ताफलश्रेणिभिः। पञ्जबञ्जलञ्जर्योकनिकरत्यामाम्बरा राजते कासारस्यविनिदयबनयना विश्वयरोयसी॥४२॥(९५)

विश्वप्रकारकुद्धि जनयति वलमीवासिनां नागराणां गन्धारण्यश्रवतस्कुटकुसुमचयः किंशुकानां शुकानाम् । चश्रवाकारो वसन्ते परमपदपदं राजधानी पुरारेः सा काश्यारामरम्या जयति सुनिजनानन्दकन्दैकभूमिः ॥ ४३ ॥ (९६)

भजत विबुधिसन्धुं साधवी लोकवन्धुं हरहसिततरङ्गं शंकराशीर्वसङ्गम् ।

दलितभवभुजंगं रूपातमायाविभङ्गं निखिलभवनवन्द्यं सर्वतीर्थानवद्यम् ॥ ४४ ॥ (८७)

यदम्यतमम्यतानां भङ्गरङ्गप्रसङ्ग-प्रकटितरसन्त्रानेभनं पीतमुचैः । दलयति कलिदन्तांस तां सुपर्वसनन्तीं

किमिति न भजतार्वा ब्रह्मलोकावतीर्णाम् ॥ ४५ ॥ (८८)

स्वाधीने निकटस्थितेऽपि विमलज्ञानामृते मानसे विख्याते छुनिसेवितेऽपि कृषियो न स्नान्ति तीर्थे द्विजाः । यत्तरुष्टमहो विवेकरहितास् तीर्थार्थनो दुःस्विता

यत्र काप्यटवीमटन्ति जलघौ मजन्ति दुःखाकरे ॥ ४६ ॥ (६३)
41 °) N कति न ता (for बहुविधा). — ") Ms. 'बाला कुसुनपरिमलाकृष्टहण्याला-

<sup>42</sup> a) N "क्वोसमा (for "संभव"). — ") N "निकरासमान्वरा 45 a) B व्यासन ( 46 a) N has a lacuna for सव — करे. २८ म. हा.

नाम्यस्तो धातवादो न च यवतिवज्ञीकारकः कोऽप्यपायो नो वा पौराणिकन्त्रं न सरस्रकविता नापि नीतिर्न गीतिः । तसादर्शार्थनां या न भवति भवतश्च चातरी कापि विद्वत्र ब्रात्वेत्थं चक्रपाणेरतुसर चरणाम्भोजयुग्मं विभत्यै ॥ ४७ ॥ (५३) अर्थभ्योऽनर्थजातं भवति तन्भतां यौवनादिष्ववश्यं पित्राधैर्राजैतेभ्योऽनंपकतिमतिभिः खात्मनैवार्जितेभ्यः । यसाद दुःखाकरेम्यस तमनुसर सदा मद्र लक्ष्मीविलासं गोपालं गोपकान्ताकचकलशतटीकक्रमासक्ररक्रम ॥ ४८ ॥ (५४) भातः ज्ञान्तं प्रज्ञान्ते कचिदपि निपतन मित्र रे अधराग्रे वीष्मे ध्यानाय विष्णोः स्पृहयसि सत्तरां निर्विशक्के गुहायाम् । अन्विष्यंस ताहगत्र श्वितिवलयतले स्थानग्रन्मल यावत संसारानर्थवक्षं प्रथिततममहामोहमुलं विशालम् ॥ ४९ ॥ (१७) केदारस्थानमेकं रुचिरतरममानाट्यलीलावनीकं पालेयारिप्रदेशे प्रधितमतितरामस्ति गङ्गतिवेशे । ख्यातं नारायणस्य त्रिजगति बदरीनाम सिद्धाश्रमस्य तत्रैवानादिमर्तेर्ग्रनिजनमनसामन्यदानन्दमर्तेः ॥ ५० ॥ (१००) सन्त्यन्ये त्रिदशापगादिपतनादेव प्रयागादयः प्रालेयाचलसंभवा बहफलाः सिद्धाश्रमाः सिद्धयः । यत्राघोषसहा भवन्ति संघियां ध्यानेश्वराणां चिरं मक्ताशेषभियां विनिद्रमनसां कन्दाम्बपर्णाशिनाम् ॥ ५१ ॥ (९९) किं स्थानस्य निरीक्षणेन प्ररजिद्ध्यानाय अमण्डले आतश्रेद विरतिभेवेद दृढतरा यख स्नगादी सदा। तस्येषा यदि नास्ति हन्ते सत्तरां व्यर्थ तदन्वेषणं स्थानस्थानिधकारिणः सुरधुनीतीराद्रिकुञ्जादिषु ॥ ५२ ॥ (४४)

संदीप्ते सम्रदेति चेन् निरुपमानन्दप्रभामण्डलः । अक्षज्ञानसुधाकरः कवलिताचिद्यान्यकारस्र तदा क व्योम क सदागतिः क हतभुक काम्सः क सर्वसहा॥ ५३॥ (२५)

स्वान्तच्योम्नि निरस्तकल्मषघने सद्वद्वितारावली-

<sup>47</sup> b) N न च सस्सं (hypermetrie). 48 b) B खासना विजेत्य. 49 e) N प्रशान्तं (for 'नते). - b) B तिविज्ञाह. - e) N अन्वेष्यं (for अन्विष्यंस्). B उत्स्वत्वेतत् . - e) B 'कुके. B माधितपुर (for प्रविज्ञास). 51 e) B पुण्वा (for पुण्व). - e) B 'तुको. सहार्था. 52 e) B स्वयन्तवारी (for स्वयः खागारी). - e) B 'ता वेषा (for सर्वेषा). N तदान्वेषणं. 53 e) B खासन्वर्षांस्

विश्वेश्वरे भवति विश्वजनीनजन्मविश्वंभरे भगवति प्रथितप्रभावे । वो दत्तवित्तविषयः सुकृती कृतार्थो यत्र कवित् प्रतिदिनं निवसन् गृहादौ ॥ ५४ ॥ विद्रवसम् प्रतितं वपुरन्धक्षे पुंतो अमादसुपमं सहनीयतेजः । स्कृत्य यो जगति तद्द मविता कृतार्थो मन्ये स एव सम्रुपासितविश्वनाद्यः ॥ ५५ ॥

यधेता मदनेषवी मृगदश्च चेतः कुरङ्गारयो

धीराणामपि नो भवेगुरवलाः संसारमायापुरे । को नामासृतसागरे न रमते धीरः सदा निर्मले

पूर्णानन्दमहोर्मिरम्यनिकरे रागादिनकोज्झिते ॥ ५६ ॥ (४१)

बालेयं बालभावं त्यजति न सुदती यत्कटावैविशालेर् अस्मान्विभामयन्ती लमद्रधरहलाक्षिमचतप्रवाला ।

अस्मान्वश्रामयन्ता लसद्वरद्लाक्षप्तपूतप्रवाला । नेतुं वाञ्छत्यकामान स्वसदनमधुना क्रीडितं दत्तवित्तान

पुष्यभीलोत्पलामे सुरजिति कमलावक्षमे गोपलीले ॥ ५७ ॥ (४२)

शिव शिव महाभान्तिस्थानं सतां विदुषामपि

प्रकृतिचपला धात्रा सष्टाः खियो हरिणीद्यः।

विजहति धनं प्राणैः साकं यतस् तद्वाप्तये

जगति मनुजा रागाकृष्टास् तदेकपरायणाः ॥ ५८ ॥ (३८)

हरति वपुषः कान्ति पुंसः करोति वलक्षति

जनयति भृशं भ्रान्ति नारी सुखाय निषेतिता।

विरतिविरसा अक्ता यसात् ततो न विवेकिभिर

विषयविरसैः सेन्या मायासमाश्रितविग्रहा ॥ ५९ ॥ (३९)

कमलबदना पीनोत्तुङ्गं घटाकृति विश्रती

स्तनयुगमियं तन्वी श्यामा विश्वालदगञ्चला ।

विश्वदर्शना मध्यक्षामा वृथेति जनाः श्रमं विद्यति ग्रुधा रागादुचैरनीदशवर्णने ॥ ६०॥ (४०)

जनयति सर्वं कंचिन नारी सती क्रलभूषणं

निरुपमगुणैः पुण्यात्मानं जगत्परिपालकम् ।

कथमपि न सा निन्दा वन्दा मवेन् महतां यतः सुरसरिदिव ख्याता लोके पवित्रितभूतला ॥ ६१॥ (४३)

<sup>54 °)</sup> B विशेषारे. B जनीनजन्मा. 55 °) B महनीयतेज. -- °) B स्वा समुद्दार्स (र्राण उद्दूल यो जनिश). 56 °) N तदा (र्राण सदा). 57 °) B 'दकसिंग. 59 °) N क्लक्षिति. -- °) B 'विमुले: (र्राण 'विरसें:). 60 °) B मन्यो झामा. B nos. 64 = 18, 55 = 24. 61 °) B 'पालनं (राण 'यालक्स).

धन्या एते पुर्मासो यदयमहमिति त्यक्तचेतोविकल्या निःशङ्कं संचरन्तो विद्यति मिलनं कर्म कामप्रयुक्ताः।

जानन्तोऽप्यर्थहीनं जगदिदमस्त्रिलं आन्तवद् दैतजालं

रागद्वेषादिमन्तो वयमयमिति हा न त्यजन्तेऽभिमानम् ॥६२॥ (१५)

प्रज्ञावन्तोऽपि केचिच् चिरम्रुपनिषदाद्यर्थकारा यतन्तो

ज्याकुर्वन्तोऽपि केचिक् दलितपरमता यद्यपि झाततस्ताः ।

तीर्थे तीर्थे तथापि अमणरसिकतां नो जहत्यध्वसेदा

यत् तत् कष्टं विधत्ते मम मनसि सदा पत्रयतस् तत्र कृत्यम् ॥६३॥(५)

तीर्थावस्थानजन्यं न भवति सुकृतं दुष्कृतीन्मूलनं वा

यसादाभ्यां विहीनः श्रुतिसमधिगतः प्रत्येगात्मा जनानाम् ।

सर्वेषामद्वितीयो निरतिश्वयसुखं यद्यपि स्वत्रकाशास् तीर्थे विद्यास तथापि स्ट्रहयति तपसे यत् तदाश्चर्यहेतुः ॥ ६४ ॥ (४)

उदासीनो देवो मदनमथनः सजनकुले

कलिकीडासकः कृतपरिजनः प्राकृतजनः।

इयं म्लेच्छाकान्ता त्रिदशतटिनी चोभयतटे

कयं आतः स्थाता कथय सुकृतिन् कुत्र विभयः ॥ ६५ ( ७९ )

निःसारा वसुधाधुना समजनि ग्रीढप्रतापानल-

ज्वालाजालसमाञ्चला द्विपघटासंघट्टविश्वोमिता । म्लेच्छानां रथवाजिपचिनिवहरूम्मलिता कीदशी-

यं विद्या मिततित हन्त न ससे जानीमहे मोहिताः ॥ ६६ ॥ (८०)

वेदो निर्वेदमागादिह नमनभिया ब्राह्मणानां वियोगाद

वैयासिक्यो गिरोऽपि कचिदपि विरलाः सांप्रतं सन्ति देशे।

इत्यं धर्मे विलीने यवनकुलपती शासति क्षीणिविम्बं

नित्यं गङ्गावगाहाद् भवति गतिरितः संसृतेरर्थसिद्धौ ॥६७॥(८१)

गङ्गा गङ्गेति यसाः श्रुतमपि पठितं केनचिन् नाममात्रं दुरस्यसापि पुंसो दलयति दुरितं श्रीटमित्याहुरेके।

सा गङ्गा कस्य सेन्या न मनति धनने सञ्जनस्यातिभृव्या

ब्रक्काण्डं छावयन्ती त्रिपुरहरजटामण्डलं मण्डयन्ती ॥ ६८ ॥ (८२) यचीरे वसतां सतामपि जलैर्मुलैः फलैर्जीवतां

मुक्ताहंममभावशुद्धमनसामाचारविद्यावताम् ।

<sup>63 °)</sup> B नो जहात्यध्यसंत्रदाद. 64 b) B 'गतप्रत्यगास्ता. - °) B 'शवसुस्ती, 65 d) N सुक्रती (for सुकृतिन्) 68 d) N (wrongly) अवस्यन्तीस.

कैवल्यं करविल्वतल्यममलं संवद्यते हेलया सा गुक्का बातलाऽमलोभिपटला सद्धिः कृतो नेक्ष्यते ॥६९॥(८९) तीर्थानामवलोकने समनसाम्रत्कण्ठते मानसं वाबद अवलये सतां प्ररिप्रध्यानामृतासादिनाम् । यावत ते न विलोक्यन्ति सरितां रोचिष्णमकावलीं श्रीमसाकतरक्रिणीं हरजटाजटाटवीविश्रमाम् ॥ ७० ॥ (९०) संसारो विविधाधिबाधविधरः सारायते मानसे निःसारोऽपि वपुष्मतां कलिवकग्रासीकतानां चिरम् । दृष्टायां घनसारपाथसि महाप्रव्येन यस्यां सतां सा सेन्या न कुतो भवेत सुरधुनी खर्गापवर्गोदया ॥ ७१ ॥ (९१) यसाः संगतिरुवति वितन्तते वाराममीषां जनैर उदीता कविभिर्महेश्वरमनोभीष्टा महीमण्डले । सा सन्तः श्वरदिन्द्रसोदरपयःपूराभिरामा नद-रकोकश्रेणिमनोजपण्यपलिना भागीरथी सेव्यताम ॥ ७२ ॥ (८४) कविदंसश्रेणी सखयति रिगंसः श्रतिसखं नदन्ती चेतो नो विपलप्रलिने मन्थरगतिः। तदेतस्या योऽर्थां सरतहलता नाकतटिनी सदा सद्धिः सेन्या सकलपुरुषार्थीय कृतिभिः ॥ ७३ ॥ (९२) कली गङ्गा काइयां त्रिपुरहरपुर्यो भगवती प्रशस्ता देवानामपि भवति सेच्यानुदिवसम् । इति ज्यासो अते मनिजनधरीणो हरिकथा-संघापानस्वस्थो गलितभवबन्धोऽतलमतिः ॥ ७४ (८३) यावजागर्ति चित्ते दुरितकळुषिते प्राणिनो वित्तपुत्र-क्षेत्राद्यथेषु चिन्ता तदतिपरतया आम्यमाणस्य नित्यम् । तावकार्थस सिद्धिर्भवति कथमपि प्रार्थितस्मार्तिभाजा कैवल्याख्यस्य लोके रमणसुखञ्जवो ग्रुक्तदोषानुषक्तेः ॥ ७५ ॥ (२७)

सन्त्यश्री मम संविताञ्च च बहुवा पित्रादिभिः सांप्रतं वाणिज्येः क्वपिभिः कलाभिरपि तान् वित्तारियय्यामि वः । हे पुत्र इति मावयञ्चतिनं संसारपाञ्चावर्लः केवायं ज कथं मनोरथमर्थी जीवो निराजन्वनः ॥ ७६॥ (६०)

<sup>71 °)</sup> N 'बचिद्र (for 'बियुद्ध). — ') B हृष्टायों (for बष्टायो). 72 °) N 'सनीख' (for 'सनोक'). 73 °) B ह्वरन्ती पाणीशस्युत्तवल्युता नाकतदिनी. 75 ') N खाश्यमानस्य. 76 °) N बहुविधा: (for व बहुधा). — ') N 'पाशावकी. — ') N बु (for तु.).

जानकोव करोति कर्म बहुल दःखात्मकं प्रेरितः केताच्यप्रतिवाच्यक्राक्तिमहिमा देवेन मक्तात्मना ।

सर्वेद्वेन इदिस्थितेन तनमत्मंमाररकाक्रणे

माद्यद्विनदीविनोदनिपणो नत्यन्ननक्षप्रियः ॥ ७७ ॥ (४५)

को देवो अवजोहरावज्ञको विश्वेद्या विद्यते यम्यानावज्ञवर्तिनो जलधयो नापावयन्ति सितिम ।

इत्याम्रातमपीश्वरं सर्गिरोरनं जगत्साक्षिणं

सर्वन्नं घनयौवनोडतमना नो मन्यते बालिजः ॥ ७८ ॥ (९)

करमेंग्री वितरी प्रजीभवनता तावेज संगोजिता-

वन्योन्यं तनयादिकं जनयतो भम्यादिभतात्मभिः। इत्थं दःस्थमतिर्मनोभवरतियों मन्यते नास्तिकः

शान्तिस तस कथं भवेद घनवतो दुष्कर्मधर्माश्रमात ॥ ७९ ॥ (१०)

हिकाकासभगंदरोदरमहामेदज्वरै राकलः

श्लेष्माद्येरपि निद्रया विरहितो मन्दानलोऽल्पाशनः।

तारुण्येऽपि विलोक्यते बहविधो जीवो दरिदेश्वरी हा कष्टं कथमीदर्भ भगवतः संसारदःसागरे ॥ ८० ॥ (५८)

**माद्यत्तार्किकतात्रिक**डिपघटासंघडपञ्चाननस

तद्वद्वप्रकृतान्तवैद्यककलाकल्पोऽपि निष्किचनः । यत्र कापि धनाशया कुशतनुर्भूपालसेवापरी

जीवन्नेव मृतायते किमवरं संसारदःसागरे ॥ ८१ ॥ (५५)

आह्यः कश्चिदपण्डितोऽपि विद्यां सेन्यः सदा धार्मिको

विश्वेषाम्प्रजारको सृगद्दशामानन्दकन्दाकरः ।

कर्परद्यतिकीर्तिभवितहरिज्यमण्डले गीयते

शश्चद्धन्दिजनैर्महीतनुभृतः पुण्यैन कस्योदयः ॥ ८२ ॥ (७)

कर्तव्यं न करोति बन्धभिरपि स्नेहात्मभिनोधितः

कामित्वादवमन्यते हितमतं धीरोऽप्यमीष्टं नरः ।

निष्कामस्य न विकिया ततुभूतो लोके कचिद दृश्यते यत्तसादिदमेव मूलमखिलानर्थस निर्धारितम् ॥ ८३ ॥ (४६)

77 b) Nt "нिहना (for "нिहमा). — ") В нनुज: (for तनसत-).

जलियो (wrongly). 79 d) B "धमांश्रयात. 81 °) N "कदम्त" (for कतान्य"). - °) N विनाशया (for घना°). 82 °) B धार्मिका. - °) B कारको (for आरको). 83 b) N अभिमन्यते. B निजहितं (for हितमतं). - d) N "त्यमेव (for "दितमेव).

निष्कामा ग्रुनयः परावरहशो निर्धृतपापोदया निःसङ्गा निरहंकृता निरुपमानन्दं परं लेभिरे । यद्भत्वा न लठन्ति माठलठरे दःखाकरे मानवा

यद्गत्वा न लुठान्त मातृजठर दुःखाकर मानवा टर्मन्वे पनरेत्य काममकरे संसारपाथोनियौ ॥ ८४ ॥ (२८)

कामस्यापि निदानमाहुरपरे मायां महाश्वासनां निश्चत्कां सकलप्रपञ्चरचनाचातुर्यलीलावतीम् । यत्सञ्चाद मगवानपि प्रभवति प्रस्वश्वाहामोहहा

यत्सङ्गाद् भगवानाप प्रभवात प्रत्यश्चहामाहृहा
श्रीरङ्को भ्रवनोदयावनलयन्यापारचक्रेऽक्रियः॥८५॥(२१)

तुल्यार्थेन त्वमैक्यं त्रिश्चवनजनकम्न तत्पदार्थः त्रपद्य प्रत्यक्षं मोहजन्म त्यजति भगवति त्वंपदार्थे।ऽपि जीवः।

प्रत्यक्ष माहजन्म त्यजात भगवात त्वपदायाञ्य श्रत्याचार्यप्रसादान निरुपमनिरुसद्वसनिद्यस्तदैक्यं

प्राप्यानन्दप्रतिष्ठो भवति विगलितानाद्यविद्योपरीहः ॥ ८६ ॥ (३२)

संन्यासो विहितस्य केञवपदद्वन्द्रे व्यधायि श्रुता वेदान्ता निखद्यनिष्कलपरानन्दाः सुनिष्ठाश्चिरम् ।

संसारे वधवन्धदुःखबहुले मायाविलासेऽव्ययं

ब्रह्मास्मीति विहाय नान्यदधुना कर्तव्यमास्ते कवित् ॥ ८७॥(३५)

हित्वा विश्वाद्यवस्थाः प्रकृतिविलसिता जाग्रदाद्यैविवेशैः सार्धे चैतन्यधातौ प्रकृतिमपि समं कार्यजातेरशेषः ।

ज्ञानानन्दं तुरीयं विगलितगुणकं देशकालायतीतं

स्वात्मानं वीतनिद्रः सततमधिकतञ् चिन्तयेदद्वितीयम् ॥८८॥ (३४)

अप्रे पश्चाद्धस्तादुपरि च परितो दिश्च चान्याखनादिः क्रूटखा संविदेका सकलततुशृतामन्तरात्मानियची । यसानन्दखमावा स्फरति ग्रुमधियः प्रत्यहं निष्प्रपञ्चा

जीवन्यक्तः स लोके जयति गतमहामोहविश्वप्रपञ्चः ॥९०॥(३६)

कार्ह ब्रक्केति विद्या निरितश्चयमुखं दर्शयन्ती विशुद्धं

कूटखं खप्रकाशं प्रकृतिसुचरिता खण्डयन्ती च मायाम् । काविद्याहं ममेति स्थगितपरसःखा चित्तभित्तौ लिखन्ती

सर्वानर्थाननर्थान् विषयगिरिश्ववा वासनागैरिकेण ॥ ९१ ॥ (२६)

<sup>85 °)</sup> N महाचासमा(:), - °) N ° चक्रे किया. 86 ° B ° नाराविको निरीहः. Laouna in N for 89. 90 ° N धान्या (for चान्या  $^{\circ}$ )? 91 ° B काह्(- °) B कुह्य (for कूटखं). - °) B ° B B B ° B B ° B B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B ° B °

अहं ब्रह्मास्मीति स्फुरदमलनोधी यदि मनेत् पुमान्युण्योद्रेकादुपचितपरान्थंविरतिः।

पुमान्युण्याद्रकादुपाचतपरानथावरातः । तदानीं काविद्या सृशमसहमानीपनिषदं

विचारं संसारः क च विविधदुः सेकवसतिः ॥ ९२ ॥ (३३)

कथित् ऋन्दति कालकर्कशकराकुष्टं विनष्टं हठाद् उत्कृष्टं तनयं विलोक्य पुरतः पुत्रेति हा हा कवित ।

कश्चिन नर्तकनर्तकीपरिवती नत्यत्यही कुत्रचिच्

अन् नतकनतकापारवृता नृत्यत्यहा कुत्राचच् चित्रं संस्तृतिपद्धतिः प्रथयति प्रीतिं च कष्टं च नः ॥ ९३ ॥ (६८)

नामं जीर्यति किंचिदौषधवलं नालं खकार्योदये

शक्तिश् चङ्कमणे न हन्त जस्या जीणीकृतायां तनौ ।

असाकं त्वधुना न लोचनवर्ल पुत्रेति चिन्ताकुलो ज्ञावत्वर्थपरायणोऽतिकपणो मिथ्याभिमानो गृही ॥ ९४ ॥ (५०)

ग्लायत्वयपरायणाञतक्रपणा मिरुवामिमाना गृहा ॥ र

अन्नाशाय सदा रटन्ति पृथुकाः क्षुतक्षामकण्ठाः स्त्रियो

वासोभी रहिता यहिन्ध्वहतौ निर्यान्ति नो लजया।

गेहादक्रणमार्जनेऽपि गृहिणो यस्येति दुर्जीवितं

यद्यप्यस्ति तथापि तस्य विरतिनींदेति चित्रं गृहे ॥ ९५ ॥ (५७)

सदंशो गुणवानहं सुचरितः श्लाघां करोत्यात्मनो

नीचानां विद्धाति च प्रतिदिनं सेवां जनानां द्विजः।

बोषित् तस जिप्रक्षया स च इतो नो लजते सजनाल

लोभान्धस नरस नो खढ़ सतां दृष्टं हि लजामयम् ॥ ९६ ॥ (४९)

कामादित्रिकमेन मूरुमखिलक्केशस्य मायोद्भवं मर्त्यानामिति देवमालिविसस्हाजिष्णचडामणिः।

मत्यानामातं दवमालिवलसञ्ज्ञाजण्णुच्डामाणः

श्रीकृष्णी भगवानवीचद्खिलप्राणिप्रियो मृत्युश्चर्

यसात् तित्रकम्रुद्यतेन मनसा हेयं पुमर्थार्थिना ॥ ९७ ॥ (२०)

यत्त्रीत्यर्थमनेकथामनि मया कष्टेन वस्तु प्रियं

ख्याशकवलीकृतेन विकलीभावं द्वानेन मे ।

तत्सर्व विखयं निनाय भगवान् यो लीलया निर्जरो

मां हित्वा जरयाञ्चलीकृततनुं कालाय तसी नमः ॥ ९८ ॥ (६५)

 $<sup>92^{\</sup>text{cf}}$ ) क च तव समेसस्यविषयोऽनिसानः (for ऋषस"-"बारं).  $94^{\text{cf}}$ ) B 'निसानीः  $96^{\text{cf}}$ ) B 'यो वित्तस्य (for बोचित्तस्य).  $98^{\text{cf}}$ ) B 'बाइनि (for 'शानिन).

आयर्वेटविदां रसाञ्चनवतां पच्याञिनां यसती वैद्यानामपि रोगजनम् वपुरो ह्यन्तर्यतो दृश्यते । दश्रभःकवलीकतत्रिभवनो लीलाविहारस्थितः सर्वोपायविनाशनैकचतुरः कालाय तसै नमः ॥ ९९ ॥ (६६)

ते धन्या भवने सञिश्चितपरब्रह्मात्मविद्या जना लोकानामनुरुखका हरिकथापीयपपानप्रियाः। ग्रेषां जाकतरक्षिणीतरशिलाबद्धासनानां सतां प्राणा यान्ति लयं सखेन मनसा श्रीरङ्गचिन्ताभताम् ॥१००॥(३७)

हे एका बजनाअयं यत हतो गेहं जनन्या समं गारादेषप्रदादयो भवत वः पन्धाः शिवोऽमायया । काशीं सांवतमागतोऽहमह ह केशेन हातं वपः सर्वानर्थगृहं सुपर्वतिटिनीवीचिश्रिया मण्डितम् ॥ १०१ ॥ (३)

यत्साक्षादभिधातमक्षमतया शब्दाद्यनालिङ्कितं कटस्थं प्रतिपादयन्ति विलयदारा प्रपञ्चस्रजः । मोक्षाय श्रुतयो निरत्तविधयो ध्यानस्य चोच्छित्तये तत्राद्वैतवने सदा विचरताच् चेतःऋरंगः सताम् ॥ १०२ ॥ (३१) बधानां बैरारयं सघटयत बैरारयज्ञतकं

गृहस्थानामेकं हरिपटसरोजप्रणयिनाम । जनानामानन्दं वितरत नितान्तं सविशद-त्रयं शेषव्याख्यागलिततमसां श्रद्धमनसाम् ॥ १०३ ॥

॥ इति श्रीभर्त्हरिविरचितं विश्वानशतकं चतुर्थम् ॥

<sup>102 °)</sup> B [S]ज्ञानस्य (for ध्यानस्य). 99 °) N दश्रक्षोत्कवली . 103 २९ म. झ.

# Alphabetical Index of Siokas

## Parentheses enclose a beginning found only in the critical apparatus

| Stanza                                            | No          | Page       | Stanza                | No          | Page        |
|---------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|
| अकरणत्वमकारण                                      | Ę۶          | 24         | अभिमतमङ्गामान         | २०७         | ۷٤          |
| अकिंचनस्य दान्तस्य                                | ३५३         | १३८        | अभिमुखनिहतस्य         | २०८         | <b>د</b> ۶  |
| अकोधवैगग्यजितेदिय                                 | 348         | १३८        | अभुक्ताया बस्या       | १६४         | Ę٧          |
| (अगस्थो मन्नाणा न)                                | <b>१</b> २६ | 40         | अमीषां प्राणानां      | १६८         | Ęξ          |
| (अञ्चाद्य हृदय यथैव)                              | 249         | १०१        | अमेध्यपूर्ण किमि      | ₹७-         | १४०         |
| अग्र गीत सरमक                                     | १८३         | ভঽ         | अम्भोजिनीव नविलास     | ₹८          | 9 19        |
| अधे द्वम्य करधृत                                  | 458         | २०२        | अय निज परो वेति       | ₹७६         | १४१         |
| अमे पश्चादथस्ताद                                  | 90          | २२३        | अवसमृतनिधान           | २०९         | ۷٤          |
| अञ्चल्य पश्चमे मासे                               | 244         | १३८        | अबे दिष्टया नहीं ममः  | રૂહ્ય       | 888         |
| अश्वन गान नयनेन                                   | ३५६         | 23/        | अरक्ते न सख वेति      | 8.8         | २०६         |
| अच्छा <b>&gt;</b> छचन्दनरसा                       | ९८          | <b>ব</b> ং | अरक्षित तिष्ठति       | ₹७८         | १४१         |
| अजानसृतम्खेंभ्यो                                  | इ५७         | १३८        | अरण्य सारब्रेगिरि     | ३७९         | १४१         |
| अजानन्म।हात्स्थ                                   | १६०         | ٩.٠        | अरण्यरुदिन कृत        | ₹<0         | १४१         |
| अश कर्माणि लिम्प                                  | ₹-1<        | १३८        | (अरिमुखनिइतस्य)       | २०८         | ٤٤          |
| अश्च सुसमाराध्य                                   | ۷.          | 8          | अरुणाञ्चरूच नवा       | ₹<१         | 288         |
| अज्ञानामवनीभुजा                                   | 449         | १३८        | अरे चेनश्चित्र भ्रमसि | 23          | २१३         |
| अक्रेक्सहो गुणिय                                  | #8.0        | 284        | अर्थानामीशिषे त्व     | 9 E a       | ٤           |
| अतिकारत कालो                                      | २०१         | رو         | अर्था इसत्युचितदान    | ३८२         | <b>१</b> ४२ |
| अत्र बत्पतित वर्ण                                 | ३६१         | १३८        | अथ। पादरज समा         | 3<3         | 8.80        |
| अटा ने दर्शनमात्र                                 | 355         | ×c.        | अर्थेभ्योऽनर्धजात     | 84          | ₹9 €        |
| अब श्रो वा मरण                                    | ₹४          | 214        | अर्थ नीत्वा निशाया    | १४३         | 44          |
| अद्यापि नोज्झति हर                                | 202         | <b>د</b> ۲ | अलमति चपलत्वात्       | <b>د</b> ۶۶ | 40%         |
| अथरामृतेन पित                                     | 4,2         | શ્રેલ      | (अल्पस्तायुवमावि )    | 340         | શ્રેફ       |
| अधिगतपरमाथान्                                     | 8           | v          | अवचन वचन प्रिय        | 368         | १४१         |
| अधील सकल श्रुत                                    | ३५३         | १३०        | अवशानाद्वाश           | ₹/4         | १४२         |
| अध्यात्मन्यवधीयता                                 | 358         | १३९        | अवश्य वातारश्चिर      | १५७         | ६१          |
| अन् तिविभवभ्रष्टा                                 | 88.4        | १३९        | अविदिनश्यसवि          | ₹८६         | १४२         |
| अनर्थमकरागारा                                     | ३६६         | १३९        | अविरलमद्भलनि          | ই ৫৩        | १४२         |
| अन्वय जापन्त कृति                                 | 849         | १३९        | अञ्याधिग त्रमनुकू     | 844         | ૧૪૧         |
| अनाष्ट्रात पुष्प किस                              | २०३         | <b>د</b> و | अशीमहि वय भिक्षा      | २१०         | 48          |
| अनावर्ती कालो                                     | 208         | 64         | (अश्वी सचारे)         | २१२         | 48          |
| अनृ जुत्वमस <b>द्भा</b> व                         | 40          | 309        | (अश्रीमहिबा भिश्रा)   | २१०         | 68          |
| अनृत साहस माया                                    | ३६८         | १४०        | असत्वमप्रत्ययमुक      | <b>3</b> <9 | १४३         |
| अन्तर्विषमता द्वेता                               | ३६०         | 880        | (असन्तो नाभ्यर्था )   | 24          | - 6         |
| अन्नाशाय सदा स्टन्ति                              | 94          | 558        | असार ससार सर          | ₹९०         | १४३         |
| अपरित्यक्तमात्मान                                 | હર          | 220        | अमारा सन्त्येते विरः  | <b>ر</b> غ  | \$\$        |
| अवसर सखे दूरा                                     | 204         | ۲۲         | जमारे खल ससारे        | ३९१         | ૧૪૨         |
| अपि सर्वावदो न                                    | 300         | 280        | असितात्मा सुसनद       | 228         | 68          |
| अपूर्वी दृश्यते विश्व                             | ३७१         | १४०        |                       | ₹९२         | 888         |
| अपूर्वा ६२वत वा <b>स</b><br>अपेक्षन्ते न पात्राणि | <b>३७२</b>  | १४०        | असूची सचारे तम        | 282         | ۲۷)         |
| अपक्षम्य म पात्रामा<br>अग्नियवचनदरिद्री           | २०६         | ۷,00       |                       | २११         | ۲۷          |
| जाप्रयवचनदारद्र<br>जफलस्वापि वृक्षस्य             | ₹७ <b>२</b> | १४०        |                       | <b>१</b> ३६ | 48          |
| अभित्ताबुहियते चित्र                              | \$08        | 280        |                       | 93          | 74<br>778   |
| (अभिनवमद्येखा)                                    | 89          | 9          | of other and          | 36          | 388         |
| ( जागगपपद्या)                                     | "1          | 9          | ત્ર બાન્લા?લ્લાન      | 56          | 714         |

|      |         | _    |    |  |
|------|---------|------|----|--|
| नहीव | ता चुकम | जे क | 11 |  |

| Stanza                     | No.         | Page               | Stanza                                | No. | Page       |
|----------------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------|-----|------------|
| अहिरिव जनयोगं              | ₹९₹         | 8.8.5              | आवासः किलकिश्चितः                     | १३८ | 48         |
| अहो अ <b>ही</b> नामपि      | ३९४         | \$88               | आबासः क्रियतां गांगे                  | १३५ | ধৼ         |
| अहोऽत्यर्थेऽप्यर्थे        | २६          | २१५                | (आवासः संशवानाम-)                     | 98  | ₹⊍         |
| (अहो धन्याः केचित्)        | ३३७         | १३२                | आविष्करोति न स्नेहं                   | २७  | २०७        |
| अही वा हारे वा             | २१३         | 64                 | <b>आश्या ये कृता दा</b> -             | 808 | \$84       |
|                            |             | - 0                | आशा नाम नदी मनो-                      | १७३ | ६८         |
| आकारवेषसौभाग्यैः           | ¥           | २०६                | आशा नाम मनुष्याणां                    | ४०५ | \$84       |
| आकारसंवृतिः कार्या         | ₹₹          | २०६                | आसंसारं त्रिभुवन-                     | १७६ | ६९         |
| आकाशमुत्पतत् ्             | ३९५         | १४३                | आसमस्ताद्विविद्येष                    | 9   | २०६        |
| (आक्रान्तं मरणेन जन्म)     | १९७         | 98                 | आसारेण न इर्म्यतः                     | १४२ | 44         |
| आगतोहं * *                 | ₹•          | २०८                | आस्तां सकण्टकमिदं                     | ४०६ | 680        |
| आबातं मरणेन जन्म           | १९७         | ७९<br>८५           | आहारनिद्राभयमै-                       | 800 | 880        |
| आब्राय पुस्तकं धन्याः      | २१४         | 29<br>39           |                                       |     |            |
| (आच्छायचन्दनरसाः)          | ९८          | ₹5<br>₹ <b>0</b> € | इतः स्वपिति केश्वः                    | २०  | ٩          |
| आजीवोच्छित्तये             |             | 704                | इतो विद्युद्रशीविल                    | १३७ | 48         |
| आहा कीर्तिः पालनं          | ξĘ          |                    | इदं नासीत्र चोत्पन्नं                 | 805 | १४५        |
| आढ्यः कश्चिदपण्डितो        | ८२<br>३९६   | २२२<br>१४३         | <b>इ</b> दमनुचितमक्रमश्च              | १२८ | 40         |
| आत्मानं धर्मेकृत्यं च      |             |                    | इन्द्रं ग्रक्षधर अमंथ                 | ४०९ | १४५        |
| आदानस्य प्रदानस्य          | ३९७         | 688                | <b>इ</b> न्द्रः प्रधानं दिवि          | ४१० | १४५        |
| (आदाय पुस्तकं धन्याः)      | 2,58        | ۷۹                 | इमानि प्रायशस्तानि                    | ६९  | २१०        |
| आदित्यस्य गतागते           | १५१         | ધલ                 | इमे तारण्यश्रीनवः                     | २१७ | <b>८</b> ६ |
| (आदीर्घेन चलेन)            | १२९         | ધ્ય                | <b>इ</b> वं पही भिहैरनुचित            | ४११ | १४५        |
| (आदेवस्य प्रदेवस्य)        | ३९७         | 688                | इयं बाला मां प्रत्यनवर-               | २१८ | ८६         |
| आदी मञ्जनचीरहार            | ३९८         | \$88               | इयस्येतस्मिन्वा निर-                  | ४१२ | १४६        |
| आभिव्याभिद्यतिर्वय-        | १९८         | ७९                 | <b>इयमुचिथयामलीकिकी</b>               | 88≴ | १४६        |
| (आन्ध्यं थियो हरति)        | ४२          | १८                 | (इयमुन्नतसत्वशालि-)                   | 883 | १४६        |
| आपन्मूलं खलु युव्          | ३९९         | 888                | इयमुदरदरी दुरन्त-                     | ४१४ | १४६        |
| आमर्थान्मदनः सद्यो         | 80          | २०८                | इलिका अमरीध्यानं                      | ८२६ | २०३        |
| आमीलितनयनामां              | २१५         | 4                  | <b>इ</b> ह किं कुरङ्गशावक             | ४१५ | १४६        |
| आमोदैस्ते दिशि दिशि        | ८२५         | २०२                | इह तुरगशतैः प्रयान्तु                 | ४१६ | १४६        |
| (आयातेति मनोरमं)           | <b>१</b> २४ | ሄዓ                 | (इह हि बहुभिरुक्तैः)                  | 64  | 3.5        |
| आयासशतलम्बस्य              | 800         | 588                | इह हि मधुरगीतं                        | १०२ | ४१         |
| आयुर्लेखा पवनच-            | Ros         | 688                |                                       |     |            |
| आयुर्वेदविदां रसा-         | 99          | २२५                | ईर्धांडि कुप्यते वेश्या               | २४  | ২০৬        |
| आयु <b>र्वेष</b> शतं नृणां | 200         | ۷۵                 | 2 02                                  |     |            |
| आयुः कह्योकलोलं            | १९२         | હિં                | उक्तस्ते रुधिरेणाह                    | \$8 | २०८        |
| आरभ्य गुर्भवसर्ति          | 4           | २१२                | (उचितमनुचितं वा)                      | 84  | ₹0         |
| (आरभ्यते न खलु)            | २७७         | १०८                | उचेरेष तरुः फलं                       | 850 | १४६        |
| आरम्भगुवी क्षयिणी          | ६२          | રષ                 | उच्छिष्टं करखर्परं                    | ४१८ | १४६        |
| (आरोइणं समभिनी-)           | इ२३         | १२६                | उडुगणपरिवारो                          | ४१९ | १४७        |
| (आद्रीच्छचन्दनरसा)         | ९८          | ₹९                 | उत्खातं निधिशङ्कया                    | १४९ | બ્લ        |
| आङस्यं हि मनुष्याणां       | २१६         | <b>८</b> ६         | उत् <b>खा</b> तान्त्रतिरोपय <b>न्</b> | 850 | १४७        |
| आलापयस्यकार्याणि           | २८          | २०७                | उत्तानोच्छ्नमण्डूक                    | ४२१ | १४७        |
| आलिक्सत्यन्यमन्यं          | 805         | १४४                | उत्तिष्ठ क्षणमेक्सुद्रह               | 855 | १४७        |
| आलोकयति पन्थानं            | હર          | २१०                | उत्तुङ्ग शैलशिखरे                     | 580 | २०४        |
| आलोक्य सर्वशास्त्राणि      | ×o₹         | \$88               | उत्पादिता स्वयमियं                    | ४२३ | १४८        |
| आवर्तः संशयानाम-           | 98          | ₹७                 | उत्सवादपि नीचानां                     | 858 | १४८        |

# भर्तत्रिसुमाषितसंप्रहस्य

| Stanza                              | No.         | Page       | Stanza                              | No.         | Page        |
|-------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| हरमा यौवनयोगाः                      | ४२५         | 884        | ऐश्वर्यस्य विभृषणं                  | ¥₹          | 14          |
| कदमा यावनयाताः<br>कदन्वच्छन्नाभृः स | 289         | 20         |                                     | -           |             |
| <b>ब</b> दयति यदि भा <u>मः</u>      | ४२६         | १४८        | <b>ँकारे</b> सत्प्रदी <b>पे</b>     | 888         | १५०         |
| बदयस्यः सहस्राद्यदृष्टे             | १२          | २०६        | (,, ,,)                             | ४६१         | १५३         |
| जवासीनो देवो मदन                    | Ęų          | २२०        |                                     |             |             |
| खदीरितोऽथैः पश्चना-                 | ४२७         | १४८        | क आलप्तः प्रियाः                    | १८          | २०७         |
| उदेति घनमण्डली                      | ४२८         | १४८        | कदो किं मितपुस्तकं                  | CAS         | १०४         |
| (बद्वादप्रेमसंरम्माः)               | ११५         | ४६         | कदर्थितस्थापि हि                    | २२६         | ۷٩          |
| (उद्घाटिताखिलखल-)                   | ६९          | २८         | कदा गोविन्देति प्रतिः               | २३          | २१४         |
| उद्भासिना खिलखल-                    | ६९          | २८         | कदाचित्कष्टेन द्रविण∙               | ₹•          | 558         |
| उथमं कुर्वतां पुंसां                | ४२९         | १४८        | कहा भागीरच्या भव-                   | २२          | २१४         |
| उद्यानेषु विचित्रभोजः               | 850         | १४९        | कदा भिक्षाभक्षैः                    | 885         | १५०         |
| उद्दूत्तस्तनभार घष                  | ११९         | 80         | कदा वाराणस्याममर-                   | २२७         | ۷۹          |
| उन्मत्तप्रेमसंरम्भादा-              | ११५         | ४६         | कन्थासं चरणं कदन्न-                 | 885         | १५१         |
| उन्मीलश्चिवलीतर <b>द्व</b> -        | १०१         | 80         | कपिकुलनखमुख-                        | 888         | १५१         |
| ( उन्मीलितनयनानां )                 | २१५         | ۷'۶        | (कमठकुलाचलदिस्गज)                   | 426         | १६३         |
| (डपचरितव्याः सन्तो)                 | <b>५</b> ९६ | १७२        | कमलबदना पीनोत्तर्ह                  | ξο          | २१९<br>५५   |
| उपदेशो हि मूर्खाणां                 | ४३१         | १४९        | (करिणांबेपा दीपित-)                 | १४१<br>७२   | 44<br>44    |
| उपरि धनं धनपटलं                     | < 6         | 38         | करेशाध्यस्त्यामः<br>कर्तव्यंनकरोति  | دع<br>دع    | ***<br>***  |
| (उपरि निपतितानां)                   | १२३         | ጸረ         | कराव्य स करात<br>कर्मायचे फर्ड पंसा | २२८         | 90          |
| (उपायाः सन्त्येते विर-)             | <b>८</b> ३  | **         | कमायचा कल पुता<br>कलिलं नेकरात्रेण  | 884         | १५१         |
| उरसि निपतितानां                     | १२३         | 84         | कली गङ्गा काइयां                    | .e.s        | 228         |
| उरो मासद्दये जाते                   | 8.55        | 586        | कल्पान्तपवना वान्तु                 | ४४६         | 242         |
| उष्ममन्नं प्रतं मधं                 | ८५२         | २०५        | कश्चित्कन्द्रनि काल-                | 99          | 228         |
| एक एव खगो मानी                      | 853         | १४९        | कश्चनि कुलपुरुपो                    | २२ <b>९</b> | 90          |
| पक पव सतां दोषो                     | 888         | 888        | कस्येभी पितरी                       | 199         | <b>२</b> २२ |
| (पकसादिरमेन्द्रियार्थ-)             | 800         | હર         | कः कालः कानि सिन्ना-                | 888         | १५१         |
| पकाकी निःस्पृहः शान्तः              | १८५         | 98         | काचिन्मगाक्षी प्रिय-                | 884         | 242         |
| प्रकारतज्ञीलस्य इदब्रतः             | 834         | १४९        | कान्ताकटाक्षविशिखा                  | २३०         | 90          |
| (एकाश्चलद्वलयसंहति-)                | ۷۵          | 32         | कान्तेत्यत्परुक्षोचनेति             | 258         | 98          |
| पकेनापि हि शरेण                     | 220         | ده         | कामन्याघे कुमति                     | 80          | २१६         |
| पके सत्पुरुवाः परार्थ               | २२१         | ८७         | कामस्यापि निधान-                    | 24          | 222         |
| पक्षेत्र काचिन्महतां                | 222         | 44         | कामादि शिक मेव                      | 9.9         | 228         |
| एको देवः केशवो वा                   | २२३         | 44         | कामिनश्चरितैरेभिः                   | 38          | 206         |
| मको रागिषु राजवै                    | २२४         | 44         | कामिनीकायकान्तारे                   | १०४         | ४२          |
| (एको बासः पत्तने वा)                | २२३         | 44         | (कारणत्वमकारण-)                     | Ęę          | 34          |
| पतत्कामफलं लोके                     | হ হ ५       | ८९         | कार्कवयं स्तनयोर्वशो                | 888         | 848         |
| <b>पतस्मात्कथमिन्द्रजाल</b>         | 838         | 888        | कावेरीतीरभूमीरुष्ट-                 | 840         | 848         |
| पतसाद्विरमेन्द्रियार्थ-             | १८०         | હશ         | काशीयं समलंकता                      | 84          | २१७         |
| पतस्याः स्तनभारभङ्गरः               | ४६७         | १५०        | (काहं बहाति विधा)                   | 98          | २२३         |
| पताश्चलद्वल पसंहति                  | ٥٥          | 32         | (किं कन्दर्प करं कदर्थ-)            | ₹१७         | १२४         |
| पतानि तानि नवयौ-                    | 835         | १५०        | किं कन्दाः कन्दरेभ्यः               | 868         | ৩ই          |
| पता इसन्ति च स्दः                   | 836         | १५०<br>१५० | किं कन्दाः कन्दरेग्यः               | ४५१         | १५२         |
| एते ते दिवसास्त एव                  | 880         |            | कि कप्रै: किमु मलय-                 | ४५२         | १५२         |
| (पते सत्पुरुषाः परा-)               | २२१         | 6.0        | किं कुर्मः किं सजामः                | ₹9          | २१६         |
| पेश्वयैतिमिरं च् <b>षुः</b>         | ८२७         | २०₹        | किं कूमेस्य भरच्यथा                 | पश्य        | ९१          |

| •    | •             |   |
|------|---------------|---|
| 2017 | <br>7 HE 1887 | 3 |

| Stanza                       | No. | Page        | Stanza                   | No.  | Page        |
|------------------------------|-----|-------------|--------------------------|------|-------------|
| किंगतेन यदिसान               | २३३ | 93          | कचिद्धंसंश्रेणी सुख-     | હરૂ  | <b>२२</b> १ |
| किंचिदन्तर्हिते भानौ         | ૪५३ | १५२         | कचिद्रमी शय्याक-         | २१   | 9           |
| कि तेन हेमगिरिणा             | 848 | १५२         | कचिद्रीणानादः कः         | 800  | १५४         |
| (किं दाराः कन्दराभ्यः)       | ४५१ | १५२         | क यातः कायातो द्विज      | १७   | २१३         |
| किं बाके तव सुत्रणी          | ४५५ | १५२         | काहं महाति विधा          | ९१   | २२३         |
| किं यामि विक्रमपुरं          | ४५६ | १५२         | क्षणं बालो भूत्वा        | २३५  | 93          |
| (किं वासाः कन्दरेभ्यः)       | १८४ | ⊌ર          | क्षणं रदन्ती रूदती       | ८३०  | २०३         |
| किं वेदैः स्मृतिभिः          | १९१ | ଓଷ୍         | क्षान्तं न क्षमया        | २३६  | ९३          |
| किं शाकानि न सन्ति           | ४५७ | १५२         | क्षान्तिश्चेत्कवचेन      | २३७  | ९३          |
| किं स्थानस्य निरीक्ष-        | ધર  | २१८         | क्षीणठकरदत्तस्य          | 49   | २०९         |
| क्रिमसाकमनेनेति              | 88  | २०८         | क्षीरेणात्मगतोदका        | २८   | १२          |
| किमिह बहुभिरुक्तैः           | 64  | 9.9         | श्चत्क्षामोऽपि जराकृ-    | १७   | 6           |
| कियती पद्धसहस्री             | 846 | १५३         | श्रुद्राः सन्ति सहस्रशः  | ४७१  | १५४         |
| कीर्तिस्ते धनिका             | ४५९ | १५३         | क्षोणीशाश्रविणां परो-    | ४७२  | १५५         |
| कुचशैलसंनिधाने               | ४६० | १५३         | क्षीमं वासो वनस्वि       | ४७३  | १५५         |
| कुचैलागतभर्तारो              | ८२८ | २०३         |                          |      |             |
| कुङ्कमपङ्ककलक्कितदेहा        | ११७ | ४६          | (स्वद्वाग्रेनं विदारिता) | ५८१  | १७०         |
| कुट्टिनीना पुरो देवी         | €0  | २११         | खयोतो योतते तावत्        | ጸወጸ  | १५५         |
| कुट्टिन्या सह कर्तव्यः       | 8.8 | 206         | खलोलापाः सोदाः कथ        | १५०  | બુલ         |
| कुत शिल्संप्रद श्येव         | 88  | २१०         | खल्वाटो विवसेश्वरस्य     | ३९   | १७          |
| कु <b>सुमस्त</b> वकस्येव     | \$8 | १५          |                          |      |             |
| <b>कु</b> च्छ्रेणामेध्यमध्ये | १९९ | 60          | गङ्गा गङ्गेति यस्याः     | ६८   | २२०         |
| <b>कृ</b> त्वांकारप्रदीपं    | ४६१ | १५३         | गङ्गातरङ्गकणश्रीकर-      | २३८  | 98          |
| ( ,, ,, )                    | ४४१ | १५०         | गङ्गातरङ्गनिर्भूत        | 804  | १५५         |
| कृमिकुलचितं लाला-            | ₹0  | १३          | गङ्गा पापं शशी तापं      | ४७६  | १५५         |
| कुशः काणः खन्नः अवण-         | 2   | ٤           | गङ्गातीरे हिमगिरिशिला-   | २३९  | 98          |
| क्रशोऽपि थन्यः सुजनः         | ४६२ | १५३         | गजभुजंगविहंगम-           | 5.80 | 38          |
| क्रशोऽपि सिंही न समी         | ४६३ | १५३         | गतं कर्णाभ्यणे           | 800  | १५५         |
| कृष्णः करोतु कल्याणं         | ४६४ | १५३         | गतं तत्तारुण्यं तरुणि-   | ४७८  | १५५         |
| केदारस्थानमेकं रू            | 40  | २१८         | गतं तत्तारुण्यं युवति-   | ४७९  | १५६         |
| केयूरा न विभूषयन्ति          | હિં | ३०          | गतं न शोचामि कृतं        | <85  | 508         |
| केशानाकुलयन्द्रशो            | १४५ | 40          | गत्वा वेश्यासु विश्वासं  | 40   | २०९         |
| केशाः संयमिनः श्रुते-        | १३९ | 48          | गन्धाद्यां नवमहिकां      | 8<0  | १५६         |
| केपांचिक्रिजवेश्मनि          | ४६५ | १५३         | गर्भस्यं जातमात्रं       | ४८१  | १५६         |
| कैवर्तकर्भशकरमह-             | ४६६ | १५३         | गर्भावासे शियत्वा        | २४१  | ९५          |
| को देवो भुवनोदया-            | 96  | २२२         | गर्व नोद्रहते न          | ४८२  | १५६         |
| को धमा भूतदया किं            | ८२९ | २०३         | (गाङ्के तीरे हिमगिरि-)   | २३९  | 98          |
| को न याति वशंलोके            | ४६७ | १५४         | गात्रं पात्रं प्रथम-     | ४८३  | १५६         |
| (कोपीनं शतखंड-)              | २३४ | ९२          | गात्रं संकुचितं गति-     | २४२  | ९५          |
| को लाभो गुणिसं-              | 886 | 248         | गात्रैगिरा च विकलश्व-    | RCR  | १५६         |
| कोशात्तदप्यभिष्ठानं          | ७९  | २१ <b>१</b> | गान्धर्व गन्धसंयुक्तं    | ४८५  | १५७         |
| (कौपीनंवाततः किं)            | 266 | ११३         | गुणबदगुणबदा              | 84   | २०          |
| कौपीनं शतखंड-                | २३४ | ९२          | गुरुणा स्तनभारेण         | १३२  | ५१          |
| (क्रिमिकुलचितं)              | ₹0  | १३          | गुरुवन्धुसुद्वदर्ग-      | 84   | २०८         |
| क्रियादीषथवत्कामः            | cre | २०४         | गृहपदमिदं धर्मारण्यं     | ४८६  | १५७         |
| क्रीडां करिष्यति कि-         | ४६९ | १५४         | मामे ग्रामे कुटी शून्या  | 850  | १५७         |
| कवित्सुभृभक्षेः कवि-         | 68  | ₹4          | आह्य प्रहणके             | 69   | 780         |

## भर्तहरिस्रभाषितसंग्रहस्य

| Stanza                          | No.   | Page  | Stanza                                          | No.            | Page       |
|---------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------|----------------|------------|
| आर्खनाम न चान्य                 | રધ    | २०७   | श्चानात्सर्वपदार्थानां                          | 404            | १५९        |
| माश्चं नाम भिपक्षस्य            | ₹€    | २०८   | (ज्यादीर्घेण चलेन)                              | १२९            | 48         |
| चक्रं सेव्यं नृषः सेव्यो        | 866   | १५७   | (ज्वलन्ति सार्धमन्येन)                          | २४७            | ९७         |
| चक्षुः संबृणु वक्त              | ४८९   | १५७   | ततो विद्वद्वहीविल-                              | 2,₹७           | 48         |
| चण्डालः किमयं दिजा              | २४३   | 94    | तत्पाण्डित्यं न पतति                            | 408            | १५९        |
| चत्वारो धनदायादा                | 860   | १५७   | (तस्वशानविवेकिनो)                               | 2<3            | 288        |
| चन्द्रः शोभति निर्मले           | 868   | १५७   | (तदन्तच्छन्ना भूः)                              | 289            | <0         |
| चपलतरतर <b>क्रै</b> र्टूरमुत्सा | 865   | १५७   | तदेवार्थयते येन                                 | ۲۷.            | 288        |
| चमैखण्डं द्विधा भिन्नं          | ४९३   | १५८   | तन्वीकटाक्षशरसंधित-                             | 400            | १५९        |
| चलन्ति मेरुप्रमुखा              | 888   | १५८   | तपन्तु तापैः प्रयतन्तु                          | 406            | 249        |
| चला लक्ष्मीक्षलाः प्रा-         | 864   | १५८   | तपस्यन्तः सन्तः किम                             | १७२            | Ę<         |
| (चाण्डालः किमयं)                | २४३   | ९५    | तया कवितया किं वा                               | 409            | १६०        |
| चिदेव ध्यातच्या सतत             | ર્ધ   | २१४   | तरुणि संबर संबर-                                | 480            | १६०        |
| चिद्रत्नमत्र पतितं              | فوايع | २१९   | तरुणीवेषा दीपित                                 | 888            | 44         |
| चिन्तायाश्च चिता-               | ४९.ह  | १५८   | तस्मादनन्तमजरं                                  | 244            | હધ         |
| चिन्तितं यदनेनासीद्             | 88    | २०८   | तस्यानिरेजे नवनीरजा                             | 488            | १६०        |
| चीराणि किंपिथ न                 | 89,0  | १५८   | तस्यागरजनवनारणा<br>तस्याः स्तनी यदि             | १३६            | 43         |
| जुम्बन्तो गण्डभित्तीर           | 588   | ९६    | तस्याः साना याद<br>तानीन्द्रयाणि सकला           | 483            | १६०        |
| चुढोत्तंसितचारुचन्द्र-          | ং     | १     | नाम्ब्लं मदिरा मार्ख                            | ξ <sub>0</sub> | २१०        |
| चेतिश्चन्तय मा रमां             | २४५   | ९६    | ताबत्सत्यगुणालयः                                | 48             | १६०        |
| चेतः प्रेतसमं समं-              | ४९८   | १५८   | ताबत्स्नानसुराचेनादि                            | 488            | १६०        |
| चेतोहरा युवतयः                  | ४९९   | १५८   | तावदेव कृतिनामपि                                | 99             | <b>48</b>  |
| चेष्टा भवति धुनायौ              | 400   | १५८   | तावदेवामृतमयी                                   | १२५            | 89         |
| 0 2 0 2 0                       |       |       | तावन्मदृत्वं पाण्डित्यं                         | 248            | 94         |
| छिन्नोऽपि रोहति तरुः            | २४६   | 9,19  | ताबन्महत्त्व पाण्डत्य<br>तिष्ठताबदयं कोऽपि      | ₹7€            | 206        |
| जगाम व्यर्थ मे बहु              | 28    | 288   | तीर्णे जीर्ण कटीरं                              | યર<br>ધશ્લ     | १६०        |
| जहान्तराले विमले                | css   | 208   | तीर्थानामवलोकने                                 | 90             | 228<br>228 |
| जनयति सतं कंत्रिः               | 48    | 729   | तायानामवरूकान<br>तीर्यावस्थानजन्यं              | ٩x             | 220        |
| (जनावतीं कल्ये)                 | 208   | ۷۶    | तुक्तं वेदम सुनाः सताः                          | 242            | 99         |
| जयन्ति ते सुकृतिनी              | eque  | ₹₹    | तुल्यार्थेन स्वभैक्यं                           | ۷٤.            | 223        |
| जलमध्ये दीयते दानं              | ८३१   | ₹•₹   | तृषार्भैः सारङ्गैः प्रति-                       | <b>4</b> શ્વ   | १६१        |
| जल्पन्ति सार्धमन्येन            | 58.0  | 9.0   | तुषा शुष्यत्यास्ये                              | 248            | 99         |
| जवो हि सप्तेः परमं              | 408   | 848   | तृष्णां छिन्धि भज क्ष-                          | 388            | 88         |
| जाट्यं थियो हरति                | 43    | 84    | (त्रणान जीर्णावय-)                              | १५५            | દ્રેશ      |
| जाट्यं हीमति गण्यते             | 24    | 80    | ते धन्या भवने सुशि-                             | 800            | २२५        |
| जातस्त्वं भुवनाधिपो             | 402   | શ્વેવ | (ते धन्या ये विरागा)                            | 488            | १६४        |
| जातः कुमैः स एकः                | 384   | 90    | तोथैरल्पैरपि करुणया                             | 480            | १६१        |
| जातिर्यातु रसातलं               | 34    | 22    | त्यत्तवा सङ्गमपारपर्वत                          | 4શેં           | १६१        |
| जात्यन्थाय च दुर्मु-            | १०९   | 8.5   | त्यच्यास मांक्यं                                | 8९.            | २०८        |
| जानकीवदनोहास-                   | 68    | 288   | त्यज दुर्जनसंसर्ग                               | 488            | १६१        |
| जानन्नेव करोति                  | 1919  | 222   | त्रिविधस्तु मतः कामी                            | 42             | 209        |
| जिक्का चुप्यति चुंबना-          | 403   | 249   | त्रिवंधस्तु मतः कामा<br>त्रेलोक्यं मधुसुदनस्य   | 420            | १६१        |
| जीर्णा एवं सनोरभाः              | 288   | 94    | त्रेलान्य मधुष्द्रनस्य<br>त्रैलोक्याधिपतित्वमेव | 248            | 99         |
| (जीणों कन्थाततः किं)            | 366   | ११३   | त्वं राजा वयमञ्जूषा-                            | <b>१</b> ६३    | ξ¥         |
| वीर्यन्ति जीर्यतः केशा          | 408   | 248   | स्वराजा वयमञ्जूषा-                              | 544            | 282        |
| शानं सतां मानम-                 | २५०   | 94    | त्वमेव चातकाधारी                                | ધરશ            | <b>१६१</b> |
|                                 | 130   | 20    | । स्प्रमा पात्रकाषास                            | 177            | ***        |

| ोकानुकमणिका | ı |
|-------------|---|
|-------------|---|

|                                      |             | स्रोकानुः | कमणिका ।                 |                | २३१         |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------|----------------|-------------|
| Stanza                               | No.         | Page      | Stanza                   | No.            | Page        |
| ददति ताबदमी बिपयाः                   | ५२२         | १६१       | धन्यास्त एव चपला-        | 96             | 38          |
| ददतु ददतु गालीगी-                    | २५५         | १००       | धन्यासा बे मुवि          | 488            | १६१         |
| दबात्साधुर्यदि निज-                  | ५२३         | १६२       | (धन्यास्ते गिरिकंद-)     | १९६            | 196         |
| दन्तैश्चलितं धिया                    | 428         | १व२       | धन्यास्ते वीतरागा        | 488            | १६          |
| (दयितः प्रणयवतीनां)                  | २७४         | १०७       | धर्मः प्रज्वलितः तपः     | 488            | १६०         |
| (दष्टं प्रायो विकल)                  | ३५          | २१६       | धर्मार्थकाममोक्षाणां     | 488            | १६          |
| दाक्षिण्यं स्वजने दया                | ७१          | 24        | धातस्तात तबैव            | 484            | १६:         |
| दातव्यंभोक्तव्यं                     | ५२५         | १६२       | धातस्तात विरुद्धोऽपि     | ५४६            | १६          |
| दातव्यं मुखताम्बुल-                  | ६४          | २१०       | धिक्तिं जीवितमापदेक-     | 480            | १६ः         |
| दातारो यदि कर्ल-                     | ५२६         | १६२       | धिक्तस्य मन्द्रमनसः      | २६२            | १०ः         |
| दार्नभोगो नाशस्ति-                   | 40          | २२        | थिग्थिग्तानिक्रमिनिर्वि- | 486            | १६६         |
| (दानेन पाणिनै तु)                    | 48          | 23        | धीरध्वनिभिरकं ते         | 489            | १६६         |
| दारिश्चाद् हियमेति                   | ५२७         | १६२       | <b>धैर्य यस्य पिता</b>   | 440            | १६६         |
| दिकालाबनव च्छिन्ना-                  | २५६         | १००       | ध्यानव्ययं भवतु          | ३६             | २१8         |
| दिग्गजक मठकुल। चल                    | 426         | १६३       | (ध्यानानां गिरिकन्दरे)   | १९६            | 90          |
| दिश वनहरिणीभ्यो                      | २५७         | १०१       |                          |                |             |
| दीना दीनमुखैः सदैव                   | શ્લ્        | ξο        | न कश्चिचण्डकोपाना        | ξ٥             | ર્ધ         |
| दुरापूरेण कामेन                      | ५३०         | १६३       | न कुर्यात्यापपुत्रीयं    | <b>५५</b> १    | १६६         |
| दुराराध्यः स्त्रामी                  | 246         | १०१       | न कुर्यादभिचारोग्र       | <b>લ્લ</b> ૨   | १६६         |
| दर्भाद्यं हृदयं यथैव                 | 249         | १०१       | न गम्यो मच्चाणां न च     | १२६            | ٩           |
| दुर्जनवद न विनिर्गत                  | 438         | 28.3      | न चेत्ते सामध्ये         | १६             | २१३         |
| दुर्जनः परिहर्तव्यो                  | २७          | १२        | न जानीचे मूर्व           | १४             | २१३         |
| (दुर्मेश्राष्ट्रपतिर्धिन)            | 28          | १०        | न ताइकर्पूरे न च         | ધ્યર           | १६व         |
| दुःखं स्त्रीकृक्षिमध्ये              | 428         | १६३       | न दुर्जनः सज्जनतामुः     | 44%            | १६ ७        |
| टूरादर्थ घटवति नवं                   | २६०         | १०२       | न देने देवत्वं कपटः      | 444            | १६७         |
| (दृशार्णे सर्वस्वे)                  | 824         | 820       | न ध्यातं पदमीश्वरस्य     | રલ્જ           | <b>દ્</b> શ |
| इष्ट्रप्रायं विकल-                   | 34          | રશ્દ      | न नटान विटान             | १६५            | 8,4         |
| दृष्टा दृष्टिमधो ददाति               | 432         | 283       | न नाकपृष्ठं न च          | ५५७            | १६७         |
| देवं चन्द्रकलाधरं                    | 433         | १६३       | न निर्मिता केन च         | <i>બુપ</i> ફ   | १६७         |
| (देवेन प्रभुणा स्वयं)                | २६१         | १०२       | नमस्यामी देवान्ननु       | २२             | १०          |
| देशकालानतिकान्तं                     | ६१          | २०९       | नश्रक्षेनोन्नमंतः पर-    | ३६             | १६          |
| देशे देशे कलत्राणि                   | 438         | १६३       | न परिहरति मृत्युः        | 446            | १६७         |
| देहा <b>चा</b> त्ममता <u>न</u> ्सारि | 88          | २१६       | न भवति भवति च            | 449            | १६७         |
| देहीति बचनं शुल्वा                   | ષર્ધ        | १६४       | न भिक्षा दुष्शापा पथि    | ५६०            | १६७         |
| (दैवात्कन्दुक्यातेन)                 | <b>૨</b> ७६ | १०८       | न भोगहायाँ न च           | <b>વ</b> દ્ધ શ | १६८         |
| वेन प्रभुणा स्वयं                    | २६१         | १०२       | नरपतिहितकर्ता            | ५६२            | १६८         |
| रौर्मक्याश्रपति विन-                 | २३          | १०        | नवमेऽधोमुखं विद्याद्     | ५६३            | १६८         |
| (ष्टब्येषु किस् <b>त</b> मं          | १०७         | 8.5       | न विद्यया केवलया         | ५६४            | १६८         |
| पतं मांसं सुरा नेश्या                | ५३६         | १६४       | न विषममृतं वर्तु         | <b>ષ</b> દ્ધ   | १६८         |
| देरष्टवर्षा योषित्                   | 430         | १६४       | न बैराग्यात्परं भाग्यं   | <b>બ</b> દ્દ   | १६८         |
| रेष्यः स्यात्स्चिताभावे              | २६          | २०७       | न संसारोत्पश्चं चरि-     | २६३            | १०३         |
| ही विश्री विश्रमासि                  | ५३८         | १६४       | न स कश्चिदुपायो          | ५६७            | १६८         |
|                                      |             |           | न सासभायत्र न            | <b>५६८</b>     | १६८         |
| रनतनय विपत्तिब्याधि                  | ५३९         | १६४       | न हि भवति यन्न मार्ग्य   | <b>વ</b> હ્    | १६९         |
| बन्या पते पुमांसो                    | ६२          | २२०       | नाकाले नानवसरे           | २२             | २०७         |
| गन्यानां गिरिकन्दरे                  | १९६         | ୬୯        | ( नागं वालमृणाल-)        | ξo             | २७          |
| बन्यानां नवपूषपूरित                  | 480         | १६४       |                          | ५७०            | १६९         |

| 13% | भर्तहरिसुयाचितसंग्रहस्य |
|-----|-------------------------|

| 74.                              | 48618 ALLING WOOL |             |                          |             |      |  |
|----------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------|------|--|
| Stanza                           | No.               | Page        | Stanza                   | No.         | Page |  |
| नामिस्तुप्यति काष्टानां          | ५७१               | १६९         | पत्रंन चित्रमपिन         | <b>∠</b> ₹₹ | २०३  |  |
| नात्यन्तं दर्शयेदेवं             | २३                | २०७         | पत्रं नैव यदा करीर-      | 490         | १७१  |  |
| नाथे श्रीपुरुषोत्तमे             | 4७२               | <b>१</b> ६९ | पद्माकरं दिनकरो          | 88          | રદ્  |  |
| नाधीतं शब्दशास्त्रं              | ५७३               | १६९         | पन्था खेदसिनो मुग्धे     | ५९१         | १७२  |  |
| नाश्चं जीर्यति किंचिः            | 98                | २२४         | परं स्त्रभाव एवैषो       | ५९२         | ₹७२  |  |
| नामिलाचे रते यस्याः              | 84                | २१८         | परतन्नः सदा रक्तश        | १६          | २०७  |  |
| नाभ्यस्ता भूवि वादि-             | १९५               | <b>ଓ</b> ୯  | परदारपरद्रव्यपरद्रोह     | 4९३         | १७२  |  |
| नाभ्यस्तो धातुबादो               | 8.0               | २१८         | परापवादवादेन             | 498         | १७२  |  |
| नामाप्यन्यतरोर्निमीः             | 408               | १६९         | परिक्षीणः कश्चित्        | १२          | Ę    |  |
| नामृतं न विषं किं.चि             | ९१                | \$6         | परिअहोऽतिदुःखाय          | 494         | १७२  |  |
| नायं जनो मे सुख-                 | 464               | १७०         | परिचरितच्याः सन्तो       | ५९६         | १७२  |  |
| नायं ते समयो रहस्य               | २६४               | १०३         | परिश्रमसि किं वृथा       | २६७         | १०४  |  |
| नारी रक्तानुरका                  | ४७                | २०९         | परिमलभूतो वाताः          | 99          | ₹9   |  |
| नालस्यप्रसरो                     | 408               | १७०         | पारवर्तिनि संसारे        | 68          | ₹0   |  |
| नासावा मरणादित्थं                | <b>4</b> २        | २११         | (परे वने शत्रुजलाग्नि-)  | ४६          | २०   |  |
| नासीत्कश्चित्परित्राता           | 400               | १७०         | परेपां चेतांसि प्रति-    | १६७         | ६५   |  |
| नाइं कामी महाराज                 | 284               | २०४         | परोक्षे कार्यहरतारं प्र  | ६९७         | १७२  |  |
| नितम्बालसगामिन्यः                | ٤                 | २०६         | परोपि हितवान्यन्ध-       | 49,0        | १७२  |  |
| नि <b>ल</b> मक्केशकस्वेन         | 4,00              | 8,000       | पर्वताध रथी यस्य         | < 3 <       | २०३  |  |
| नित्यानित्यपदार्थः               | २७                | २१५         | पश्चात्तापकरो यासां      | Ę           | ૨૦૬  |  |
| निद्रासुद्रितलोचनो               | 498               | १७०         | पाणि पात्रयतां नि-       | २६८         | १०५  |  |
| निन्दन्तु नीतिनिपुणा             | <b>२६५</b>        | १०३         | पाणिः पात्रं पवित्रं     | <b>२६</b> ९ | १०५  |  |
| निरक्षरान्बीक्ष्य धना-           | ८३२               | २०३         | पानालमाविशसि             | १८९         | ৩५   |  |
| (निर्द्रक्यो हियमेति)            | ધરહ               | १६२         | पानालान्न समुद्रनो       | 400         | १७३  |  |
| निकृत्ता भोगेच्छा पुरुष          | १५३               | ξο          | पातितोऽपि कराधातै-       | ₹७०         | १०५  |  |
| निष्कण्टकेऽपि न सुखं             | ۷                 | २१२         | पात्रापात्रविश्रेपोऽस्ति | 8,00        | १७३  |  |
| निष्कामा मुनयः परा-              | 68                | 223         | पान्थस्त्रीविरहानला-     | २७१         | १०६  |  |
| निःसारा बसुधाधुना                | 88                | 220         | पापाश्चिवारयति यो-       | ३१          | १४   |  |
| भीचा दःखेन बाच्यन्ते             | 400               | 8000        | (पिनाकिनी प्राणभूतां)    | ₹00         | ११८  |  |
| नीत्वात्मानं प्रकाशत्व-          | 32                | 204         | (पिपास्थित्कश्चित्)      | २५३         | 9,9  |  |
| नुनं हि ते कविवरा                | 886               | 89          | पुंसः खियां खियः पुंसां  | ६०१         | १७३  |  |
| <b>मृ</b> नमाशाकरस्तस्याः        | \$ 20             | 40          | पंसी वर्षशतं ह्यायस      | ६०२         | १७३  |  |
| नेता यस्य बृहस्पतिः              | 88                | 38          | पुण्यक्षेत्रं विषयविर-   | ६०३         | १७३  |  |
| नैवाकृतिः फलति                   | 80                | 86          | पुण्ये आमे वने वा        | १७९         | ৩१   |  |
| नो सङ्गप्रविदारिता               | 4<8               | १७०         | ( पुण्यैर्मूलकलैः भिये ) | १८१         | હર   |  |
| नो चिन्तामणयो न                  | २६६               | 808         | पुरा विद्वत्तासीदुपशम    | २७२         | १०६  |  |
| नो धर्माय यतो न                  | 468               | 800         | पुरो वा पश्चाद्वा कः     | <b>૧</b> ૦૪ | १७३  |  |
| नोपभोक्तं नच त्यक्               | 468               | 202         | पुष्पैम्लफ्लैः प्रिये    | १८१         | ७२   |  |
| नो पश्याम्यसतां मुखं             | 458               | १७१         | (पूर्णे आमे वने वा)      | १७९         | ७१   |  |
| नो मेघायितमर्थवा-                | 464               | 202         | पूर्वे मांसमिदं न दूपण-  | ८४६         | २०४  |  |
| नो वक्तुंन विलोकित्              | 428               | १७१         | पृथिव्यां त्रीणि रज्ञानि | ८३५         | २०३  |  |
| नावणुन ।वलाकतु<br>नोविधान चभेषजं | ५८७               | १७१         | प्रकाममभ्यस्यतु नाम      | €04         | १७३  |  |
| नो सत्येन मृगाङ्क                | ₹0€               | 8.9         | (प्रशामेति मनागनाग-)     | १२४         | 88   |  |
| (न्यूनमाश्चाकरस्तस्याः)          | <b>१</b> २७       | 40          | प्रशावनतोऽपि केचिच       | 43          | २२०  |  |
| ( . Visitalistance), )           | 110               | 10          | प्रणमत्युक्षतिहेशोर्नी-  | ६०६         | १७४  |  |
| पञ्जाननं परिभवत्युः              | 466               | १७१         | प्रणवमधुराः प्रेमोद्वादा | २७३         | १०६  |  |
| (पतितः प्रणयवतीनां)              | रकर               | 800         | प्रतिकृत्वतमं यण्यदेकः   | 84          | २०८  |  |

# न्द्रोकासकार्यका ।

|                              |              | 40.  |                              |                |               |
|------------------------------|--------------|------|------------------------------|----------------|---------------|
| Stanza                       | No.          | Page | Stanza                       | No.            | Page          |
| प्रतिदिनमयसमुरुभे            | ã o to       | १७४  | बुबुक्षितैर्व्याकरणं न       | દ્વર           | १७६           |
| प्रलागतेन संपर्क             | 100          | २१०  | बोद्धारो मत्सरब्रस्ताः       | ¥              | २             |
| अध्यमवयसि पीतं               | E.C          | १७४  | अक्रमानविवेकिनो              | ₹८₹            | 222           |
| प्रथमायाः प्रियहे हेवः       | ५₹           | २०९  | मह्याण्डमण्डलीमात्रं         | 248            | 111           |
| प्रथितः प्रणयवदीनां          | 50%          | १०७  | नक्षामृतं भज सदर             | ¥              | 282           |
| प्रदानं प्रच्छन्नं गृह-      | સ્થક         | १०७  | बह्या येन कुछाछवन्           | 264            | ११२           |
| प्रकोषयसि या सप्तं           | 48           | २०९  | (महोन्द्रमौकिहरयो)           | ११२            | 38            |
| ( प्रयतः प्रणयवतीनां )       | २७४          | १०७  | बह्येन्द्रादिमस्द्रणांस्तृण- | ₹८६            | ***           |
| प्रश्नान्तशासार्थविचार       | ६०९          | १७४  | महाणो जन्मना भेयान्          | <b>8</b> 22    | ₹ 96          |
| (प्रसक्ते संसारे)            | २१२          | 68   |                              |                |               |
| प्रसद्य मणिमुद्धरेन्म-       | ٩            | ¥    | ( भक्तं भुक्तं ततः किं)      | 266            | 488           |
| (प्रसादं प्रच्छन्नं)         | २७५          | १०७  | भक्तिभेवे मरणजन्म-           | 1,00           | 1906          |
| (प्रसते संसारे)              | २१२          | 68   | मगवन्ती जगक्रेकी             | 898            | 866           |
| ( प्राक्त्राप्तेति मना-)     | १२४          | 89   | मधाशस्य करण्डलै॰             | २६             | 88            |
| प्रारमामेति मनोरमा-          | १२४          | ४९   | बजत विज्ञधसिधं               | 88             | २३७           |
| (प्राग्वामेति)               | 8,28         | ¥9   | वयप्रमत्तस्य गृहेष्यपि       | ६२४            | १७६           |
| (प्राग्जाताल्पमनाः)          | 858          | 88   | भर्ता यथपि नीतिशास           | 824            | ₹19€          |
| प्राणाचातात्रिकृत्तिः        | 3            | २    | भर्तृहरिभूमिपतिना            | ६१६            | ₹194€         |
| प्रातःस्त्रानमनःप्रसाद       | ६१०          | १७४  | (भवति बचसि सङ्गः)            | 8,840          | 40            |
| प्राप्ता जरा यौजन-           | ६११          | १७४  | भवद्भवनदेहली बिकट-           | ६२७            | કેળાર્ક       |
| प्राप्तापि रतिसंभोगं         | 40           | 205  | भवन्ति नम्रास्तरवः           | 4.8            | 98            |
| माप्ताः श्रियः सकल           | १८६          | 98   | सवन्ती वेदान्सम-             | 240            | 888           |
| प्रायः कन्दुकपातेन           | ₹ <b>७</b> € | 206  | भव्यं भुक्तं ततः क्री        | 966            | 212           |
| ( प्रायः प्रणयवृत्तीनां )    | २७४          | १०७  | भागुर्भुवलयप्रविक्षः         | 28             | 284           |
| (प्रारम्भगुवीं क्षयिणी)      | ६२           | २५   | भारत्या वदनं श्रिया-         | 896            | <b>१</b> 1919 |
| प्रारम्यते न खब्र            | २७७          | १०८  | भारतान्वेषः कलावान्          | <b>६</b> २९    | १७७           |
| ( प्रियपुरतो युवतीनां )      | 5.6.8        | १०७  | भिक्षा कामदुषा षेतुः         | 8,80           | १७७           |
| त्रियसखि विपदण्डाः           | २७८          | १०९  | भिक्षाशनं तविष नी-           | 846            | 8,2           |
| प्रिया न्याच्या वृत्तिर्म-   | 2,6          | 4    | शिक्षाशी जनसभ्य-             | 248            | ११३           |
| त्रीणाति यः <b>सुचरि</b> तैः | २७९          | 209  | मिक्षाहारमदैन्यमप्र-         | २९०            | 888           |
| प्रोषत्प्रौदिभियञ्च-         | २८०          | १०९  | भीमं वर्न अवति तः            | 840            | Ro            |
|                              |              |      | ( भुंजीमहे वयं शिक्षा )      | २१०            | 48            |
| फरूं खेच्छालभ्यं प्रति       | २८१          | ११०  | भुक्तिः काषि न मुक्ति-       | ¥e             | २१७           |
| प्रसम्लमशनाय स्वाः           | १६१          | 8.8  | भूमण्डलं लयसपैति             | 9              | 2,2           |
| बन्दी विन्दति पत्रपात्र      | 488          | १७४  | भूः पर्वद्वो निजसुज-         | 385            | 888           |
| बन्धुवैरिजनायते गुणः         | ६१३          | १७५  | भोगा न मुक्ता बयमेव          | १५५            | 4.8           |
| (बलिभिभुंखमाकान्तं)          | <b>१</b> ५६  | 48   | थोगा अञ्चरवृत्तयो            | १९१            | 224           |
| बह्बः फणिनः सन्ति            | <b>Ę</b> ₹¥  | 204  | भोगा मेधवितान-               | १७८            | 190           |
| बाले नीहारकाले               | 884          | 204  | भोगास्त्रज्ञतरङ्गमङ्ग-       | २९३            | ११५           |
| बाले बालमृणालको-             | ६१६          | १७५  | भोगे रोगभयं                  | 888            | ११६           |
| बाले बाले चिकतः              | ६१७          | 804  | भोगे रोगभयं                  | ₹ <b>₹</b> ₹-₹ | १७७           |
| बालेयं बालभावं त्यज          | 40           | 289  | (ओ पान्थ पुस्तक-)            | 640            | २०५           |
| बाळे लीलामुकुलित-            | २८२          | 220  | भो भो नुद्धिविचार            | €53            | १७७           |
| बाह् दी च मृणालः             | ६१८          | રહ્ય | भो मर्लाः श्रूणत             | 294            | ११६           |
| विम्बाकारं सुवाधारं          | <b>4</b> 89  | 204  | भो लोकाः शृक्त               | € ₹8           | १७८           |
| बीयस्सा विषया जुगुः          | <b>8</b> 20  | १७६  | भावश्चित्तसखे                | <b>484</b>     | १७८           |
| नुषानां वैराग्यं सुधाः       | 203          | 224  | भातः बष्टमहो महान्           | १६९            | ap            |
| 2 11 11 11 12 20 11          | ,            | ٠.   | frame on the sale of         |                | ~~            |

| मर्वहरिसुमाषितसंप्रहरू। |
|-------------------------|
|                         |

| Stanza                                          | No.         | Page | Stanza                    | No.               | Page        |
|-------------------------------------------------|-------------|------|---------------------------|-------------------|-------------|
| भातः शान्तं प्रशान्ते                           | 88          | २१८  | मुक्ताभिः शुक्तिजीवैः     | ६५४               | १८०         |
| ञ्चान्तं याचनतत्परेण                            | <b>६</b> ३६ | १७८  | मुक्ताहारगुणीभूय          | ६५५               | १८०         |
| आन्त्वा देशमनेकदुर्ग-                           | <b>\$85</b> | 40   | (मुखं क्षेष्मागारं)       | १५९               | ६२          |
| <b>भ</b> चातुर्याकुश्चिताक्षा                   | 99          | 35   | मुखेन चन्द्रकान्तेन       | * \$ \$           | 48          |
| (भ्रदीर्बेण चलेन)                               | १२९         | ષ્   | मुग्धस्य बास्ये की-       | ६५६               | १८१         |
| •                                               |             |      | मुग्धे धानुष्कता केय-     | १३३               | ધર          |
| मञ्जलम्भसि यातुः                                | *C          | २१   | मुण्डं शिरो बदनमेत-       | ६५७               | १८१         |
| मणिः शाणोह्यीदः                                 | ११          | 4    | मुदितमनोभवहासो            | ₹                 | २०६         |
| मत्तान्वित्तमदेन चित्त-                         | ६३७         | १७८  | मुधा मुख्ये दृष्टि        | ६५८               | १८१         |
| मत्तेभकुम्भदलने                                 | २९६         | ११६  | मूर्खत्वं हि सखे          | ६५९               | १८१         |
| मत्तेभकुम्भनिर्मेद                              | ६३८         | १७८  | मृगगीनसञ्जनानां           | <b>३</b> २        | 88          |
| मचेभकुम्भपरिणा-                                 | २९७         | ११७  | मृत्पिण्डो जलरेखया        | ₹08               | ११९         |
| मद्शनाः परमदाः                                  | ६३९         | १७८  | मृत्योः सेना किमेनां      | ६६०               | १८१         |
| मधु तिष्ठति बान्वि                              | २९८         | ११७  | मृद्त्वं मृद्भिः क्षाच्यं | ६६१               | १८१         |
| मधुरमधुरस्निग्धं                                | €80         | १७८  | ( मृषा शुष्यत्वास्ये )    | २५३               | ९९          |
| मधुरयं मधुररिष                                  | १११         | 88   | मोहं मार्जयतामुपार्जय     | १८२               | ৩২          |
| मध्यत्रिवलीत्रिपये                              | 288         | १७९  | मौनान्मूकः प्रवचन-        | ३५                | १५          |
| मनसि वचिस कारे                                  | १९          | <    |                           |                   |             |
| मन्त्रिणां भिन्नसंधाने                          | ८३६         | २०३  | यं शैवाः समुपासते         | ६६२               | १८१         |
| ( मन्दानमूकः प्रवचन )                           | 34          | १५   | (यतो मेरुः श्रीमान्)      | ३०६               | १२०         |
| मम सखि दहति                                     | C.8.00      | २०५  | यत्तीरे वसर्ता सताम-      | ६९                | २२०         |
| मरुद्देशसमुत्पन्न-                              | Ęο          | २०९  | यतः कान्तासखो             | इह३               | १८१         |
| मर्कटस्य गले बढा                                | ६४२         | १७९  | यकादपि कः पश्यति          | ६६४               | १८२         |
| मर्यादाभक्तभीतेर-                               | ÉRÉ         | १७९  | यत्त्रीत्यर्थमनेकथा-      | 9,6               | 558         |
| महाजनस्य संसर्गः                                | 888         | १७९  | यत्र तत्रावलग्रास         | 20                | २०६         |
| महादेवी देवः                                    | २९९         | ११७  | यत्र यत्र करोतीर्थी       | 38                | २०८         |
| महीशय्या शय्या                                  | १९०         | 194  | यत्रानेकः कचिदपि          | १७१               | হ্ ৩        |
| महेश्वराणां सिद्धानां                           | €¥4         | १७९  | यत्सत्तया शक्विवि-        |                   | २१२         |
| महेश्वरे वा जगताम-                              | ₹00         | ११८  | यत्साक्षादभिभावम-         | १०२               | २२५         |
| मा गाः प्रत्युपकार-                             | ६४६         | १७९  | (यथा कन्द्रकपातेन)        | २७६               | 206         |
| मानभेदिनि तात                                   | 808         | ११८  | यथातुरः पथ्यमरोच-         | 204               | १२०         |
| मातर्छेक्षिम भजस्व                              | ३०२         | ११८  | (यथा मेरुः श्रीमान्)      | ₹૦૬               | १२०         |
| माता भृताजनविता                                 | 8           | २१२  | यथा सम्बी त्याँर          | ६६५               | १८२         |
| मातेव रक्षति पितेव                              | ६४७         | १७९  | यथोक्तलक्षणैर्भेया        | 48                | २०९         |
| मात्सर्यमुत्सार्थ विचार्य                       | 48          | 33   | यदचेतनोऽपि पादैः          | 84                | २६          |
| माचत्ताकिकतान्त्रिकः                            | <b>د</b> و  | २२२  | यदध्यस्तं सर्वे           | 28                | 288         |
| मानमद्रहतां पंसां                               | 886         | 260  | यदमावि न तद्वावि          | <b>६</b> ६६       | १८२         |
| माने नेच्छति वारय-                              | Ę¥S         | 240  | यदा किंत्रिज्होऽहं गज     | 4                 | \$          |
| माने म्लायिनि खंडिते                            | 808         | 223  | यदा देवादीनामपि           | ٤٥                | २१२         |
| मान्धाता समहीपतिः                               | 686         | 204  | यदा मेरुः श्रीमान्निप-    | ₹•€               | १२०         |
| (मारोत्तंसितचारू-)                              | 8           |      | (बदा योगास्थास-)          | १४६               | 40          |
| मालती कुसुमस्येव                                | ६५०         | १८०  | यदासीदशानं सार            | ξ 64<br>ξ         | 3           |
| मालती शिरसि जुम्भ-                              | ११६         | ४६   | यदासी दुर्वारः प्रस       | ६६७               | १८२         |
| (मा संचर मनःपान्य)                              | 808         | ४२   | (यदाहं खच्छन्दं)          | ३०८               | १२ <b>१</b> |
| मासैरष्टभिरह्या च                               | ६५१         | १८०  | यदि धनिनः सत्पुरुषा       | ६६८               | १८२         |
| मात्तरहानर <b>का</b> च<br>मितमायुर्व्ययोऽनित्यं | ६५२         | १८०  | यदि नाम दैवगत्या          | ३०७               | १२०         |
| मतमायुव्ययाजनस्य<br>मित्रं स्वेच्छतया नृपं      | 448<br>448  | १८०  | (यदि वनहरिणीम्यो)         | २०७<br><b>२५७</b> | र५०<br>१०१  |
|                                                 | 7.17        |      |                           |                   |             |

|  | C7 1 |
|--|------|
|  |      |

| श्लोकानुकामणिका ।        |            |             |                                               |                |             |
|--------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|
| Stanza                   | No.        | Page        | Stanza                                        | No.            | Page        |
| यदि बाय्छसि मूर्खेत्वं   | 688        | २०५         | यास्यति जलधर                                  | ६८८            | १८५         |
| यदि वा रक्तया दत्तं      | 96         | 388         | याः पश्यन्ति प्रियं                           | ६८९            | 864         |
| वदि सा प्रमदा ननु        | ६६९        | १८२         | युगपद्गद्व संप्राप्य                          | € <b>₹</b> .   | २१०         |
| यदेतस्यूर्णेन्दुप्रतिहर- | . 98       | 84          | युवा युवत्या साधै                             | ६९०            | १८५         |
| यदेतस्याच्छन्यं विद्-    | ₹०८        | १२१         | यूनामनक्षं जयतां                              | ६९१            | 264         |
| यदेते साध्नामुपरि        | ६७०        | १८२         | यूयं वर्थं वयं यूयं                           | ₹१२            | १२२         |
| यदात्रा निजभारूपट्ट-     | 48         | २३          | (बे ते सत्पुरुषाः)                            | २२१            | ۷۵          |
| बच्चपि चन्दनविटपी        | ६७१ ं      | १८३         | येन यत्र च भोक्तव्यं                          | <b>દ</b> ૧૨    | १८५         |
| यचपि न भवति शानिः        | ६७२        | १८३         | ये नित्यं व्रतमन्त्रहोम                       | ६९३            | १८५         |
| यविष भवति कुरूपो         | ६७३        | १८३         | ये निन्दन्ति परान्                            | ६९४            | १८५         |
| वचपि रटति सरोषं          | €98        | १८३         | येनैवाम्बरखण्डेन                              | ₹१३            | १२२         |
| यद्यपि विधिवैगुण्यात्    | E 1944     | १८३         | ये प्राप्त व्यसने                             | ६९५            | १८५         |
| वषस्य नाभिरुचितं         | ३०९        | <b>१</b> २१ | येऽमी कुर्मकचाः                               | ६०६            | १८६         |
| यथेतत्त्रोधदिन्दुष्ठति-  | <b>६७६</b> | १८३         | ये वर्धन्ते धनपति-                            | \$08           | ६९          |
| ययेता मदनेषवी            | 48         | २१९         | येषां न विचान                                 | ६९७            | १८६         |
| यद्रंशो विशदो यदङ्ग-     | ६७७        | १८३         | वेषां वद्यभया समं                             | ६९८            | १८६         |
| यदकं मुदुरीक्षसे न       | ६७८        | १८३         | येषामज्ञानमूढं                                | ६९९            | १८६         |
| (यद्दत्ततनभार एष)        | ११९        | 819         | ये संतोषसुखप्रमो-                             | <b>\$</b> \$.x | १२३         |
| यन्नागा मदवारि           | ३१०        | १२१         | योगेंद्र च फलं                                | 900            | १८६         |
| ( यन्मिष्टं मधुनो )      | ह५१        | १३७         | (योगो नाभ्यसितो)                              | ७६३            | १९५         |
| यममृतममृतानां            | 84         | २१७         | योऽन्तस्तत्त्वपरार्थ-                         | ७०१            | १८६         |
| यमाराध्याराध्यं          | ۶٩,        | २१८         |                                               |                |             |
| यसात्र येन च यदा         | ६७९        | १८४         | रक्तत्वं क्रमलानां                            | ७०२            | १८७         |
| (यसादनन्तमजरं)           | १८८        | 184         | रक्तः श्रसिति दीर्घाणि<br>रक्ताल्पमणि या दानं | શ્લ<br>લદ      | 200         |
| यसिजीवति जीवन्ति         | ६८०        | १८४         | रिति प्रार्थयते या त                          | ४९<br>४९       | २०९         |
| यस्मिन्प्रार्थयते काळे   | βe         | २१०         | रति श्रायपंच या तु                            | 903            | २०९         |
| यस्याः सङ्गतिरुञ्जति     | ७२         | २२१         | रसाकरं सक्छयर्भ-                              | 905            | १८७<br>१८७  |
| (यस्याः स्तनी यदि वनी)   | .१३६       | ષ₹          | रबाकरः किं कुरुते                             | 905            | <b>१</b> ८७ |
| यस्यास्ति वित्तं स       | 48         | २२          | रक्षाकरे परिवृता                              | 904            | <b>१८७</b>  |
| (यः प्रीणयेत्सुचरितैः)   | २७९        | १०९         | रक्षेभंदार्वेस्तुतुषुनं                       | લવ             | २२          |
| यः पद्सपकान्विजि-        | ६८१        | १८४         | रध्यान्तक्षरतस्त्रवा                          | 909            | રટે ે       |
| यां न्विन्तयामि सततं     | 388        | १२२         | रदननिःपतिता बलि-                              | 489            | 208         |
| याचते त्रिचतुरः          | ६८२        | १८४         | रमन्ते किं न पशवः                             | ٠.٠            | २०६         |
| यातं यौवनमधुना           | ६८३        | 848         | रस्यं इर्स्थतलं न कि                          | ३१५            | १२३         |
| या तु पश्यत्यपश्यन्तं    | 44         | २०९         | रम्यं इर्म्यतलं नवा                           | 904            | १८७         |
| यामः स्वस्ति तवास्ति     | ६८४        | १८४         | रम्याश्चन्द्रमरीचयः                           | 898            | 99          |
| यामासाच त्रिकोकी-        | ₹<         | २१६         | (रयास्कन्तुकतः पाता)                          | २७६            | १०८         |
| यामो दुश्रेष्टधारा       | ६८५        | १८४         | रागस्यागारमेकं                                | १०६            | 84          |
| यावजागति चित्ते          | 1943       | २२१         | (रागो नलिन्या हि)                             | ૮૨             | ₹₹          |
| यावत्ते यमकिकराः         | ₹२         | २१५         | राजेस्त्रणाम्बराञ्चेनी                        | <b>د</b> ق     | 38          |
| यावत्स्वस्थमिदं देहं     | ६८६        | १८५         | राजते राजमानायाः                              | 40°            | १८७         |
| यावत्स्वस्यमिदं शरीर-    | १९४        | 1919        | राजन्दुभुक्षसि यदि                            | . 4<           | 28          |
| यावददाति नाशेषं          | ६२         | २२०         | राजन्नमात्मेषु पुरा-                          | ७१०            | १८७         |
| या साध्य खळान्           | २९         | १३          | राजा दुर्जनसंपर्कात्                          | હરર            | १८७         |
| यासामंशुक्तवातेन         | 8,219      | १८५         | रात्रिगेमिष्यति सवि-                          | ७१२            | १८८         |
| यासामर्जनशीकत्वान्न      | ₹          | २०६         | राश्रिः सैव पुनः स                            | ३१६            | १२४         |

## १६ गर्नहरिसमापितसंग्रहस्य

| Stanza                   | No.         | Page | Stanza                         | No.         | Page        |
|--------------------------|-------------|------|--------------------------------|-------------|-------------|
| रात्री सरतसंभोग-         | ₹७          | २०८  | वरं शकोजनाहरू                  | <b>277</b>  | <b>१२</b> व |
| रामस्य व्यसनं बक्के-     | ७११         | 266  | वरमहिमुखें क्रोभाष्माती        | 18年4        | १५१         |
| रामाणां रमणीयमूरु-       | ७१४         | 266  | वर्ण सितं झटिति बीक्य          | \$48        | १सह         |
| रामोऽपि भर्ता गणको       | ७१५         | 2:00 | (वर्णान्वितं जमति)             | ₹₹₹         | १२६         |
| रामी येन विद्यम्बती      | ७१६         | 266  | वलिभिर्मुखमाऋन्त               | 248         | 4.8         |
| रुष्टे का परपुष्टे मन्दे | ७१७         | 266  | वहति मुवनश्रेणी                | 96          | २९          |
| रै कंदर्प कर कदर्थ-      | ३१७         | १२४  | विद्याकारनुद्धि                | 84          | २१७         |
| रै दारिश्व नमस्तुभ्यं    | ७१८         | 266  | विहस्तस्य जलावते               | 多点尺         | १२७         |
| रे पान्थ पुस्तकथर        | ८५०         | २०५  | वा <b>ष्ट्र</b> न-कायशुद्धानां | 446         | FOR         |
| रे रे कोकिल मा           | ७१९         | 266  | वाची हि सत्यं परमं             | ভইৎ         | \$48        |
| रे रे बब्बल्लोबना        | ७२०         | १८९  | वाञ्छा सज्जनसंगमे              | *\$         | . 15        |
| रे रे चातक सावधान        | ७२१         | १८९  | वासी बहुनां कलही               | 48.0        | १९१         |
| रे रे जित्तमदान्य        | 35          | २१५  | विकीर्णहरिचन्दन                | <b>ወ</b> ሄዩ | १५३         |
| रें रे तन्त्रक मारोदीः   | ७२२         | १८९  | विगलदमलदान-                    | *           | २१२         |
| (रोगस्यागारमेकं)         | 808         | 85   | विटबुर्स पठकार्या              | 9           | २०६         |
| रोमन्थमारचय              | ৬২३         | १८९  | बिटानां चरितैरेजिः             | ΧĘ          | २०९         |
|                          |             |      | बिटैरनेकवेश्यानां              | €<          | २१०         |
| ( कक्ष्मीरम्ब भजस्व )    | ३०२         | ११८  | बिटैरेवं तु वामाना॰            | ६६          | २१ ०        |
| रुखां गुणीयजननी-         | ३१८         | १२५  | (बिण्मूत्रामेध्यमध्ये)         | १९९         | 60          |
| लजा लेहः स्वर-           | 488         | १८९  | विवीर्णे सर्वस्वे तरूण-        | ₹₹4         | १२७         |
| रूजे नयां निमज्ज         | ७२५         | १८९  | वियन्ते दारकाया                | 86          | २१७         |
| लमेत सिकतासु             | ३१९         | १२५  | विया कान्तित्स्पुरति           | ७४२         | १९२         |
| ळाङ्कचाकनमध-             | 40          | २४   | विद्या नाधिगता कलंक            | १७५         | <b>ક્</b> ષ |
| <b>ठीलोवतीनां सह</b> जा  | <b>د</b> ۲  | ३२   | विद्या नाम नरस्व रूप-          | مو          | २८          |
| कोमश्चेदगुणेन किं        | ₹७          | १६   | बिद्दस्वं च नृपत्वं च          | ゆえお         | १९२         |
|                          |             |      | विद्वांसः शतसंख्य-             | <b>988</b>  | १९२         |
| वक्तं चन्द्रविडम्ब       | 80          | ₹ξ   | विद्वांसी वसुधातके             | 684         | १९२         |
| वर्क पूर्णशासी स्था-     | ७२६         | १९०  | विद्वानेव विजानाति             | <b>R</b> RE | १९३         |
| वचसि भवति सङ्ग-          | 680         | 44   | विधिरेव विश्लेषगर्ह-           | 989         | १९२         |
| ( बनफलमशनाय )            | १६१         | ६३   | बिश्रूसकेशाः परिकोलि-          | <b>8844</b> | १९३         |
| वनशुवितनुमात्रत्राण-     | ७२७         | १९०  | (विनामृतं विषं)                | 9.8         | ₹4          |
| बनानि दहतो बह्रेः सखा    | ७२८         | १९०  | विनोदमात्रमेवेदं               | 88.         | २०६         |
| वनेऽपि सिंहा नृग-        | ७२९         | १९०  | विपश्चिदेशदी                   | १२          | २१३         |
| वने रणे राष्ट्रजलासि     | ४६          | २०   | विपदि चैर्यमधान्युदये          | \$8         | ٤           |
| (वयं दरिद्राः कुशलाश्च ) | 930         | १९०  | (विषयुत्रीः स्थेयं पदमः)       | १८          | ۷           |
| वयं येभ्यो जाताश्चिरः    | १७०         | ६७   | विपुलहृद्यैः भन्यैः            | १६२         | Ęş          |
| वयमनियुणाः कर्ण-         | ७३१         | १९०  | (वियत्पृथ्वी वायु-)            | १५          | २१३         |
| वयमिह परितुष्टा          | १७७         | 190  | वियदुपरि समेघं                 | 880         | બુધ         |
| वयमेव पुरा यूवं          | <b>હ</b> ₹ર | १९०  | वियञ्जूतं भूतं यदवन-           | १५          | २१३         |
| वयः शीतंत्वचीसुस्तान्    | Ę٩          | २१०  | विरमत बुधा योषित्सः            | ३२६         | १२८         |
| वरंकार्यमौनैन च          | ७३३         | १९०  | विरम विरमायासाद-               | ३२७         | १२८         |
| वरंगुओं इसैः सक्षित्र-   | <b>6</b> ∮8 | १९१  | विरहेऽपि संगमः खद्ध            | 396         | १२९         |
| वरं दरिद्रात्कुशलाम      | ভইণ         | १९१  | विरुद्धस्तथ्यो वा              | 988         | १९३         |
| वरं पर्वतदुर्गेषु आन्तं  | ₹₹0         | १२५  |                                | <b>د</b> ۲  | ₹₹          |
| वरं प्राणच्छेदः समद-     | <b>₹</b> ₹₹ | १२६  |                                | 448         | १२९         |
| वरं मृत्युर्वास्ये न च   | #\$£        | १९१  |                                | ₹₹५         | १२७         |
| बरे वनं न्याध्रगजेन्द्र- | 930         | 5.65 | विश्रम्य विश्रम्य वन-          | े १२१       | . 86        |

|                                 | 4             | होकानुक     | मेथिका ।                               |              | 550        |
|---------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------------|--------------|------------|
| Stanza                          | No.           | Page        | Stanza                                 | No.          | Page       |
| विश्वामित्रपराशंस्य-            | ***           | <b>१</b> २९ | (श्रुता भवति तापाय)                    | ***          | * 18       |
| विश्वासायतनं वि-                | 640           | १५३         | <b>श्वतिंस्मृ</b> तिपुराणा <b>र्वा</b> | <b>७</b> ₹ € | 5 64       |
| विश्वेश्वरे भवति                | 44            | २१९         | (शुल्वा भवति)                          | . 48€        | 2 28       |
| (विषमलमशनाय)                    | १६१           | 58          | अर्जेत्र श्रुतेनैव न                   | 48           | श्र        |
| विषस्य विषयाणां च               | <b>७</b> ५१   | ₹9₹         | (अतं पदं शिरिस)                        | *25          | १२व        |
| विस्तारितं मकरकेतन-             | 888           | 84          |                                        |              |            |
| ( विस्तीर्णे सर्वस्वे )         | **4           | १२७         | संकल्पमात्रमेवेदं                      | खदे९         | 5.44       |
| <b>ब</b> ीतरागभयकोथो            | ७५२           | १९३         | संगमविरहवितर्के                        | 660          | 5,41       |
| बृक्षं क्षीणफलं त्यजंति         | 1043          | १९३         | संगीतभारतकथा                           | 1940\$       | 848        |
| कृषाचे दशनो सुग्धे              | ७५४           | 258         | संविन्तिता किमन्यं                     | २९           | र्व        |
| (वेदा नाभ्यसिता)                | ७६₹           | १९५         | संतप्तायसि संस्थितस्य                  | 東東           | 81         |
| वेदो निर्वेदमागादिह             | थुष्ठ         | २२०         | संदष्टेऽधरपञ्चवे स                     | <b>ଓଡ଼</b>   | १९         |
| वेदयया सह संभोगं                | 1915          | २१०         | संन्यासो विद्यास                       | 60           | 44         |
| वेदवासी मदनञ्जाला               | 220           | 88          | संपदो जलतरंग-                          | <b>७७३</b>   | १५६        |
| बैराण्यं संश्रयत्वेको           | 388           | १३०         | संपत्सु महतां वित्तं                   | <b>१३</b> ५  | . 5 £      |
| व्यक्तं शरीरं सुभगं             | 1944          | १९३         | संमोइयन्ति मदयन्ति                     | \$86         | * ₹        |
| न्याधीय तिश्रति                 | ३६२           | १३०         | संसार तब पर्यन्त-                      | ₹0₹          | 8          |
| व्यादीर्घेण चलेन                | १२९           | લ્          | (संसारद्वमनीरदे)                       | १०५          | 8          |
| <b>म्याभस्याचरणं श्रव-</b>      | <b>७</b> ५६   | 888         | संसारेऽपि परोपकार-                     | 80           | 286        |
| न्याकं बालमृणावतंतु-            | ξø            | २७          | संसारेऽस्मिन्नसारे कुनृ-               | 9.0          | ₹          |
| न्याञ्चम्पन्ति समाधि-           | ७५७           | <b>1</b> 98 | संसारेऽसिश्वसारे परि-                  | 66           | . 54       |
| <b>स्यो</b> स्नेकान्तविद्यारिणो | 1945          | 868         | संसारो विविधाधिवा-                     | ' 98         | 221        |
|                                 |               |             | स कोऽपि सार्यतां                       | 800          | १५१        |
| शंभुस्वयंभुदृरयो                | ११२           | 8.R         | सखे धन्याः केन्वित्                    | 250          | ₹₹:        |
| शक्यो वारमितुं जलेन             | હલ્           | १९४         | (सगुणमपगुणं वा)                        | 84           | ं २        |
| शतंवालक्षंवानियुत               | 198,0         | 868         | स जातः कोप्यासीन्                      | ₹₹८          | <b>१</b> ३ |
| ( शरबंद्रज्योत्स्नाः )          | 3,50          | १३५         | (स जातो येन जातेन)                     | .98.         | Ę          |
| शरीरं कुरूपं तथा                | ७६१           | ₹98         | स तां इदि विनोदाय                      | 604          | 897        |
| ( शशिदिवाकरयोर्थंड- )           | 5%0           | 98          | सति प्रदीपे सत्यग्नी                   | १३०          | 4          |
| शशी दिवसधूसरो                   | १०            | وم          | (सत्यं चेत्तपसाच)                      | ₹6           |            |
| ( शस्त्रं नाधिगतं )             | ७६३           | १९५         | सलां जना विभा                          | <b>د</b> ۲   | 8.         |
| श्रम्या शैलशिला                 | 333           | *\$0        | (सत्यं नैव बृहस्पति-)                  | 48           | ₹          |
| शान्ते मन्मथसंगरे               | ७६२           | १९५         | सत्वं मनोहरा रामा                      | ७७६          | १९१        |
| शास्त्रं नाधिगतं व्रतं          | ७६३           | १९५         | (सत्यत्वेन मृगाह्व)                    | 800          | X,         |
| शास्त्रकोऽपि प्रगुणित-          | १००           | X0          | सत्यां क्षितौ किं कशि-                 | 999          | 8,61       |
| शास्त्रोपस्कृतशब्द-             | १३            | ξ           | सत्यानृता च परुषा                      | 99           | ₹:         |
| शिकतासु तैलं सुकृतं             | ७६४           | १०५         | सत्यामेव त्रिलोकी-                     | 336          | १३         |
| शिखिनि कूजति गर्जति             | ७६५           | १९५         | सदनमुपगतोऽहं                           | 996          | 897        |
| शिरः शार्वे स्वर्गात्पशु-       | <b>\$\$</b> 8 | १३१         | ( सदा मेरुः श्रीमान् )                 | ३०६          | १२         |
| शिव शिव महाभानित                | 40            | २१९         | सदा योगाभ्यास-                         | .686         | 91         |
| शिश्चिरे निशास वावे             | ଓଷ୍ଷ୍         | १९५         | सदंशो गुणवानहं                         | 45           | 221        |
| शीतार्ता इव संकुचन्ति           | ଓଞ୍ଜ          | १९५         | सन्त्यन्ये त्रिदशापगा                  | 48           | ₹₹.        |
| शुर्ज सब सविश्रमा               | ю             | ₹           | सन्त्यन्येऽपि बृहरूपति-                | 43           | ₹1         |
| श्रकारद्रमनीरदे प्रस्-          | १०५           | ४९          | सन्त्यर्था मम संचिता                   | ধ্ব          | 221        |
| (इन्हारे रमते कश्चित्)          | <b>३१</b> १   | १३०         | सन्लेवात्र वने वनेऽपि                  | 900          | 891        |
| होते मया यथा सार्थ              | \$40          | २०७         | सन्मार्गे तावदास्ते                    | 94           | . 8        |
| ( हुतं हुतेनैव न )              | 48            | 9.8         | (स परप्रतारकोऽसौ)                      | 220          | 81         |

### રરૂ૮

## भर्त्रहरिस्त्रसाचितसंग्रहस्य

| Stanza                                           | No.              | Page       | Stanza                                         | No.               | Page        |
|--------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| (समधुरं मधुरैरपि)                                | १११              | **         | स्वगयति तमः शशाद्धं                            | ८१०               | २०१         |
| समय पव करोति                                     | 960              | १९७        | स्मास्यां वैद्वर्यमञ्जा                        | 585               | १३४         |
| समारम्भा भद्गाः कति                              | ७८१              | १९७        | (स्पतं किचिद्रके)                              | ९३                | ३७          |
| समाश्चिष्यत्यु वैर्वन-                           | ७८२              | १९७        | स्थितिः पृण्येऽरण्ये सह                        | 588               | १इ४         |
| सरसा सुपदन्यासा                                  | ७८३              | १९७        | स्नात्वा गानैः पयोभिः                          | ३४५               | <b>१</b> ₹¥ |
| सर्पदुर्जनयोमैध्ये                               | <b>668</b>       | १९७        | स्पृद्दयति मुजयोरंतर-                          | ₹8€               | १३५         |
| सर्पः ऋरः खलः करः                                | ७८५              | १९८        | रफुरत्स्फारज्योत्स्रा                          | B80               | १३५         |
| सर्पाः पिवन्ति पवनं                              | ७८६              | १९८        | स्मितं किन्निद्धक्तं सर                        | ९३                | হঙ          |
| सर्वे प्रेप्सति यत्सुखाः                         | 929              | १९८        | सितेन मावेन च छ-                               | 68                | ₹१          |
| सर्वशक्तिमयी श्वात्मा                            | 966              | १९८        | स्मृता भवति तापाय                              | <b>\$</b> 86      | १३६         |
| सर्वे जतान्तास्त्रक्मा-                          | ७८९              | १९८        | लनो हवामोदा                                    | <b>3</b> %%       | १३६         |
| सर्वे वयमिङ्खाः-                                 | ७९०              | १९८        | स्वगृहे पूजितो मूर्खो                          | ८११               | २०१         |
| सद्दकारकुसुमकेसर-                                | ≨⊀o              | १३२        | स्वचित्तपरिचन्तयैव                             | ८१२               | २०१         |
| सहवर्षितयोगीस्त                                  | ७९१              | १९८        | (स्वजनबन्धुजनेष्य-)                            | ६१                | २५          |
| सा गोधी सहदां निवा-                              | २८               | २१५        | स्वदत्ता पुत्रिका धात्री                       | ८१३               | २०१         |
| साधुरेवाधिभियाच्यः                               | ७९२              | १९८        | स्वपरप्रतारकोऽसौ                               | १२०               | 8.0         |
| सानन्दं सदनं सुता-                               | ७९३              | १९८        | (स्वप्रक्षायुवसा-)                             | 340               | १३६         |
| सा बाला वयमप्रग-                                 | ८५१              | २०५        | स्वयं गुणपरित्यागाद                            | <b>د</b> ڑلا      | २०१         |
| सारं सारश्ररश्रचरूण-                             | us s             | १९९        | स्वयं देहः स उद्धारस्                          | હહ                | २१०         |
| (सारम्या नगरी)                                   | १६९              | ξĘ         | स्वयं भोक्ता दाता वस                           | ११                | २१२         |
| सा रोगिणी यदि भवेद-                              | Ę                | २१२        | स्वयं हि पच्यते पार्वः                         | ८१५               | २०१         |
| सा हानिस्तन्महच्छिद्रं                           | ७९५              | १९९        | (स्वयममृतनिधानं)                               | २०९               | ۷٤.         |
| साहित्यसंगीतकका-                                 | હજફ              | १९९        |                                                | ₹40               | १३६         |
| सिंहः शिश्चरपि निप-                              | W <sup>2</sup> 5 | 30         | स्वल्पसायुवसाव-                                |                   |             |
| सिंहो बली द्विरदश्कर-                            | 66.0             | १९९        | (स्वर्गद्वारकपाटपाट-)<br>स्वादिष्टं मधनो धता   | १५४               | ६१          |
| सिद्धाध्यासितकन्दरे                              | 585              | १३३        | स्वादष्ट मधुना प्रता<br>स्वाधीने निकटस्थिते    | ₹4१               | १३७         |
| (सिलमलमशनाय)                                     | १६१              | ६३         | स्वाधीन ।नकटास्थत<br>स्वाधीनेऽपि कलत्रे        | ४ <b>६</b><br>८१६ | २१७         |
| सौत्कारं कारयति                                  | ७९८              | १९९        | स्वाधानऽाप कलत्र<br>स्वास्तव्योंस्रि निरस्त-   | درم<br>49         | २०१<br>२१८  |
| सुखोपायमशक्यं च                                  | २१<br>७९९        | २०७        | स्वान्तव्यास्त्र ।नरसाः<br>स्वावत्तमेकान्तहितं | 44<br>84          | २१८<br>२७   |
| सुगन्धं वनिता वस्त्रं<br>सुजनं कुजनं मन्ये       | 600              | १९९<br>१९९ | स्वावराचकान्ताहत                               | 40                | 40          |
| धुजन कुजन मन्य<br>सुजनो न याति वैरं              | ८०१              | 200        | हंद्दो पान्थ किमाकुल                           | ८१७               | २०१         |
| द्धजना न पात वर<br>सतारा विकीता स्व-             | ८०२              | 200        | हत्वा नृपं पक्तिमनेक्ष्य                       | ८१८               | २०२<br>२०२  |
| द्धवारा विकास स्वरोगः<br>सुधामयोऽपि क्षयरोगः     | <b>د</b> ه۶      | 200        | हरता चुप भक्कमपद्य<br>हरति वपुषः कान्ति        | 49                | २१९         |
| द्वपाद्मश्रं भाम स्पूरदः                         | <b>१</b> ३४      | 43         | हरिद्रा गोरसं चुर्ण                            | <b>د</b> وم       | 202         |
| द्वपाद्धन्न पान स्कृतवः<br>सप्तान्येन सहान्येऽयं | 89               | २०७        | हरेलीलावराहस्य                                 | ۷۹۰               | 202         |
| सुवर्णपुष्पितां पृथ्वी                           | <08              | 200        | हर्तुर्याति न गोचरं                            | 84                | ٧,٠,        |
| धुवनश्चीकरूपस्य<br>सुवृत्तस्यकरूपस्य             | رەن<br>دەن       | 200        | इस्ते कृता सुरूपा च                            | 82                | २०८         |
| सुहास्य <u>म</u> ुखपङ्कजे                        | 408              | 200        | हासोऽस्थिसंदर्शनमक्षिः                         | ८२१               | २०२         |
| सूनुः सचरितः सती                                 | 209              | 200        | हिंसाशून्यमय <b>ल</b>                          | 343               | ₹₹७         |
| सुजति ताबदश्चेष-                                 | 385              | 133        | हिक्काकासभगंदरोदर-                             | ۷۵۰               | २२२         |
| सेवतेऽवसरमामा-                                   | ₹°₹<br>₹°        | 200        | हितमिमसुपदेशं                                  | 43                | २११<br>२११  |
| स्तनशैळसंनिधाने                                  | ۷٥٥              | २०१        | हित्वा विश्वाचवस्थाः                           | 44                | २२१<br>२२३  |
| स्तनौ मांसमन्धी कनक-                             | १५९              | Ęą         | हे कोकिल कुरु मौर्न                            | حرب<br>حرب        | २०२<br>२०२  |
| स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्चः                        | ۷۰۹              | 208        | हे पुत्रा जनताभयं                              | . १०१             | 224         |
| (स्त्रीणां स्तनौ यदि वनौ)                        | 236              | 48         | हेमन्ते दथिदुग्धसर्पि-                         | . 288             | 48          |
| सीमुद्रां शक्तेतनस्य                             | <b>१</b> १३      | 84         | हेमाम्भोरहपत्तने                               | ८२३               | २०२         |
| 24. 4                                            | ***              | -,         | ्याः नार <b>ए। धन</b>                          | -11               | 141         |

#### Addenda And Corrigenda.

Special attention is again called to supplementary information about MSS in the Introduction; also to extra variants and corrections of H Tr.

Sanskrit Text: Read on p. 10, 22" Score: for factor: p. 65, 166d सत्तराम for सत्तराम: 167° हत्य for हत्य: p. 67, 171° युत्राप्येकस for सत्ताप्येकस: D. 97, 247° architected for professed: p. 112, 286° arch for saven: p. 120, 305° for for fore: p. 149, number of 432 misprinted 433; p. 150, 441 should be combined with p. 153, 461: p. 153, 466° read "salara- for "salarap. 160, 510 is found in an anonymous fragment of a printed anthology as वस्ति गंदर गंदर कोच्ये कामकेए करामधितह । गरिर गर्योग्यसम्बद्धानिते व हि सतास्त्रिते manufact B p. 167, 556-557 are in inverted alphabetical order; p. 185, 689 read warm for waring: p. 186, 700 is more correctly reported in one of the unnumbered Ham MSS as NI = nine or unsummer and un राज्ये भर्तहरेण दसमनया वंदाय तस्मे दरे । वंदेनादित हीनपुण्ययुवती विप्राय वारस्थिया विभेणापि तदेव देववशतो राजे प्रदत्तं पुनः ॥ p. 187, 705-706 in inverted alphabetical order; 710° emend बनेषु to नवेष: p. 190, 730 is the unemended form of p. 191, 735, printed inadvertently; p. 193, 754ed might be worker us mixed afternoon not SRB, p. 328, 3; p. 205, 852ª read up for wat p. 225, 101ª read mozana for mozan [ to qualify and ] l.

Critical Apparatus: Y means Y T G M on p. 2, 4 and p. 3, 6; p. 4, 7<sup>4</sup> variants द्वार्ट्स etc. should be read द्वार्ट्स etc.; p. 44, 112 Hartilar's lith. ed. is dated 1860; p. 59, 149<sup>4</sup> MS C reads द्वारास्थ्री बराइट्सीहं p. 79, 197<sup>4</sup> version A, not B, reads द्वाराज्यां; p. 117, 298 seems to have been constructed from two consecutive stanzes as for example in the Paticalantra, ed. Bomb. I. 188-189 by adding ab of the second to of of the first.

The critical apparatus does not cite Q numbers, which will be found in the synoptic chart. MS C contains stanza 501, but not the alternative form 739, as N46. The following numbers of group III slokes in codez I have not been cited in the critical apparatus: 378-N105(106); 528-N101(102); 596-N106(107), beginning signresur; 599-V55(71); 642-N107(108); 648-N28; 726-S94(105); 772-N39(98)

From a recently acquired MS. at the BVB. N104 - a) safegree a refine विवर्तियाः क्रम्याकोऽमं तक क्षीत्रिः क्रम व व्यक्तिकं अवि ग्रम को बागा क्षां पिष्टः। कः क्रम्यस म गोकामकारमकः विदेशीं भक्ते गोरवं को वा वर्षावासमास परितः विकेष बातः प्रमान ॥ ८५० ॥ BIS, 1942 (754), Pasic, ed. Koseg, I. 162, ed. orn, 115, ed. Romb, 146, Hit. ed. Schl. II. 144, ed. Johns. 151, Suk. Pet. MS, 22, Vikramaes, 40, Sadratna 2 ( Hach, p. 4), Vrddha Can, 16, 4, Subhash, 69; Sp. 1534; SBH, 3470 ( Paño. ); SDK. 5, 36, 2 (p. 302); SRB, p. 178 1011 ( Page.) Conied Samuat 1667 at Burhanner by Saha Nemidaes's son, resident of Saranoner; complete, with an old Guiarati translation differing from that of version B: N parallels IIda 1486 as also the middle half of S while V follows the long-vairages group. The ecribe's earelessness, with the likelihood of this being a misch-sodex. reduces the importance of omissions, among which are 43, 112, 143, 174\*, 216, 231, 280, 297. Stanga 75, omitted in Uda 1486 is included though the two are soncordant for this portion of the text. Other inclusions are 367, 412, 436, 440, 683 ( - C-1 1 550 250 528 542 262 560 582 596 599 609 264 266 272 988 295 636 724 736 739 741 337 339 344 MSS, no. 47-15 and 47-16 of the N. R. Mate collection at Satara are the W version N and V respectively. adding nothing except to the total number of codices examined which is now 381

Introduction p. 23, 1, 20, read Jodepur for Jaipur.

भो भो पुस्तकवाचका बुधवरा युष्मानहं प्रार्थये यद्धस्तवरया प्रमादजनितं विन्त्रभूरभ्रंशनम् । तदृद्धा न द्योपत मन्युवशगास्त्रवरपादपङ्गेरुह-इन्ह्रे मे प्रणतस्य मस्तकमिदं भृक्कायते भ्रम्यताम् ॥

(From the Colophon to SSD. skandha V).

# वोर सेवा मन्दिर

स्वण्ड कम सल्या